### DUE DATE SLIP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Rat )

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
|            |           | [         |
|            |           | }         |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
| }          |           |           |
| 1          | {         |           |
|            |           |           |

श्चर्यविज्ञान श्चौर व्याकरणदर्शन हृष्ट्वा रूपं व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः। श्रश्रहामनृते S द्धाच्छ्दा छ सत्ये प्रजापतिः॥

यजुर्वेद, १६.७७। श्चर्यवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ।

अप्टाध्यायी, १. २. ४४।

श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥

वाक्यपदीय, १.१।

श्रष्टाध्यायी, = .४ .६=।

# अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन

[ प्रमाग निश्वित्यालय द्वारा डी॰ फिल्॰ के लिए स्वीक्त प्रथय ]

> कपिलदेव दिवेदी आचार्य ६५० ए०, ६५० को० एप्०, डो० छिन्।

१६४१ हिंदुस्तानी एकेडेमी इत्तरप्रदेश, इलाहाबाट प्रथम संस्कृरणः: १६५१ :: २००० मूल्य गारह क्षये स्वर्गीय डा॰ काशी प्रसाद आयसवाल की सुपुत्री डा॰ ज्ञानशीला प्म॰ ची॰, ची॰ प्रस॰ के कर कमलों में

### प्रकाशकीय

हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशास्त्रों मे

श्रभी विस्तुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक अन्य प्रकाशित विधे जायें।
प्रस्तुत अन्य का प्रतिपाद्य विषय—'अर्थनिशन और व्याकरण'—अभी तक हिन्दी में
अल्लुता है, वयारि शुष्ट और अर्थ के पारापंकि अन्यन्य और व्याकाण द्वारा उनके
नियोजन पर संस्कृत के आवार्यों ने बहुत गूढ़ विन्तन किया है और दूरोप के माणागालियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है स्वा अपनी नवीन कोर्य प्रकाशित सी है।

डा॰ क्पिलदेव द्विदी में समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को सक्कलित कर उन पर यमेष्ट विचार किया है। उनका इंप्टिगेख शास्त्रीय है और विषय गृत होते हुए मी उनकी विषेचना शैली सरल ग्रीर स्पष्ट हैं।

हम आशा करते हैं कि यह अन्य हिन्दी के एक विशेष अभाव की पूर्ति करेगा।

धीरेन्द्र वर्मा

१५ मई, १६५१

मंत्री तथा कोपाध्यज्ञ

### ऐके शब्द

प्रस्तुत निक्च भी डा॰ वाष्ट्राम जी नक्सेना एम॰ ए॰, डा॰ निट्॰ ( अध्यक्षं संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्याल ।) ने तरावचान में निला अध्य है। इस निवन्य के सीन परीस्क में :---(१ भी पै॰ गोपीनाथ बी करिराज (बनारल) एम॰ ए॰, डी॰ लिट॰, (१) भी डा॰ विद्रम्य क्यां (नायपुर), एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ और (३) भी डा॰ वाष्ट्राम जी ठवरेषा । हीनों प्रावशों में प्रमुत निक्च की विदेश प्रथान के हैं। टीनों परीस्क्षेत की पूर्ण प्रविक्ति पर हिन्द निवन्य डी॰ निक्च उपिष के लिए प्रमाग विश्वविद्याल वय द्वारा स्वीकृत हुमा और ३ दिनन्य १६४६ को उक्त निवन्य पर टी॰ पिल् की उपिष्ट मिया विश्वविद्यालय से प्रकाशनार्थ स्वीवृति प्राप्त करके यह निवन्य विश्वविद्यालय से प्रकाशनार्थ स्वीवृति प्राप्त करके यह निवन्य विद्यवृत्य के सन्तुल उपस्थित किया जा रहा है।

निबन्ध का विषय-प्रश्नेतिहान विषय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो विचार किया है उतका संकतन इस निवन्ध का विषय है । भारतीय वैदाकरणों ने अर्थविद्यान विषय पर रपून द्राप्ट से नहीं, अपितु अत्यन्त शुरूम द्वाट से विचार किया है। अतएव प्रस्तुत निर्मेष भौतिक अर्थविशान ही न रहकर दार्शनिक एवं ब्रान्यात्मिक अर्थविशान का भी दिवेचन ही गया है। पदार्थ के विषय में सारे शास्त्री और दर्शनी स्न दि में जो विचार प्रस्तृत किए गए हैं, उनका वैवाकरणों ने संबह किया है। पदार्ध के विषय में निभिन्न १२ मत प्रस्तित करके अनका विवेचन किया है। " वैयाकरकों के मताबसार इन बारह विभिन्न मतों में सुष्टि के समस्त पदार्थियक मत संग्रहीत हो जाते हैं। वैशाकरण पद और पदार्थ को अन्तिम सांय नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ की कारूपनिक मानते हैं, ग्रसस्य मानते हैं. ग्रांतिस मानते हैं. मिध्या मानते हैं. भाषा मानते हैं. पद और पदार्थ ग्रांविया है. अगात है। अवास्तविक हैं। अतएव वैयाक्स्य पदवाद का खरहन करके वाक्यवाद की स्पापना करते हैं, पदस्पीट का खरडन करके बाक्यश्पीट की ही समर्थन करते हैं। पर से पुषक् बाक्य की सत्ता है। बाक्य से दी श्रर्थ की श्रीमञ्जािक होती है। बाक्य से ही श्रर्थ का जान होता है, पद या पदों से नहीं । बाक्य ही सार्थक हाता है, मत्येक पद नहीं । बान्य ही सत्म है, पद नहीं । वाक्य ही जित्य है, पद नहीं । वाक्य ही श्रव्हर भूव कृटस्य ग्रंपरियामी असय एवं किसी प्रकार के भी अववर्तों से रहित हैं, पर नहीं। बास्य में श्रन्वय-व्यतिरेक्ष के शाश्रय से पड़ी का श्रास्तित्व माना जाता है, पड़ी के श्रर्य का श्रस्तित्व

१. देखी वाक्यपदीय बाण्ड २, इलोक १०१ से १४३ तथा प्रस्तुत निवण्य का दिशाय प्रध्याय ।

पेन्द्र ब्याकरण नष्ट समग्र नामाद्मुति ।७६ पेन्द्रं न्याकरण हिला पाणिनीय व्यथान्छितः । १६३ ततः प्रभृति निःशेषश्वरस्यामकाश्वकः । । दिव्य व्याकरण मृग्नी शाणिनीयं प्रतिक्यति । १६४ पाणिनिर्मगानेन स्वयं नन्द्राचेश्वसरः । प्रतिष्ठापयते कोऽन्मी दिव्य न्वत्रभ्या सुनि । १६४ ग्रारोष्ट्रपारिय सम्बर्गे सुन्ति वैन पाणिनिः। श्वभ्येष्ट्रपिश्वरोते यास्तादेन नानकः। १६६ (हरन्यतिविन्तामणि, श्रध्याय २०, इलोक ७६ तथा १६३-१६६)

मत् हिर और अर्थविद्यान—मत् हिर ने नार्यप्रीय के दिनीय क यह के अन्त में शाहराज्यमं और अर्थविद्यान—मत् हिर ने नार्यप्रीय के दिनीय क यह के अन्त में शाहराज्यमं और अर्थविद्यान—मत् देवार स्थाप्य स्थाप्य के विदेश सांच्या दिवार किया है। पाणिनि के प्रश्वात व्यावस्थाय अर्थार का संवर्ष्य दिवार मत्या अर्थार पाणि के तुम्य निवार मत्या अर्थार निवार के तुम्य निवार अर्थार निवार के तुम्य निवार के प्रश्वात का स्थाप्य के प्रथा अर्थार निवार के प्रथा के स्थाप के स्थाप के प्रथा का प्रवाद के प्रथा के प्रथा के स्थाप के स्थाप आर्थित के प्रथा के स्थाप के स्थाप आर्थित के प्रथा के प्रथा के स्थाप के स्थाप आर्थित के प्रथा के प्रथा के स्थाप के स्थ

प्रापेण सन्तरवनीनरुविद्याविष्ठहार्त्। समाप्य वैदाकरणान् संबद्धस्तमुगावे ॥ वावयः २, ४८४ इद्द पुरा पालिनीचेट मिन् वय करणे व्याहमुक्तवित अन्यलख्यापरिम स् सम्बद्धानियान निवन्यनमानीत् । (पुष्प १४)

पतञ्जलि का महाम्माप्य-भगुंदिर तथा पुरव्याल का कथन है कि रास्दर्शी भगवान् पवज्जनि ने व्याकरण-दर्शन को अञ्चल्ण स्वते के लिए नक्यामान से प्रीति होकर कात्यापन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके धमस्त दार्शनिक विद्वालों एवं न्यायों का अपने महामाप्य में कमावेश किया है। इसमें ने रच व्याकरण के ही विद्वालों

मंग्रद एन्यू गाधान्येन परिचित्रम्—नित्यो वा स्थाद कार्यो वैति ।
तमेता दांचा, प्रदोतनात्त्रपुक्ति । दा तसे निर्मात् —नवेद नित्या, क्षमांच वार्ये, उमरपारि
तप्या प्रकर्षामिति । ( महामाण्य, क्षांक्रित १)
 महानित्र प्रकर्णामिति नित्या किम्माद्यो प्रवाद वेदी प्राणिकः । ( नार्येग्र, महामाप्य, पूर्वेन्त्र )

दर्शन समरित किया था, उसी का मूर्वरूप महिंहरि का सर्वेमान्य ऋच्यमंडार सार्व्यव्याय है ।

पुरयराज और हेलाराज—नाभ्यस्त्रीय की अत्यन्त आमाणिक और अताष विद्रालापूर्ण टीका काष्ट्रमीरी जालागी निकी है। प्रयमनीय की व्याख्या महावैशावरण हरितृष्म से की है। दिवीय कांड की पुरवराण ने और तृतीय कांड की भृतिराज के पुत्र हेलाराज ने। भ्रमम ने ६२ पुष्ठ, द्वितीय ने २० पुष्ठ तथा तृतीय ने ५४४ पुष्ठ कमाग्रः लिखे हैं। शिवहाशतों के लिखे यह जिनारणीय विषय है कि ये शीनों क्यांकि एक है या तीन। देश क्यांति, वे अर्था, के स्वीति है पह ही की से प्रवास के स्वीते वार्च के स्वीते कांत्रों के जिनक की स्वास तथा के स्वीकों में वित्र आतिम सरहार के सर्वोमक समाना वर्ग के स्वीकों में वित्र आतिम सरहार विषय 'प्रवच्यो विद्र उपमित्राताम वर्ग दुलारीम में सुद्रचल से प्रति सरस्य होगे हैं। इस स्वास्त्र का कार्य गामुंदर कार्य है, उपयेक सीनी

अपियां ने बारपदीय वा बिमाजन वरके उत्तक्षम से व्याख्या ही है। भूदम द्रेष्टिं से विचार करने तथा प्रतिमा के पूर्वीच विथवन के अनुसार उत्तरी नानारमता की ध्यान देने से शात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्न तीन नाम हैं, जो वि स्थन इंप्ट से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तीन विभिन्न नामों को रखने की श्रावर्शकता विषय की विभिन्नता के बारण हुई । एक ही व्यक्ति के ये तीनी नाम हैं । यह काएड रे. प्रष्ट ७४४ पर टीकाकार के स्वपश्चिय से स्पष्ट होता है । तीनों कारही की प्रकाश नामक रीका का कर्ता मुनेराज का पुत्र हेनारा बड़ी है। र प्रथमकायूड बढ़ा कार है, बढ़ा वैयाकरणी कै मतानुसार महावैदावरण है, बातः ६२ प्रष्ठ लिखने पर मी टीहाकार ने बापने नाम के शुप महावैवाहरण की उनाधि लगाई है, स्पोट धौर व्वनि दोनी का मावर प्र करने के लिए 'इरिव्यम' काल्यनिक नाम रखा है। निर्विक्लर स्थाधि अधस्या मैं मस के साथ एक रूपता के कारण व्याख्याकार ने बाक्यरपोट के पिता का नाम नहीं दिया है। द्वितीय क्षायड को कि वाक्यरकोट का जिवेचन है, ब्रन्यकार ने अपना नाम हेलाराज के स्थान पर पुरुवसान ऋभिक उपयुक्त समक्ता है। यहाँ पर न महावैया इरण उराधि है ब्रीर न धितुनाम का उल्लेख है। मुतीय कारड पदस्कीट या पदवाद की ब्य छना है, पदार्थं की व्यास्त्रा है, व्यावहारिक सुन्द्रि की क्याक्ष्या है, झतः झपोदार पद्धि की माभय लेहर स्रपना भौतिक नाम तथा स्थाने मौतिक पिता वा नाम तुनीय क यह के १४ छनुदेशों में धरपेक के झन्त में दिया है । ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेनाराज मीतिक रूप में हाने के कारण क्रश्ने नाम की महावैवादश्ल की उपाधि से यखित रखते हैं। मखत नियन्थ में कहीं पर एकत्व भीर कही पर अमेदाव का साध्य लेकर कहीं पर हेलाराज माम 🕻 दिया गया है और कहीं पर प्रयक्त व्यक्त नाम दिया है।

' कैंग्यट, भट्टोजि, नागेश जादि—भट्ट हित तथा हेलातक को परवर्ती वैशकरणों ने स्राचार एप प्रमायकर मानकर स्थाकरण के छिदांतों का प्रतिशदन किया है। निनमें से वैयद कृत महासाम्य की प्रदीर टीका, सहीविशीचित कृत शम्दकीरतुम, सनोरमा, दिवांत

प्रकारो विस्तिऽस्थाणियामार्याञ्चामार्यात्र ११ २॥ चण्डमपूर्व व्याव्येऽस्थ स् स्यवज्ञ स्वरूप । भोजप्रचीतनवरः प्रवाद्योऽय विभावते ॥ १॥ ( वन्दव क्षण्ट ३, गुरु ४)

रीबोहुन्तुन स्वर्धीरचय ।

मुख्यभोड दिन प्रसिद्धम्यमञ्जू वारकार्दश्च जृद ,
स्रोतान् स्था नद्म वसूने बहुन्देस्टस्य प्रसावतन्त् ।
सन्त्री वसम्ब सञ्जदास्यिनस्तरसान्वत्ये सरो—
हैन्यस्य इस स्वराधन्तरोज्दासूनिद्धास्य । १।

( बास्यपदाण काण्ड ३, एक ७४४ )

 <sup>(</sup>क) पामान दक्षपामयो नैतनपुरस्तमातिभ सन्ताना । १ ।
 (बारव॰ ३, प्राठ १)
 (स) बान्दद्देव तथावृष्टि तिमान्तार्थ क्टास्त ।

कीसुरी श्रादि, मामेरामहकृत वैयाकरशयिद्वान्वमंज्या, स्व्युमंज्या, राज्येन्द्रशेलंर, परिभो-पेन्द्रशेलंर, महाभाष्य की उद्योव टीका तथा स्कोटबाद श्रादि, कीयटमह निरचित वैयाकरण्-भूरण्, मराज्य भिष्ठ कुत स्पोटिविद्वि, वामन जयादिस्य कृत काशिका श्रादि प्रंथी में श्रायंदिकान विराय के श्राव श्रीर ठर्षायों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है !

दार्शनिक विदानों ने चिन स्रमर कृतियों में श्रंपीविशान का विवेचन किया है, तथा जिन अन्यन्तों का विशेष सनुष्योग किया गया है, उनके नाम स्रादि सहायक प्रत्यों की सुनों में विशेषरूर से दिये गए हैं।

सैयाकरणों का हप्टिकोण—इन निवन्य में वैयाकरणों के इन निव्हांत को समृचित स्त्रीर माझ समामा है कि ' सर्वेवेदपारियद हीद शास्त्रम्-वन्न नैकः पन्याः शक्य स्नास्पाह्रम्'। (महामाध्य र, १, ५८) व्याकरणा सारे वेदो, समस्य दर्गनी आहि का प्रयमदर्शिक है, स्रता किंगी एक मार्ग-विशेष (दर्गन-विशेष, वर्ग विशेष, सम्प्रतार-विशेष) का स्नास्प्रता के स्त्रा मार्ग-विशेष (दर्गन-विशेष, वर्ग विशेष, सम्प्रता के सम्प्र में सम्प्रता वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग उत्तरदायिक के मप्प्र में सम्प्र मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग में स्वत्र के साधार पर मत्येक स्त्र मुन्त स्त्र में स्वत्र विश्व सम्प्र के साधार पर मत्येक स्त्र मुन्त स्त्र में स्वत्र विश्व सम्प्र के साधार पर मत्येक स्त्र में स्वत्र स्वत्र में स्वत्र के साधार पर मत्येक स्वत्र में स्वत्र स्वत्र में सार्य के साधार पर मत्येक स्वत्र में सार्य स्त्र में स्वत्र के साधार पर मत्येक स्वत्र में सार्य स्वत्र में सार्य के साधार पर मत्येक स्वत्र में सार्य स्वत्र में सार्य के साधार पर मत्येक स्वत्र मार्ग मार्ग स्वत्र में सार्य के साधार पर मत्येक स्वत्र में सार्य के साधार पर मत्येक स्वत्र में सार्य स्वत्र में सार्य से स

#### म फैबला प्रकृतिः प्रयोक्तस्या, नावि केवलः प्रत्ययः।

म फेनल महित का प्रयोग करना चाहिए और न फेनल मत्यय का, न केनल महित-बाद का प्रयोग करना चाहिए और न फेनल प्रत्ययबाद का, न फेनल भीतिकवाद का प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न फेनल झाम्यात्मबाद और विशानबाद का। न फेनल सानम्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केनल कमेमांग का। दोनों का समन्यय करने ही प्रत्येक नाद, प्रत्येक निद्धान्त और प्रत्येक मन्त्यय का प्रयोग करना चाहिए लैना कि उस्त और सुन्दर शब्दों में इंग्के समन्यय का प्रकार भगवाम कुष्या ने भीता में प्रतिवादित किया है।

श्याकरण थ्रीर वैयाकरणों को जो सन्यान सब श्रीर से माध्य हुआ है, उसका कारण उनकी निलेंग्दा, निष्णवा श्रीर स्वत्या है। इस सब्या के कारण ही स्याकरण नीरस होते हुए भी सब से श्रीष्ठ सरस है, श्राप्य होते हुए भी सर्वप्रय है, निवार्य होते हुए भी स्रानार्य है, स्थाकरण होते हुए भी दर्शन एवं साहित्य है, ब्यान होते हुए मी स्थान है, श्रीभवा होते हुए भी स्वेतन है, बाच्यार्य होते हुए भी स्थायप्यस्थान है, सान होते हुए भी सेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, श्रीस्ट होते हुए भी विद है। स्थाकरण ही

१. देखो गीना भव्याय १ से ५.

प्रकृति-प्रत्यय के विमावन को करते हुए मी सन्य क्लाता है, विप्रह में भी सन्य की मकार बताता है, इन्द्र (बिरेष, विवाद) में भी समाहार (एकत, एकता) निलाता है, व्यपेदामाद (पारस्पिक-सहयोग) सनास के साथ एकारीनाद स्वास (एकलक्तरा, एक-उदेरपता) विसाता है। ब्राङ्गति के शाप ही द्रव्य को पदार्थ मानना विसाता है, भौतिक-वाद के साथ ही आत्मवाद और अहवाद की शिक्षा देता है, जाति धीर व्यक्ति दोनों की ही पदार्थ मानना सिखाता है। न जाति की उपेदा की बा सकती है और न व्यक्ति की। वाति ही सिद्धि द्वारा वैदाहरण दिस लहा पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति बाति दा श्रीम है, कार्ति नित्य है और ब्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और ब्यक्ति अस्त । व्यक्ति वार्ति का ग्रंग है, ग्रंग ग्रंगों के लिए है, व्यक्ति जाति के निए है, व्यक्ति सर्माप्ट के निए है, ब्यक्ति समाज का एक खेत है, वह समाज की सेता के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक श्चंत है, खाद: राष्ट्र की चेवा उनका क्लेम्प है। वैदाकरण इतने वे कन्तुष्ट नहीं होते हैं, वे पदवाद पदरनोट को भी बुटिपूर्ण सममते हैं, वे जातिवाद की भी प्रवस् करने शुद महीं समस्ति हैं, वे वास्परनोट को लिडि करने यह किए करते हैं कि जातिमेद से, राष्ट्र मेद से, समाजमेद से सैकड़ों अनर्थ होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक आँग है उसी प्रदार जाति, राष्ट्र और समाज बाइन के एक अग है, विश्व के एक अग है। उन्हें निरुव के हित के लिए अपना अस्तित्व रखना चाहिए, विरुव हित में ही अपना हित निहित समझना चाहिए। विश्व-शान्ति, निश्व-श्रवत्त, विश्व-वर्ग, विश्व-संस्कृति एवं विश्व को ही बालवड और जिरवयन तथा अनिर्वचनीय शब्द करा का एकमात्र प्रतिनिधि समसना काहिए १

वैपाहरतों ने एक इत करव का निवाह किया है विचको अगरान् इच्छ ने कहा है कि 'न दुढिमेद जनपेदबानो कर्मनिहग्रनाम्' व कर्मनीगियों में बुद्धमेद उत्तक्ष न करें। अत्यदन वैपाकरण क्रानियों के लिए अतिमा की मान्य उद्देश्य बताते हैं क्या कर्मनीगियों के लिए किया, कर्मन्यता, वर्मन्रता एवं निकासमाव ने कर्म करने की शिक्षा देते हैं। प्रसक्क्षाल एवं अन्द्रहार ने उक्त प्रकार से विमेदी में अमेद और अनेक्शनों में एकता की समझला है।

यदि सारे वेद, सारे दर्मुन, सनल ज्याकरण, समल दान, विद्यान, प्रत्येपण, श्चतुर्वसान और सर्वेतेनुस्ती विकास होने पर मी विश्व में सानित, सुम्य, शान, एकटा, मेंम, प्रहिंसा और सन्त की विद्यानारी होती है तो इतका साथ बलक देद, दर्मेंन, शान, विज्ञान, श्चतुक्तमान और समावित्य विद्यानारी विकास पर है और चुप्प सन से उनके अनुसानियों पर है। यह स्वत्यस्त और अप्येत्यस दोनों का श्वत्यहर और श्वर्यमान है। सम्दत्यस की रहा के लिए अर्थनस (सांध्य) है और अर्थनस को रहा के लिए

२. सन्दामची तु दो माबी प्रतिमावं न्दबस्थ्ती । मत्यं दशक सा बातिरसन्दा न्यक्यः स्ट्रणः ॥ ( क्यु १, १४ २८)

२. गीता : ३. २६.

रान्द्रतल है। दोनों का समन्त्रप करना शिखाना ही जान श्रीर विशान है। यही राम्द्रवाद है, यही स्टोटनाद है, यही वास्त्रस्टोट है, यही अद्भवाद है, यहो आत्मवाद है, यही सत्प-मीतिकवाद है और यही श्रयंविजान है।

हराज्ञता-मकारान—शन्द बड़ा एवं वान्यरहोट के स्वरूप की स्वीकार करने पर कृतवदा प्रकारन एवं बन्यवाद जैवा प्रमुन ही नहीं उठवा है, क्योंकि बन्यवाद देने साला कीन और बन्यवाद सेने बाला कीन ! वहाँ तक देव बुद्धि है वहाँ तक क्रवान, क्रविद्या और उन्तेमुच्य का प्रवाद है। माथा का व्यवस्थ है। अशानावस्था का कृतवदा-मकारान कहाँ तक सम्य है, यह विचारपीय है। अश्वेत-बुद्धि होने पर कृतवदा-कृत्यत-मा प्रवाद होता है। पारियान, प्रवक्ति क्यादि आवायों का मन्द्रस्य है कि लोक में लीकिक शिष्यांचार का परिस्थान नहीं करना चाहिय, अत्यय क्रमिन में शिष्यांचार की रखानेद्व मिन्नवा की बौद्ध कहाना करके चन्यवाद देने का वाहस करता हूँ।

सर्वप्रयम राज्यस्य (बाक्त्रस्त, प्रतिमा ) का कृतक हैं, सिवकी कृपा से सर्यवान का विकाय दुक्ता है और सिवकी कृपा रहत्यात्मक-रूप में प्रारम्म से अन्त तक सर्वदा इस कार्य में बनी रही है।

चैदिक कृषि मुनियों से केवर काव तक के वितये भी शब्दशाकी हैं, पतजलि के शब्दों में 'बाग्योगिविव्' हैं, जिन्होंने शब्दतल कीर अर्येतल का विवेचन करके बेद, ब्राह्म आरत्युक, अपनेषद, रर्युन, ब्याकरण, शाहिल, प्रां बान और विशान की विभिन्न शालाकों को जन्म दिया है और जिनके मन्यरकों या मकाशस्त्रमानों से मकाश लाया है, उत्त समो प्राचीन और कर्वाचीन, मारतीय और वैदेशिक शब्दशालियों का बादर हुत्व हैं!

प्रस्तुतः निवन्य में अर्थतक्त का बीज भी दान बाबूराम उन्होंना, (अप्याद्य संस्कृत विमाग, प्रयाग विभविषात्वन) ने रक्ता है, भी पेडित गोगीनाम कविराम (बनारत ) ने प्रवत्तक के बारि द्वारा उनकी निक किया है और भी दान निदंशन वर्गा नागपुर ) ने प्रवत्तक स्वीर अर्थतक्त की समस्त करके क्लामानुकृत्व वार्तिकहार कालायन के (विद्व प्रवत्तमंत्रमंत्रमंत्र ) की निद्धि की है, अतः सन्दर्शाक्त की निदंत्रमंत्र । की निदंत के दिव

साप ही जिन महानुमानों से इन निश्न्य के दिष्य में निशेष श्वासीनींद, मोलाहन, सरस्पनर्श पर्व श्वासर्वक निचार पात हुए हैं उनका विशेष श्वासारी हूँ। उनमें दिशेष उन्तेसनीय निश्चलितिन हैं:---

भी डा॰ रापाहत्यन्, भी डा॰ सुनीतिङ्गार बटवीं, भी पं॰ गोविन्दवहसप पन्त ( प्रवानमन्त्री यू॰ पी॰ ), भी डा॰ समूर्यानन्द ( गिवामन्त्री यू॰ पी॰ ), भी डा॰ स्रावार्ष नरेन्द्रदेव, भी वृष्योत्तरदास टेंडन, भी भी॰ हुई रेतु ( मो॰ सस्त्र विनात्र तिस्त ), भी मो॰ मार्गेन स्टाइन (सम्पद, संस्कृत विनान, श्रोसको, नार्षे विश्वविद्यात्य), भी डा॰ स्वस्त्रकृतार आवार्य, भी डा॰ उत्तेग्राम्म, भी य॰ चेत्रयन्त्र चहेराप्याय, भी इा॰ पॉरेन्द्र वर्मा, भी खुवर मिट्टूलान शासी, भी डा॰ वासुदेरवारण अप्रवास, भी महापडित राहुल सहित्यायन, भी ग्रो॰ सत्यावरस्य ( सृ० पू० हाई किस्तर वेस्ट इटीज ), भी डा॰ मंगलदेव शास्त्री, भी डा॰ स्पैक्टाल ( पूर्वी पंचाव विश्वविद्यालय ) भी डा॰ रामकृमार वर्गा, भी डा॰ उदयनाययथा विवारी, भी टा॰ मालाप्रधाद गुत, भी आवार्य राष्ट्रवीर ( नागपुर ), भी आवार्य विश्ववस्य ( होशियारपुर ), भी आवार्य हरित्य शास्त्री स्टत्ति भी आवार्य सुरेन्द्रनाय दोवित ( मुजप्रपुर ), भी श्यामलाल यादय यस्त्रील, ( काशी ), भी ठा॰ दीवानविंद ( रामगढ़, नेनीवाल ), भी वा॰ क्दारनाय गुरा, रहेंब ( प्रयाग )।

भी रुपतायप्य शास्त्री (हिन्दी सहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने नियम की आवश्यक सामग्री के संकलन और सम्मादन में विशेष स्ट्योग बदान किया है। मुक्त देखने, अनुक्षमणी के सम्मादन आदि का कार्य बड़े अयवपूर्वक उन्होंने किया है। तद्ये उनका कृतक हूँ।

हनके ख़तिरिक्त कतियय वे महान् और दिव्य ख़ारमाएँ भी हैं जिनहा कि मौतिक शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है और जिनका करदहत्त्व सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका विर ख़ुर्यों हूँ।

भारतीय साहित्य की उन्नित में दिन्दुस्तानी एक्डेमी (प्रयाग) का विशेष स्थान है। प्रस्तुत निक्च को दिन्दुस्तानी एक्डेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा भेष भी दा॰ भीरेन्द्र जी वर्मा (प्रकी हिन्दुस्तानी एक्डेमी) को है। भी रामचन्द्र जी टडन (सहा॰ मंत्री दिन्दुस्तानी एक्डेमी) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं क्लिय मकार का विलम्ब न होने देने में झरवन्त प्रसंसनीय कार्य किया है। मैं उक्त दोनों महानुमावों का प्रत्यन्त हो इत्तर हूँ।

प्रयाग विश्वविद्यालय ने इत निवन्य नी छप्ताने की जो स्वीकृति दी है, उत्तरे सिए मातु-प्रस्या का सदर इतश हूँ।

खपसंहार—मीगीण दर्शन में बैमिनि बुनि का क्यन है कि 'पुरुष्ट कर्मायंत्रालूं (मीमाण दर्शन १,5,६) पुष्ट कर्म करने के लिए है। निष्काम कर्म ही उठका अविक्रित उद्देश होना नाहिए उठी उद्देश को लग्न में रावकर अपने अन्दर अमेगना, अरुता और दुर्शेष के होते हुए भी इक विषय ए लेक्सी उठाने की पृष्टश की है। आधा है विवेचक्ट्र 'वालादि अमापितम्' उचि के अनुवार अपयुजी और अज्ञान के कारण बुटियों पर प्यान ने देकर गुन्धी पर प्यान देंगे। विद्रुव्हर इठ विषय पर जो आवर्षक छरोपन एव बुपार आदि के विचार महत करने की इमा करेंगे, उनका में विदेश कुछ उद्देश । आगामी संहरुष्ट में उद्दुलार ही परिवर्तन, परिवर्षन आदि दिया जा हिंगा होता मार्गिन क्षार एवं के स्वान स्वान करने की अपने पर व्यान स्वान करने की अपने स्वान स्वान करने की अपने स्वान स्वान

बीव श्रह्मज है, श्रह्मज है श्रवएव बीव है। उसी श्रह्मज्ञवा को दूर करने के निए

```
( { } )
```

सन्त-प्रकाका क्षाप्रय चाहता है। कुमारिल महके शब्दी में क्रन्त में यही निवेदन करनाहै कि:---

> तद् बिद्रांचीऽनुरङ्ग्लु चिक्तभेत्रैः प्रवादिभिः । सन्तः प्रराविवाक्यानि रङ्गन्ति हानस्यवः॥ द्यागमपत्रसङ्गङ्गं नापवादाः स्वलक्षरि। न हि सद्दर्भना गञ्जुन् स्वतिदेष्यप्परोद्यते॥

( रलोकवार्तिक, मन्यकार-मतिश रलोक व स्त्रीर ७ )।

# विषय-सूची

### ( स्चना-विषय-स्ची में अंडों की संख्या पृष्ठ-योधक है।

### एक शब्द

निवाय का विषय १, निवास में मीलिकता २, अर्यतत्व के विवेचन का प्रारम्म १, ध्याकरण-दर्यम और अर्थ-विवेचन ४, मर्जुट्टि और अर्थविकान ४, पनश्चित का महामाध्य ४, रावण और व्याकरण-दर्शन ६, युज्यसाव और देताराज ७, कैयर, भट्टोज, नामेग्र आदि ८, वैयाकरणों का टॉन्टकोय ६, इतज्ञता-प्रकायन ११, उपर्ट(र १२)

### श्रध्याय १

# भूमिका

ग्रारं-दिवान भी ग्रावर्यकवा और उपवेतिवा १०, अर्थ जान भी श्रानिवारंटा १०, श्रापंजान ग्रीर अर्थेजिट १९, प्रतिमा का राखारकार ११, श्रापंतिजान और श्राप्तरत १०, श्रापंत्रकान के बिना महती निविध्ट १०, श्रापंजान और श्राप्तकान २१, श्रपंजान और श्रापंत्र २१, श्रपंतिवयन और संपीत्रिकान विकान २२, प्रतिमा भी ग्रानि और श्चिमींबद्धि २३, ज्याकरण् का स्तरूप २३, सत्य ग्रीर श्रवस्य का व्याकरण् श्चर्यात् विवेचन २३, ज्याकरण् श्रवस्तत्त्व ग्रीर असतत्त्व का विवेचन २४।

वेद ग्रीर ग्रर्थविज्ञान २४, निरुक्त ग्रीर बाक्तुत्व का विवेचन २४, घो० सईस ग्रीर भृग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूत २५, बाव्तत्त्व समस्त तत्त्वौ का धारक है २५, सोमतत्त्व श्चादि का पोपक वाकृतत्व २५, वार्कतत्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति २५, वाकृतस्व पर श्रविश्वास से विनाश २६, प्रतिमा की सिद्धि से ब्रह्मतत्त्व और ऋषित्व २६, वाक्तत्त्व की सर्वेन्या पकता २६, बाक्तस्व से निश्व का टट्मन २६, बाक्तस्व से विश्व की सिष्ट २७, मतिमा से सुष्टि का विकास २७, ब्रह्म और वाक्तस्त की समानता २८, श्रचेतनी में भी वाकतत्व २६, ब्रायुनिक विशान और प्रतिमान्तत्व २६, वाक वामवेतु है ३६, एक शन्दतन्त्र के ही रुद्र आर्थद अनेको नाम ३०, यास्त्र और बाक्तत्व की सर्वन्यापकता ३०, यबुरेंद बीर ब्रह्मतस्य ३१, उपनिषद् में अद्भीत की पुष्टि ३२, प्रतिमा के ही छनेकी नाम ३२, मनु श्रीर ब्राह्मैततस्य ३३, वैयाकरण श्रीर श्रक्तरतस्य ३३, विया श्रीर श्रविया का समन्य ३३, ऋविया ही विया की प्राप्ति का साधन ३४, वार्तस्य और महादेव ३४, मतु दिर के अनुसार व्याकता १५, यास्त के अनुसार व्याख्या १५, पर और पदार्थ के चार रूप ३६, यास्त के अनुवार ब्याख्या ३६, वैस्तरी आदि चार वाशियाँ ३७, पवझ वि श्रीर यहच्छारावरी का लगडन ३८, वैलरी छादि वाणियों का स्पष्टीकरण ३६, वाक् तस्य स्त्रीर पुरुषतस्य ४१, बाक्तस्य-शान स्त्रीर परमतस्य शान ४१, स्तर्यणान के दिना निम्मलता ४१, अञ्चरतत्त्व से याक्ष्मयी का विकाद ४२ वाक्त्वत्व वी समरता ४२, बाक्त्वत्व का आधार अस ४३, वाक्तत्व और मापाविकान ४३, अञ्चरतत्त्व और सात्वारियर्ग ४३, वाक्तत्व्य और सायुक्य-याति ४४, स्याकरण और अद्देतरर्यन ४४, बर्यशान बीर राष्ट्रक्तार ४४, शब्द की श्रामाणिक्ता ४६, एक राज्दशान श्रीर इष्टिसिद्धि ४६, ब्याकरण श्रीर मापाशास्त्र का संस्टरण ४६, बाक्टन से बाक्टन का उद्धार ४७, बाक्तन्त श्रीर प्रतिमा ४७, बाक्त व दोषों का सहारक ४८, पशुर्वेर li बाक्तस्य के गुण् का वर्णन पट, बाक्तस्य विश्ववर्मा ऋषि है पट, अधर्ववेद श्रीर बाक्तस्य का विवेचन ४६, विदुत् बाक्तस्य है ४६, वाक्तस्य से देवी ग्रीर श्रासुरी सच्डि ४६, बाक्तन्त्र का विराद् रूप ४६, बाक्तन्त्र और ब्रह्मग्वी ५० ।

प्राप्तय प्रंप श्रीर सर्यविशान ४०, जासवा श्रीर रपेटवाद ४०, राष्ट्रास्त से स्रपंतस्त के स्रपंतस्त का विकास ४१, प्राप्तिक विज्ञान श्रीर स्केटवाद की विद्ये ४२, ररोट ही सर्वोचम क्वीति और प्रकास है ५२, प्रत्या ही एक तस्त है, वही खात्मा है ५२, प्रत्या ही एक तस्त है, वही खात्मा है ५२, वाद् और अर्थ में जामित्रता ५५, बाकू कामबेत है ५४, बाकू हो सरस्ती है ५४, बाकू स्वत्य समुद्र है ५४, बाकू स्त में माना है ५५, बाकू स्वत्य समुद्र है ५४, बाकू स्त में माना है ५५, बाकू स्त्राप्त है ६६, बाकू और मन का सुम्म ५६, बाकू और श्राय का सुमल ५६, बाक्तक से प्रंप्त भाव का सुमल ५६, बाक्तक से प्रंप्त निवासक है ५०।

उपनिषद् और अर्थविश्वान ५७, वाक् परम ब्रह्म है ५७, दो अञ्चर और वाक्तत्व ५८,

नारद को सनतुन्मर का बाक्तरा-विषयक उपदेश ५८, बाक्तल ही पुरुष का धार ५६, स्टोटनाद और पश्चरोग्र तथा उपवहार ५१ ।

#### श्रम्याय २

### शब्द और अर्थ का स्वरूप

यान्यत की न्यापनता ६१, यान्य-निवर्ताद और सान्य-परिशामनाद ६१, यान्यत्रस स्रोर स्रांटिंग् ६३, परावा स्रोर सान्यता ६४, मार्च हरि स्रार ताथेश में मतनेद ६४, यान्य ही समार को एक क्ष्म में बोचे हुए हैं ६५, कप्य की व्यवसानीयाभिवा ६५, यान्य नी मित्रप रिपति ६६, स्रयं वा सावार सब्द ६६, विश्व की सान्यत्रपत्र का ताप्योग्यत्र ६६, स्रयं की स्वयन्यत्र का ताप्योग्यत्र ६६, स्रयं का सावार स्रयं की एक क्ष्मता ६०, स्रव्य की प्रकार का का स्राप्य का प्रकार का का का स्रयं का प्रकार का का स्रयं की स्रयं का स

कर्ष का सच्छा ७६, वार्ष का स्वरूप ७०, पतवाति का सत ७०, क्षपं छन्द से क्षित्र ७७, दो प्रकार का व्यर्थ, रशस्य क्षीर बाह्य ७७, व्यर्थकात शहर के द्वारा ७० विरा प्रकार का व्यर्थ, रशस्य क्षीर बाह्य ७०, व्यर्थकात शहर के विरावति का व्यर्थ के पिरवर्त कर विरावति का विशेष करियोगील वा श्रीर किमिश्च का स्वर्थ के विश्व में वाद ६८, अर्थ कि दिस में वाहर विशेष कर दे, अर्थ के विश्व में वाहर विशेष कर दे, अर्थ के विश्व में वाहर विशेष कर विशेष कर विशेष कर विशेष कर विशेष के विशेष में वाहर विशेष कर विशेष क

#### श्रध्याय ३

# अर्थविकास ी

प्रपंतिकार के कारण ६८, प्रयं की परिवर्तनशालता ६८, प्रयंविकार के ठीन हा स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, अर्थ-सकीव १००, अर्थ विस्तार १०५, अर्थारेग्र १०६, अर्थ की अनुभव-न्यता १०६, अर्थ श्रानिद्वत और अपूर्ण १११, ग्रान्ट क्षेत्र और अर्थ विकास ११२।

श्रमं व्यवहारित है, वैवानित नहीं ११२, अर्म की अस्तन्यता और अर्म विकास ११६, सहस्य और अर्मविकास ११७, सातवालकार और अर्मविकास ११७, आतकारिक तथा न्यत्य प्रयोग और अर्मविकास ११७, प्रमत्य में आर्मि ११०, स्वार्स के अर्मिम ११०, स्वार्म के अर्म के अरम के अरम

#### श्रम्याय ४

### अर्थ-निर्णय के साधन

परायों को नाम क्षेत्रे दिए जाते हैं। १३६, नामकरश के विषय में बेद और भुनि आदि का मत १३६, नामकरश का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरुप नाम १३७, एक धर्म के लिए अनेक नाम १३७, एक के अनेक नाम १३७, योगिक नाम १३८, नाम प्रवाह के आते हैं, पवन्यकुरारणात्मक नाम १३८, नवशन्दनियाँ के लिए पूर्वतियत सामग्री का आपन्य १३८:

नामकरण के विषय में यास्क का विदान्त ११८, नाम का लक्ष्ण ११८, राज्य से नामकरण में लायव ११८, वह नाम यात्रव हैं ११८, यास्क के विदान्त पर कुछ खास्ति १४०, ब्रास्ति के वास्ति १४०।

नामकरण के दिवय में वैवाहरणों का सत १४१, लायवार्य उठाकरण १४१, मामकरण में वक्ता का महत्त्व १४२, मर्गुहीर के नुष्ठ महर-पूर्ण विवाद १४२, नये सावों के नाम के छे यहते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक हाँ-ट १४६, चार प्रकार की शकार्य १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्ति नामों की शर्मकर्ता १४०, मानों के नामकरण पर पाणिनि के सहत्त्वपूर्ण विचार १४०, नये पेन्टों का आतमन १४०, अनुत्योगी राज्दों का अवयोग १५२, प्रयंतिकृत्वय ने साधन १४१।

#### श्रध्याय ५

# शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

वतञ्जनि का मत १६०, ज्याडि का मत १६०, मतुंदिर का मत १६१, लोहब्दयहार १६२, बढन्यवहार १६२, सम्बन्ध नियासक है १६३, शब्दबोध में तीन क्लो की स्वता १६३, सम्बन्ध स्वमावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपो की उपलब्धि १६४, राज्दार्थ में सादारम्य-चुंदि १६४, अर्थ को शब्दरूपता १६४, पष्ठी विमत्ति का मदीग १६४, आगोगरेश १६६, सन्द ने अर्थ की जास्थित १६६, सन्दन्य का स्वस्त १६७, उपकार्य-उन्हारक-सन्दन्य १६०, सुयोग और स्वराय सन्दन्य नहीं १६७, दो मुकार के सम्पर्य, योग्यता और कार्रवस्य १६७, याम्यता-सन्दर्य हैंन्स, शास्त्रकात आहे हिन्दयन्य मान में अत्यत १६६, योग्यता-अन्दर्य में सन्देत का स्वान १६६, पादस्त माण्य की समाति १७०, महोगि और कीरजमह के मत का सदन १००, सन्दर्य हो सन्धि है १०१, सन्दर, अर्थ और सम्बन्ध दीनों का पृषक् अस्तित्व १७१, आहेसी का उत्तर अप्यास के सार १७२, पदस्त मान १०२ कार्युनेक विचारकों की समाति १७२, कार्यकार्य सार १७३, स्वर्ष का आदान प्रदान १०१, सासम्य का बोच १०४, भीता वका के माव का अनुवान करता है १०४।

मैतारिक और वैद्योदिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर तिचार १८००, नैपायिक और वैद्योतिकों में मतमेद १८००, शब्दार्थ-सन्दन्ध मानने पर आदिए १८८८, ठयोग और समयाद सन्दन्ध सम्मन्न नहीं है १८८८, मृत मिसप्यत आदि से समयन नहीं हो सकता १८८८, वाद्य करते की उर्वातिकारिक नहीं होती १८८१।

ग्रन्दार्य-वान्य और सनेवताद १६०, ग्रन्द और अर्थ में सानेविक-समन्दरहर, यरन्दमङ्का विवेचन १६३, ब्राह्मी के उत्तर १६३, ब्राह्मीक रिवानी का अर १६४।

शब्दार्य-सम्बन्ध पर मीमांसडी के निवाद १६४, शब्द और अर्थ में शासिन्य सम्बन्ध १६५, बीदां द्वारा प्रत्यक्क का खरडन कामावश्यक है १६६; शब्दार्य-सम्बन्ध श्रीर नित्यवाद १६६, बैन दार्श निकों का मत १६६, तानिकों का मत २००, संबन्ध सामित कारी है २०२।

निलवाद का सम्प्रीकरचा २०२, ज्वाकृषि आदि के निवात २०२, ग्रन्ट और धर्म की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की निलवा २०३, सकेत से सम्बन्ध का आम २०३, इसमन्द्र अर्थ से निल सम्बन्द २०४, जातिक्य अर्थ से निल सम्बन्द २०४, व्यक्तिक्स इस्पे है स्वरन्द निल २०६, अर्थविकात की दिस् से विचार २०७, सर्वार्थकावृक्त २०८, निलवाद का सार्टोमिक स्वर २०६! बीद राशंतिकों वा अपोहवाद २१०, अपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का स्वरूप २११, पर्मकीर्त का विचार २१३, रक्षणीर्त का विशिष्टमोहबाद २१२, कुमारिल का मत २१३, मर्गु हरि का विवेचन २१४।

### श्रम्याय ६

# शब्द-शक्ति

शन्द की उपयोगिका २१६, झर्यज्ञान के शाधन २१६, लोकन्यवहार २१६, तृतिकान से ऋर्यज्ञान २१७, शक्तिमह के झाठ साधन २१७, लोकन्यवहार २१७, व्याकरण २१८, उपमान २१६, कोप रर॰, ज्ञासवाक्य २२॰, वाक्यरोप (प्रकरण) २२१, विवरण २२१, ज्ञावपद का साहवर्य २२१।

स्पर्यंग्रान में विम २२१, यब्द-राकि वा स्वान २२१, सर्यं की अनुस्तिष के ६ लाएए २२२, सन्द के क्वाचान के स्वयंक्षेत्र नहीं होता २२३, उसादित रुग्द की स्वयंक्षेत्र नहीं होता २२३, उसादित रुग्द की स्वयंक्षेत्रका २२५, स्वित की अर्थक्षेत्रका २२५, स्वित वा १२५, स्वयंक्षेत्रका २२५, स्वयंक्षेत्रका १२५, स्वयंक्षेत्रका १२५, स्वयंक्षेत्रका १२५, स्वयंक्षेत्रका १२०, स्वयंक्षेत्रका १२०, स्वयंक्षेत्रका १२०, स्वयंक्षेत्रका १२०, स्वयंक्षेत्रका १२०, स्वयंक्षेत्रका १३०, स्वयंक्षेत्रक

श्रीमपा-गुक्ति का विवेचन, २१०, मुन्देरि का सत २१०, श्रीमपा में चार तक्ष २१६, श्रीमपा में चवा का स्थान २१६, श्रीमपायकि की क्षतत्त्व सवा २४०, ग्रावन्-मेदवादिगे चा सत २४०, प्रकरण श्रादि से श्रापं की प्रतिति २४४ श्रापंत्र से ग्रावन्ति २४१, ग्राव्य का सकत २४१ नैस्पिकों का सत २४१ हैस्वरकेल में स्थान का स्थान २४२, ग्राव्योच में श्रापेट श्री मेद संवर्ष २५२, गैवाविकों के सत का रांद्रज २४२, वैवाकरणों का सत २४४, पद श्रीर पदार्ष दोनों में शक्ति है, स्थवन्य की पुष्पकृषणा है २४४, ग्राव्य वा सत्त्वप २४४, जार प्रकार का ग्रव्यार्थ २४४, ग्रव्यार्थ का वा व्यक्ति १४४, वटकाशस्त्री वा संवर्ष २४६, प्रवालि का श्रायंत्र वासिक श्रीर महत्त्वपूर्ण निर्णय २४६, तीन प्रकार के ग्रव्यों को चार प्रशार क्यों किसा २४८, ग्राव्य के तीन मेद २४६, स्टियणिक २४६, ग्रीविक या योगग्राक्ति २४०, ग्रीवस्टि २४०, ग्रीवस्ट १४८,

नैयापिटों का विवेचन २५१, सार्कान् शन्दों से शान्दवोष १२५ सार्यंक शन्द तीन प्रकार का २५१, वाहब से ही अर्यंशान २५१, प्रजृति के दो मेद २५१, नाम का लक्ष्ण २५१,

### द्यायाय ८

## वाक्य ञ्रोर वाक्यार्थ

श्राठ महार के सार्थक शब्द २६६, विषय का स्वयोकस्य ३००, वाहर का लस्य ३००, कात्यायन श्रीर पवझित ३००, पाश्चिनि का मत ३०१, पवझिन का मत २०१, कात्यायन का मत २०३, नैवायिकों का मत ३०३, खाहित्यिकों का मत २०४, श्रमाक्षिह का मत ३०५।

जयन्तमह हा वाक्यापेंशिवेचन १०५, वाक्यायें के विषय में विभिन्न मत १०६, वाक्य ग्रीर वाक्यायें के विषय में महर्न्द्रिय का सत १००, वाक्य ग्रीर वाक्यायें के विषय में महर्न्द्रिय का सत १००, वाक्य के विषय में मीमीवड़ी का मत १०७, वाक्यर पद्ध ग्रीर लएट पद्दे १०८, वाक्यायें का मत १००, वाक्यर पद्ध ग्रीर लएट पद्दे १०८, वाक्य ग्रीर लाक्या के क्ष्यर की माजन १००, वाक्यायें के मकार का है १०८, वाक्य ग्रीर वाक्यायें के विषय में बीदों का मत ११०, वाक्य ग्रीर वाक्य ग्रीर का मत ११०, वाक्य ग्रीर वाक्यर की विषय में बीदों का मत ११०, वाक्यर ग्रीर ग्रीर होत्यर के विषय में माजन भी का महत्य ग्रीर ग्रीर ग्रीर ग्रीर ग्रीर श्रीर वाक्यर के विषय में प्रिता ग्रीर ग्रीर ग्रीर ग्रीर विषयिय छोटिया ग्रीर ग्

श्रासरहात और बान्य के समुख के समुख्य क्षेत्रक, स्पोट का आर्थ क्षेत्रक, स्पोट के तीन मेट इरेक्, प्रासरहात का मान क्षेत्रक, बाक्त एक और श्रासरह है देरेक, वित्रतान श्रासरह है इरेक, वित्र एक है देरेक, वाक्स में पद कहितत है क्षेत्र, वाक्स में श्रासरह है क्षेत्र, बाह्यार्थ में प्रार्थ का जमाय क्षेत्रक,

धाक्य एक और अलरह राष्ट्र है ११५, पदतमूद में रहने वाली जाति हो वाक्य कहते हैं ११५, नाक्य एक अलयट शब्द है १११, पदतमूहमत जाति बाक्य है ११५, शिक्येत से पदमेद ११६, निराद और उपाधिमेद से मेद ११६, आनिस्य में अब नहीं हो बकता ११७, बावना बुद्धि में भिन्न है या अमिन्न ३१७, बाक्य का बाक्यार्य इस में विवर्ष ११७!

युद्धात समन्यप को नाक्य करते हैं ३१८, जानरूप साद्य का प्रकाश वाक्य ३१८, वाक्याय दुद्ध में रहता है ३१८, वाक्य और नाक्याय में अभिन्नता ३१८, पहरामुद्द को वाक्य करते हैं ३१६, कालावन और मंत्रावकों के लक्ष्य में आत्तर ३१६, एक ताक्य में एक विटन्त पर ३१८, सल्वेषन भी वाक्य का आज होता है ३१६, एक दान्य में अनेहों क्रियाएँ भी रहती है ३२०, मजुंहर ना वाक्य का लक्ष्य ३२०, किना क्रिया से वाक्य होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गृति ३२२, नाक्य भी महावास्य का आय ३२२।

परों के ममित्रोप को वाक्य कहते हैं ३२२, ममरद का ख्रामियाय ३२२, परितन्यास की उपयोगिता ३२३, मृष क्या है ! ३२३, वाक्य और यर किसे कहते हैं ! ३२४ प्रयो . श्रीर पर शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३२४, एक कियापर भी बाक्य होता है ३२५, आकांदा से मुक्त पृथ्य-पृथ्य सारे परी को बाक्य कहते हैं ३२४, प्रत्येक शब्द में बाक्य को शक्ति है ३२६, पदार्थ बाक्यार्थ है ३२६, स्वष्टीकरण के लिए अपन परो का प्रयोग ३२०।

याक्य का कर्य किया है ३३६, वाक्य में किया मूलतत्त्व है ३३६, क्रियारिहत याक्य नहीं होता है २४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, किया वाक्यायें है ३४०, प्रतिमा का दश्यक्य क्रिया है १४०, वाक्य का क्रयें मायना है ३४१, मीमीवकों का मत ३४६, भाषना के विषय में मतमेद १४१, वाक्यार्य मायना है ३४२।

प्रस्थिताभियानवस्त्रं का लंडन १४२, पदी की निरर्थक मानना पड़ेगा १४२, पद श्रीर वर्ष की विद्धि नहीं होगी १४३, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ १४४, व्यव्यार्थ में पदार्थ का स्नभाव १४४।

यास्य का क्रर्य प्रतिमा है ३४४, भावनामेद ते क्रयंमेद ३४४, यास्यार्थ प्रतिमा है ४४४, प्रतिमा स्नामामिक होती है, बात्य ते प्रतिमा का प्रयोध १४६, प्रतिमा तारे रूपी वाली है ३४६, प्रतिमा स्वामानिक है ३४७, प्रतिमा का मूलकारण शन्द है ३४७, प्रतिमा ६ प्रवार की होती है ३४७, प्रतिमा का मावार्य ३४०।

#### श्रघ्याय ६

# स्फोटवाद और अर्थविज्ञान

स्योटबाद का प्रारम्म ३४६, स्योटायन ऋषि से प्रारम्म ३४६, पाणिनि का मत

हैद्ध, वर्ष अर्थनोपक नहीं है हद्ध, अनेकों में स्तृति भी अनेक होती है हद्द, संकतनात्मक शान संभव नहीं है ह्दर, हम को मानने पर वर्षवाद नहीं होगा हद्द, अनुमान से स्केट की सिद्धि ह्दर, स्केट आसंद है ह्दर, वर्ष स्कोट के व्यंत्रक हैं ह्दर, यातर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ह्दर, व्यंत्रियाँ स्पोट की व्यंत्रक हैं ह्दर, सक्तेट प्रस्य हिलाई रेता है ह्दर, नाक्यरकोट की विद्धि ह्दर, नाक्य के श्रवययों की अस्ति ह्दर, स्कोट क्रायर है हुई

### सहायक ग्रन्थ

# प्रमुख सहायक अन्यों के नाम

# वैदिक साहित्य

- १. ऋग्वेद २. यज्ञवेद
- रः गञ्जनः ३. सामवेदः
- ४. श्रम्बदेश
- 🖫 वैचिरीनग्रंहिता
- मैत्रामचीसहिता
- **७. काटक्सं**हिता
- ८. भूगदेर-माध्य-वेंडट माघव
- भूग्वेद-माध्य—सायस
- १०. शृत्वेद-माध्य और बहुर्वेद माध्य-स्वामी दशानन्द
- ११. दैवनमंदिना, बीनों भाग, दामोदर सातवतेकर दास संपादित
- १२, पेतरेप ब्राह्मच १३, कीरोतकि ब्राह्मच
- १४, काराताक ब्राह्मण १४, पद्मविंग्र बाह्मण
- १४. वैचिरीय बाह्यच
- १६. यतस्य बाह्य
- **१**०. गीनय ब्राह्म**य**
- १८. दयह्यमहात्राह्य
- १८. वैनिनीय उपनिषद् बाह्य
- र. देतरेवारस्यक
- २१. टैविसेयारप्यक २१. निकड
- र्दे. निवद्य-पालक
- २४. हान्द्रोत्य वर्गनपद्
- रथ. ब्रदारख्यक व्यनिषद

```
( 원도 )
```

२६. ईरोपनिषद् ग्रादि १०८ उपनिषदे

२७, सर्वातुकमणी-पद्गुद्ध शिष्य २८. नृहद्देवता-शीनक

२६. श्रुक्पातिग्रास्य - गौनक

३०. गुक्लयञ्च : प्राविशास्य—कात्यायन ३१. तेलिरीयप्रातिशाख्य

च्यार्वप्रातिकास्य

३३. शामगाविद्यास्य-पुष्पुद्यः ३४. ऋग्वेदीय प्रविद्यास्य ( पूर्यद-सूत्र-इति )--उन्बराबार्य ३५. ऋक्तन्त्र

३६. भूगवेदादिमाध्य भूमिका-स्वामी दयानन्द

### व्याकरण

३७. ग्रप्टाच्यायी—शणिनि

२८. महामाष्य—ाठञ्जलि ( कैवट की प्रदीव ऋौर नायेश की उद्योत टीकाएँ )

३६. बाक्यपदीय, (ब्याकरण-दर्शन )--मर्तुहरि, (बनारस, १६०५) हेनाराज पुष्यराज की टीकाएँ

४०. शब्दकौरन्तम-महोजिदीचिव

४१. ग्रीटमनोरमा —

¥२. विद्धान्तक्षीयुदी---53

¥३. वैवाक्त्यम्पण-" तथा नौरहमह YY. काशिका—बायन जवादित्य

YL न्याम—जिमेन्द्र

४६. पदमं नरी--इरदत्त

वैदाकरण्विदान्वलयुमंज्या—नागेश मह बनारस, १६८५

¥¤. श•देन्द्रशेखर— YE. पारिमापेन्द्रशेखर-

५०: स्पोटिशिद्ध-मण्डनमिश्र, गोपातिका दौका ( महास यूनिवर्सिटी १६३१ )

मरत निष

स्रोटिविदिन्यायविचार—गण्यति सास्रो द्वारा संगदित, १६१७

स्कोटप्रतिष्ठा—केशव करि

५४. स्रोटतत्त्व—श्चेषकृष्णुकवि

**५५. स्होटचन्द्रिका--श्रीऋष्य म**ह

५६: स्प्रोटनिरूपण्—ग्रापदेव

**९७.** स्कोटबाद—कुन्द यह-**५**=. परिभाषावृत्ति—सीरदेव

```
( RE )
```

५६. मापावृत्ति—पुरुपोत्तमदेव ६०. चन्द्रवृत्ति—डा॰ लीविश द्वारा सपादित

६१. याशवल्क्यशिद्धा--याशवल्क्य ६२. पाणिनीयशिद्धा--पाणिनि

वासिष्ठीशिद्धा—चसिष्ठ

६५. फात्यायनीशिज्ञा—कात्यायन, ६५. शिज्ञा-सप्रह ( ३३ शिज्ञाप्रन्यों का सप्रह )

### दर्शन

६६. वेदान्तदर्शन—शांकरमाध्य ६७. भागती—वाचर्स्तामभ

६८. सामवा-नाचरतातामा ६८. सगइनसगडलाच- भी हव

६६. चित्सुली—चित्सुलाचार्य

७०. पचदशी—विद्यारस्य

७१. परमार्थशार--म्रादिशेष

७२. शाकरवेदान्त—( गगानाथ का का चानुवाद ) ७३. ब्रद्धैतवेदान्त—शाकरमाध्यानुवाद की प्रस्तावना, गोनिनाथ कविदान

७४. नादकारिका-समक्रस्ट

७६ श्रष्टमकरण्--- "

७६. मीमांडा दर्शन-शावरमान्य

७७. मीमोवारलोकवार्तिक-कुमारिनभह (पार्थवार य मिश्र की डीका )

७८. तन्त्रवार्तिक-- 13

७६. मीमांखामाच्य पर बृहती बीका-प्रमाकर मिश्र

ष्टः सामावामाण्य पर बृहता आकार—प्रमाकर । ८०. सर्वदर्शन-सग्रह—माधव

८०. सर्दरान-समह—माधव ८१. पाशिनीय दर्शन—माधव

दर. तलविन्दु—नाचस्पति

द्धः योगदर्शन—स्यासमाध्य

भोगदर्शन —शांकरमाध्य ( स्पोट प्रकरण ), ऋष्णाय ४ ( श्रष्टवार लाइजें री

सीरीज न॰ ३६, माग २, पृ० ५७०)

८५. सांख्यदर्शन – टीका विज्ञानिमसु८६. सांख्यकारिका — देंश्वरकृष्ण

द्धः संस्यद्ति—अनिबद

a. वैशेषिकद**र्शन-प्रशस्त**पादभाष्य

• ८६. न्यायकन्दली-- श्रीषर ६०. न्यायधिदान्त-पुक्तावली---विश्वनाय

६१. न्यायदर्शन-बात्तवायनमाध्य

```
( ₹* )
```

E२. न्यायवार्तिक—खरोतकर E३. न्यायवार्तिकतात्तर्येटीका—शाचस्पति मिम

६४. न्यायमंजरी—जयन्तमह ६४. न्यायञ्जुषांजलि—उदयनावार्यं ६६. तत्त्वचिन्तामणि—गंगेश

६६. वस्त्राचन्तामण्—गण्य ६७. दीधिति—स्पृनायशिरोमिय ६८. युन्दर्शतिमकाशिका—जगदीसमृह

६६, ब्युत्सिचनाद—गदाधरमष्ट १००. ग्रक्तिनाद—गदाधरमष्ट

१०१. विषयताबाद— " १०२, त्रिनिटह—गौतमबुद्ध

१०१. मज्जिमनिकाय—,, १०४. माध्यमिक कारिका—नागार्जुन

१०५. प्रमायसमुज्यय—दिश्नाग १०६. योगाचारभूमि—क्रसंग

१०७. प्रमाण्यातिह—धर्मकीर्ति १०८. प्रमाण्यानिहत्त्वय—,,

१०६. न्यायविन्दु— ; ११०. न्यायावतार—विद्यक्षेत्रदिवाकर १११. पददर्शनसम्बद्ध—हरिमद

११२. ब्रष्टचरी—महत्रवर्तक

१११, स्रध्यस्सी—विद्यानन्द ११५. प्रमायानयतत्त्वालोदालंदार—देवस्रि

११५. स्वाडादरलाकर— ११६. स्वाडादमंगरी—मह्लिपेयास्र ११७. प्रमेपकमलमातंबड—प्रमाचन्द्र ११८. श्रमोश्विदि—रत्नशीर्व

११८. ग्रपोहानिद्—रत्नडीत ११६. वलसंप्रह—ग्रान्तरन्ति १२०. न्यायङस्यिका—वाचस्पति

१२१, पदवास्यरलाकर—गदावरसष्ट १२२. शन्दार्यवर्कामृत—जयकृष्ण १२३. अर्थवंग्रह—सौगाविगास्वर

१२४. मगवद्गीता तथा उसके विभिन्न माध्य १२५. गीता-१हस्य—बालगंगाघर तिलब्ध १२६. भारतीय-दर्शन—बलदैवटपाध्याय

१२७. दर्गन-दिग्दर्शन—राहुत वांकृत्यायन

१२८ स्तमहिता-( स्कन्दपुराणान्तर्गत) १२६. प्रपद्मशार—शंकराचार्य

१३०. काशीलड-( स्कन्दपुराचान्तर्गत )

### साहित्य

१३१. नाट्यशास्त्र-मस्त

१३२. महि काव्य-महि

१३३. काध्यालंकार-मामह

१३४. काव्यादर्श-दगडी

१३५. काव्यालकारसूत्र-वामन

१३६. व्यन्यालोक-श्रानन्दवर्धन

१३७, ध्वन्यालोकलोचन--श्रमिनवगृष्ठ

१६८ काम्यमीमांसा-राजशखेर

१३६. व्यक्ति श्विवेक-राजानकमहिममह

१४०. सरस्यतीक्यतामरश्-मोज

१४१. काब्यप्रकाश-मम्मट

१४२. साहित्यदर्पण-विश्वनाय

१४३. कुवलयानन्द-श्रप्पयदीवित

१४४, रसगगाचर--जगन्नाथ

१४५. वाहमीकि रामायण-वाहमीकि

१४६. महामारत-व्यास ४७. मागबतपुराख

१४८. विष्णुपुराख

#### अन्य

१४६. कीटिल्य ऋगंशास्त्र-चांशस्य

१५०. व्याकरणदर्शनेर इतिहास-माग १ ( वंगला ) भी गुरुषद हालदार

१५१. वैदिक सम्पत्ति-स्युनन्दन शर्मा, बम्बई १६८७ वि॰

१५२, उपसर्गवर्ग-महादेवमहाचार्य

१५३, नानार्यार्णवसचेप-केशवस्वामी

१५४. नानार्यंशंग्रह-- अनुन्होरम बीरोज्ञ

१५५. पाउल्ला महामाच्य की परसूची-श्रीचरशास्त्री पाउक, पूना

१४६. पाणिनि-सत्रपाठ की पदस्वी-13

१५७. वैदिकपदानुकमकोय- विश्ववन्य शास्त्री

१५८ कन्कार्डेन्स ट्रपायिनि एएड चन्द्र-लीविश, १६२८

१५६, भूगवेद-पदस्ची-स्वामी विश्वेशवरानन्द, नित्यानन्द १६०. यजुर्वेदपदसूची- "

21

१६१. सामवेद-पदसूची-स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्पानन्द

१६२. ग्रयवेवेद-पदस्ची— १६३. वैदिककोप—भगवदृदस्, हंसराङ

१६४, पाणिनि—बॉटलिंड

१६५. पारिनि—गोल्डस्ट्यूकर

इंग्लिश

१६६, पारिनि एज ए सेर्स ब्राह इश्टियन हिस्ट्री—बाबुरेन शरूरा ब्रहनाल

(पी-एव॰ डी॰ के लिए स्वीहत अमहाशित निवन्द )

१६७, मीनिट् घॉन् मीनिट् —ग्राग्डेन रिवार्डन

१६८. विन्तिपरेन धाँव हिरड़ों छावू लैंग्वेड्—हर्मन पाउल

१६६. सीमेन्टिक्ल-मिरोत बेद्रात

१७०. द हिस्ट्री ब्रॉन् वर्डंड्-ब्राचेन डामेंस्टेटर

१७१. द हिस्ट्री द्वाष् मानिङ – ते॰ पी॰ पोस्टगेट १७२, लैंग्वेज एएड द स्टडी चाव लैंग्वेब-हिटने

१७१, द साहन्त प्रॉब् लैंग्वेज ( माग १, २ )—हईन

१७४. लैंग्वेज-स्रोटो बेसर्सन

१७५, फिलासभी खाव् प्रामर-प्रोटो वेश्र्मन

१७६. फिलाक्की ऋाय् छंत्रुत शामर-धमातबन्द्र चहरती

१०७, लिंड्निस्टिक स्पेस्पूलेग्रन्त झॉब् हिन्दूद्र-,,

१७=. ब्योरी झॉब् सीच एन्ड लैंग्वेत्र—गार्डिनर

१७६. तेस्वर्षं प्रान् द ठाइन्ड प्राव् लेखिब-मैस्तन्थर

१८०, बायोप्राफीज ऋॉब् बर्ड्स—

१८१, लेक्चर्य प्रान् द स्टडी क्रॉब् लेंग्वेश—ब्रोटल, १६०२

१८२. धान् द स्टडी ब्रॉव् वर्ड स-ट्रेन्च

१८१. एमेलिसिस स्राव् मीनिट इन इरिडयन सीमेन्टिस्स-निदेश्वर वर्मी . ( वर्नल आव दे हिमार्टमेन्ट आव हेटर्स, इलक्ता दिक्तियालय,

भाग ११, सन् १६२६ )

१८४. एस्ते भ्रान् ह्यूमन घन्टरटैडिंग—लॉक

१८४. (रिहयन रिलासकी (माग १, २ )--गधाकृष्यन

१८६. हिस्ट्री ऋषि इसिहयन फिलासफी--( माय १, २ )--दानगुउ

१८७. हिन्दी सीमेन्टिक्स-इरदेव बाहरी

## भूमिका

# अर्थवद्धातुरमत्यवः मातिपदिकम् (अष्टा ०, १, २, ४५)

अर्थ विश्वान की समस्त विश्वानों से अभिश्वता—वेद, माझण, आरण्यक, उपनिपद, निरुक्त, प्राविशालय, शिला तथा समस्त दर्शनमन्यों एवं समस्त साहित्य में जिस एक तस्य का विवेचन किया गया है, वह अर्थ है। अत्यव अर्थविज्ञान विपय में भारतीय वैदाकरणों ने सृष्टि-तस्य के मूलमूत समस्त ज्ञान और विज्ञान जिरा विश्वेच के प्रतिकरणों ने सृष्टि-तस्य के मूलमूत समस्त ज्ञान और विज्ञान जिरा विश्वेच किया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सन्यन्य नहीं है, यह विताना असस्मय है। अर्वाचिज्ञान, अध्यातमविज्ञान आदि विद्या स्पृत अपातमविज्ञान आदि से इसका अभिज्ञ सम्यन्य है। अर्वाच प्रसुत विषय स्पृत व्याकरण न होकर मीतिक व्याकरण हो जाता है। अर्वः इसका समस्त पैदिक साहित्य, समस्त दोतों से साज्ञान सम्यन्य है। स्वाक्त, समस्त दोतों एवं अन्य समस्त विद्या समस्त वित्य समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त वित्य समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त विद्या समस्त वित

#### निवन्ध का नामकरण

ध्यास, कुमारिल मह, वेंकट माधव और मण्डन मिश्र का अर्थविकान मण्ड—
मृष्टि के मृल में जो मीलिक तस्य विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अर्थ है। बात: अर्थ-विषयक समस्न विवेचन को अर्थ-विद्यात (इंक्लिश में Semantics सीमेन्टिक्स) नाम विषा गणा है। अर्थ-विद्यान राज्य का आर्र-मारिक अर्थ के मयोग व्यास, कुमारिल अर्थ, केंट्रमाधवत्या मण्डनिम ने किया है। अर्थविज्ञान शब्द का सबसे प्रथम पारिमापिक अर्थ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के चनपर्य में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये गुण हैं:—(१) ग्रुप्ट्रण अर्थात् शब्द आर्थ के गुणों की विज्ञासा, (२) अत्रयः— अर्थात् शद्ध और अर्थ के गुणों एवं स्वस्त का अवण करना, (३) पार्रण अर्थात् शब्द और अर्थ के स्वस्त्य और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४) पार्रण अर्थात् शब्द और अर्थ के स्वस्त्र और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४) उद्युणोह—

### गर्व-विज्ञान क्या है

अर्थ-विज्ञान का साधाररातमा विषय है कि अर्थ-वस्त्र क्या है, अर्थ-वस्त्र का स्या खरुन है। राज्यतस्य से इसका सन्वन्ध है या नहीं, यदि है तो राज्यतस्य का क्या खरूप है। राष्ट्र और चर्च नित्य हैं वा अनित्य। यदि नित्य हैं तो उनका क्या स्वरूप है और बढ़ि बनित्य, तो उनका क्या रूप है। श्रर्थतस्य का हान कैसे श्रीर क्योंकर होता है। अर्थवत्य का निर्णय किम प्रकार से श्रीर किन सावनों से होता है। राख-तत्त्व अर्थ-निर्जय में दिन प्रकार और क्योंकर सहायक होता है। राज्द श्रोर श्रयं में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें श्रीर किस रूप में, यदि नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। यह किस कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। यह के विभाजन का प्रकार्य पर क्या प्रभाव पहुंचा है। पहुं-विभाजन के कारण पडार्य कितने प्रकार का हो जाना है। बाक्य किसे कहते हैं बास्य का क्या स्वरूप है; बाक्य दिनने प्रकार का होना है। बास्य का बाक्यार्थ पर क्या प्रमाद पड़ता है। वाक्य का बाक्यार्थ पर प्रमाद पड़ता है या नहीं। यदि वाक्य का वाक्यार्थ पर प्रमाव पड़ता है तो किम रूप में और क्यों। यदि नहीं दो बाक्य से वाक्यार्य का ज्ञान दिस प्रदार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता है या अनेक, यह एक है तो उसका क्या स्टब्स है और अनेकता क्यों और कैसे है। यदि अने ह है तो अने हता का आयार और मूल क्या है, अने ह में एक बाक्यार्य का जान कैसे और हिम रूप में होता है। पदार्य और वाक्यार्य का भ्रानिम स्वरूप क्या है। वह मत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह निर्वचनीय है या ऋनिर्वचनीय, वह झान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है या श्रमन्, यह विद्याहर है या श्रविता।

कार्य का स्वकृष प्रतिमा—वर्ष्ट्रान्त विषय का वैवाकरणों और वारोनिकों के दृष्टिकोए से क्षामिन क्षम्यायों में वर्षन दिया गया है। वैचाकरण कार्यक्त के वित्त क्षामिन क्षम्यायों में वर्षन दिया गया है। वैचाकरण कार्यक्त के वित्त क्षामिन क्षिप्रताम के मृत में, समल बात और विज्ञान के मृत में, समल वेड, पाढंग, अपोगों के मृत में, जो एक परननस्य परमाणु कर से क्षाम है वह है प्रतिमा । प्रतिमा के ही जिसका दृष्टिकोण से विवेचन को वेड, बाहण, अपोनयह, क्षाकरण, दर्शन, साहत्व तथा झान और विज्ञान के विभिन्न क्षेंग और वर्षांग कहा जाता है।

प्रस्तुत निवन्य में उनी को वैवाकरारों के सब्दों में व्यर्वतत्व, क्षपीयज्ञान राजविज्ञान, व्यनिविज्ञान, रहोट-विज्ञान, शब्दतत्व, सब्दम्ब आदि नामों से सन्दोधित दिया गया है। प्रतिमा की शक्ति व्यन्त व्यरिमित और अनिर्वेचनीय है। इसी को वैयाकरारों ने वाक्तत्त्व बढ़ा है। सृष्टि के प्रत्येक गरमाएं में जितना दो इह भी चैनन्य है, वह वाक्त्त्व है, वह प्रतिमा है। बनी को महा- सत्ता, जाति, भाव, नित्त, सत्य श्राद्धि की व्यक्ति करके पवव्यति श्रीर भर्तु हरि ने सप्ट किया है। (वास्यपदीय काट २, श्लीक ११८-१४४ )

प्रतिमा का शम स्पोट-सृष्टि के इतिहास में वेडों के परवान आज तक यदि कोई सनसे बढ़ा अमृतपूर्व अन्तिकारी अन्तेपरा या आविष्मार हुआहै वो वह है स्पोटसिद्धान्त, वह है प्रतिमा का माचान् विश्लेपरा, वह है प्रतिमा के नित्यारा और अनित्यारा का डो नागों में पृथक्करण, वह है प्रतिमा के नित्यारा का साबात्सर। इस अन्वेपल और आिनकार का सबसे दडा श्रेय आचार्य रशेटायन को है। आधार्य पालिनि ने अतम्ब वाक्तस्व के परनतस्वत्र आचार्य स्पोडायन वो 'श्रवड् स्पोटायनस्य' (श्रष्टा ० ६, १, १०३) सूत्र में विशेष समाहर के साथ स्मरण करके प्रतिभा विषयक सिद्धान्त की दीन सूत्रों में स्रप्ट रिया है' और 'इन्द्रे च तित्यम्' ( अष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा घरना मन्द्रन्य रियर किया है कि इन्हें (आत्ना, ब्रह्म, प्रतिमा परमाणु नृत्परित, परन-पुरंप, परमतस्व ) में बह स्रोट नित्यरण में रहता है। तृष्टि के प्रत्येक परमाणु में हो मीलिक तरन हैं एक स्पोट दूनरा ध्वति । स्टोट नित्य है, ध्वनि धनित्य । स्रोट ग्रमिन्यक होता है, वह व्यक्त है वह प्रकाशित होता है एमी की वैयाकरण 'अचर' कहते हैं। एसमें चर चरा नहीं है। अनित्यारा नहीं है, वह स्रष्टि वा आधार है। स्रष्टि के प्रत्येक परमागु में प्रतिपण रफोट होता है। जिसरा अभिप्राय आधुनिक वैज्ञातिकों की दृष्टि से रयूल र हो में 'विस्सेट' शांत्र की न्याल्या से नगमा जा सरवा है, बह है ज्ञान्ति, बिप्लर, परिवर्तन, ष्ट्रित । इस मीलक क्रान्ति, परिवर्तन, वृत्ति के कारल ही सृष्टि की स्थिति है। इस मौतिक सत्य को वैयाकरण शान्त्रहा वहते हैं, उसी को दूमरे शानों में ब्रह्म, ईरबर आत्मा, आकारा, उज्य, स्वभाव और तस्त्र आदि तानों से विनिन्न वार्रोनिरों ने सन्वीधिव क्रिया है। वेडान्टरर्रान उनकी ब्रह्म कहता है, योग **ईरवर और** सारय पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शान्त । उसी को वीहरूरीन ज्ञान, बैनव्दर्शन असु (पुद्गल) बार्बास्वर्शन मृत या तत्त्व तथा आधुनिक भौतिक विज्ञानवाडी अकृति, इब्य, तत्त्व आहि नाम देते हैं। ( ब्रान्यपरीय ब्रह-भाएड तथा भाएड रे प्रमु 🖘 🕽

एक महान अनर्थ, एक महान् भ्रम (अवान)

प्रतिमा के ही श्रानेक नाम-ससार में एक महान् अम है, जिसना मृत नार्या अज्ञान, अविद्या, अम और अवत्त्वज्ञवा है। वह है आत्तिकवार और

सर्वेत्र विभाषा गी । अध्या ०६११२ अवह स्क्रोजनस्य । अध्या ०६११-३ इन्द्रेच नित्यन्। अध्य ०६११२४

Ł

तास्तिकवाद का विवाद, वह है रा द्वरन्य और अर्थवन्य का विवाद, वह है अध्यास्ताद और भीखिकवाद का विवाद, वह है शास्त्राद और रात्त्याद का विवाद, वह है शास्त्राद और शास्त्राद और विवाद, वह है शास्त्राद और कान्त्राद का विवाद, वह है शास्त्राद और कान्त्राद का विवाद, वह है सान्त्राद और कान्त्राद का विवाद, वह है समिववाद और व्यक्तियाद का विवाद, वह है अर्वत्राद और व्यक्तिय का विवाद, वह है अर्वत्राद और विवाद का विवाद, वह है स्वाद और अपवाय का विवाद, वह है विवाद और अपवाय का विवाद, वह है विवाद और अपवाय का विवाद, वह है कान्योग (कान्मार्ग) और कर्मवेग (कर्ममार्ग) का विवाद कह है अस्त्रिय और अर्थिय कार्त्य के अर्थ्य है था नहीं, यह सार्पा विवाद प्रतिमा के स्वरूप के न जान्त्रे के अर्थ्य है। यह सार्पा अम स्कोट और व्यक्तिय के न जान्त्रे के कार्या है। यह सार्पा अम स्कोट और व्यक्तिय के न जान्त्रे के कार्या है। यह सार्पा अम साम और रूप की ठीक न जान्त्रे के कार्या है। यह और अर्थ के सन्वन्य को ठीक न सम्कन्न के कार्या है।

विदाद और अम का मूल ग्रज्ञान और भ्रम-मर्छ हरि ने वाक्यपदीय से प्रतिभा के स्वरूप की समकाकर तथा स्कोट और धानि का जी स्वरूप पतव्यांत ने समकाया है, उसकी स्पष्ट करके ससार का एक अनुपम और असाधारण उपकार किया है। प्रतिभा के साज्ञानकार द्वारा श्रीतभा का स्वरूपठीक सममकर प्रतिमामू-तक माया या जज्ञान के कारण जो सतार में विवाद, अम, जज्ञान और अविद्या है, तथा चिसके कारण को समझने मे अनेकों दार्शनिक भी असमर्थ रहे हैं, उसकी दूर किया है। उपर्युक्त सारे विवादों का मूल यह है कि आत्मा ब्रह्म, पर-मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दार्शनिकों ने भित-भिन्न समभा है, अवध्व विवाद है। भर हिर ने इस अम, माया और अज्ञान को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा के ही सारे नाम हैं। उसी की फोई दर्शन मझ कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरप, नोई वस्तु, ( पदार्थ ) कोई स्पमाय, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व श्रीर कोई द्रव्य। उसी को वैया-करण प्रतिमा, शान, शान, व्यक्त, अस, पदार्थ, वाक्यार्थ, परमार्थ, प्रका, प्रक पार्थ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वर्थ, नाम, श्राख्यात, उपसर्ग, निपात, परा, परयन्ती, मध्यमा, बैखरी, वाक्य स्पीट, वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दार्शनिक सुद्भ एव तात्विक विवेचन से जिस श्रन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, निसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण चेतन्य है, जिसके कारण झान का अस्तित्त्व है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता है, जिसके कारण सृष्टि ये अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्त है, प्रत्येक ऋगु, प्रत्येक परमागु, प्रत्येक स्थावर और जगम मे जो सूक्त दृष्टि से दृश्य है, जो खूल दृष्टि से अनुमेय और व्यड्ग्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य

श्चर्यविज्ञान श्रीर व्याक्रस्य दर्शन पहते हैं। संग्रह मन्य के समाइरसीय श्राचार्य ब्याटि ने रमकी द्रव्य दहा है,

आवार्य बाजपायन ने रसको जाति ( आरुति ) कहा है।

£

द्याचारं पारिनि का विवेचन—आवार्ग पाणिनिने अर्थ-तस्त्र, बाक् तस्त्र, प्रतिमा, शुद्ध-तत्त्व, एवं त्सोट के स्वरूप को संदेप में द्विनु बहुत सप्ट शुद्धों में प्राति पदिक और ऋंग दी ब्यारपा करते हुए सप्ट ब्रिया है।' श्राचार्य

पारिति का कथन है कि --श्चर्यवद्यातुरप्रत्ययः गाविपश्चिम्। ( श्रष्टा०, १,२४१ )

इस परम-तत्त्व हो। प्रातिपदिक कहते हैं, वह न घानु है और न प्रन्यप, वह

न द्रव्य है और न आहति, बह न नान है न हर, बह न प्राष्ट्रतिक पदार्य है और न जीव-रूप पढार्थ है, वह न बर्स है न पड, बह न बर्स-छोड है न पडन्छोड। प्रतिभा इनसे प्रयक् है। उसरा परुमात्र लक्षण यह है कि वह अर्थवन् है, मार्थक है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वास्य है वही वास्याय है, वह प्रतिमा है, वह प्रत्येक पट में ब्यान्त है, वह प्रत्येक खतु में ब्यान्त है, श्रदः उसे प्रादि-परिक कहते हैं, इसीकी शाउनहा, प्रतिमानविद्यान, अर्थ-विद्यान करते हैं ।

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिमा न प्राष्ट्रिक तन्त्र है, और न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न प्रदृति है और न जीव तो हमझ रूप देने जाना जा सकता है। त्रिगुर्णावीत, वृत्तित्रम से बहिर्मृत का कोई रूप नहीं वन मस्ता है, बतः विसी भी राज्य वा कोई भी रूप नहीं होना चाहिए। बन्जव वे बहते हैं कि—

ष्ट्रचद्भिवसमासार्च ( घष्टा॰, १,२ ४६)।

तीन श्वियाँ, जुरूप रूप से प्राविपदिक बद्ध ही है, प्रविमा ही है, तथारि हन्, विद्वत प्रत्य और सनाम इन तेनों को भी प्राविपतिक कटते हैं। सांस्य के

राजों में सल, रतस् और तमस् इन दीन गुरों के नारए प्रहृति (जीव) की मी

गीए रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिमा बहा जाता है। सत्व, रजम् और तमस् इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वमान) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन तीन गुणों का प्रतिविद्य पुरुप (प्रतिमा) में पड़ता है, अकर वह सातिक राजस और तामस वृत्ति-पुरुत कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शासियों ने शक्ति (प्रतिमा) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने हैं - अमिया, सस्रणा और व्यवस्ता।

पांच श्रीचराँ—महोतिशीनित ने छन्, तिहित और सनास के साथ एक-रोप समास तथा सनाचन्त पातु रूप की भी समन्तित करके द्रितियों की संस्था ४ मानी है। द्वित का स्वरूप है परार्थीमिशान्तर के अर्था रा शेव कराना, परक्षमंत्र अप्र के अर्थ-परार्थने अमिन्यिक कराना दृश्यियों का कार्य है। प्रतिमारुणे पर-माये की अमिन्यिक के साधन ये वांच दुत्तियों हैं। इन वांच दृत्तियों के यथार्थ ज्ञान से परार्थ, परमार्थ प्रतिमा का कान होना है।

इन्तदितसमासैकरोपसनाद्यन्तघातुरुपाः पञ्च वृत्तयः, परार्थामियानं वृत्तिः। (सिदान्तकोषुदो, सर्वसमासरोपप्रकरण्)।

तीन वृत्तियों का स्पर्धकरण्—यहां पर यह समरण रखना बाहिए कि वृत्तियों के तीन या पांच मेड़ का कारण उनका मीतिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार भेद से निमन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांस्य के दृष्टिकोण से सत्व, रजन् और तममू के ही विवेचन से सृष्टि के मृल-तत्त्व (अर्थ, प्रतिमा, प्रकृति) का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुर्हों की व्याल्या से ही पञ्चनत्त्वों की ब्याल्या हो जाती है। शन्त, स्तर्ग, रूप, संस् इन पांच गुणों की व्याच्या सत्य, दसस्, तमस् की ब्याच्या की वधार्थ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन गुर्गों के कारण शतियां वीन प्रकार की हो जावी हैं, सात्यक, राजस और वामस । परमपुरप (परमातमा, शब्दबद्धा, प्रतिमा) को यथार्पतः ज्ञानने के लिए मृत प्रकृति (स्वमाब, श्रावरण, प्रतिमा ) में विद्यमान सात्विक, राजम और तामस प्रवित्तां हा जानना श्रनिवार्य है। मनोहीज्ञानिक दृष्टिकीए से प्रत्येक पुरुष की ययार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति (स्वमाव, श्रावरण, प्रतिमा ) में विद्यमान सात्विक. राजस और तामस अरुचियों का जानना अनिवार्य है। साहि-रिवकों ने इमकी ब्यारबा के लिए परम पुरुष का शतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में वीन प्रकार की शक्तियों मानी हैं, श्रमिया, लक्ष्ण और न्यन्जना। इन वीनों राक्तियों के कारण शब्द बाचक, लड़क और व्यव्यक माना जाता है। तथा अर्थ बाच्य, तह्य और सांत्य जिनको मिसुए और वृत्तित्रय से सप्ट करता है, साहित्य-शास्त्रो उत्तको शक्तित्रव की क्याल्या से सप्ट करते हैं। जब वक श्रामिया, लन्न्सा, ब्यलना शक्तियों का यथार्य ज्ञान नहीं होगा, तम तकसाहित्य का ज्ञान ठीक नहीं होगा। साहित्यराखी पहले राक्तियों का प्रकृतिक तथा भौतिक दृष्टिसे विवेचन

### ष्ट्रपंतिद्यान और व्याकरण दर्शन

इरते हैं, परन्तु अन्तु में व्यक्तिताच्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, काव्य वही नवींतम है, जिनमें व्यवस्थार्य मुख्य हो। वर्ष व्यक्ति है, मृष्टि व्यक्ति है, प्रत्यमूत्र-पञ्चतत्व व्यक्ति है, इति प्रति मित्रा की श्रमिक्यक्ति होती है, ग्राच्छि की किंहि होती है, श्रमिक्यक्ति होती है, मीतिक तत्त्व (परमातु, आहारा, (देयर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। श्रत्यत्व मन्मट ने काव्य-प्रकार में कहा है कि—

्हरमुचनमतिरागिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् बाय्यमुचनम् (बाय्य १,४) वैदाकरणो वा स्निमाय-पाणिनि ने इन तीन पूर्वियों को स्यारगा विराह

रूप में हुन् तद्वित प्रत्ययों तथा समास की ज्याच्या द्वारा की है। प्रत्येक राज् में हो तस्य अवस्य रहते हैं. एक रहोट और दुनरा ध्यनि । निन्यांग रहोट है और श्रनित्यांरा ध्वनि । नित्यांरा क्षेत्र्याच्या पारिति ने प्रदृति की व्याख्या द्वारा की है र्श्वार श्रमित्यांस की स्थान्या मत्ययों की स्थान्या से । प्रत्येक शाक को दब सक स्कोट और ध्वनि के रूप में प्रयक् नहीं किया जायगा, वय वक ज्याकरण ( विवे-चत ) नम्भव नहीं है। अतः मृल-भट्टिन में विद्यमान सत्व, रजम् और तमम् द्या विवेचन ( निरत्नेवर ) वैवाकरों के लिए सर्वप्रयम जाबरयक होता है, क्योंकि इसी से यूचि का ठांक जान होता है और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। प्रत्येक शब्द में कितना श्रंश मीलिक है श्रीर कितना श्रमीलिक, कितना चातु का श्रंश है श्रीर कितना प्रत्य का, कितना श्रजर अंश है श्रीर कितना एर अंश, कितना चत्तर पुरव का खंश है और कितना चर पुरव का, कितना स्रोट का खंश है और श्वितना प्वति का. शिवना शब्द का यंश है और क्वितना अर्थ का. श्वितना शाजनत्त्व है और कितना जर्भन्तत्त्व, यह प्रत्येक राज्य में छन् तद्वित मनास वृतियां सप्ट करती हैं। कन प्रत्ययों के विभिन्न क्यों द्वारा पारिति ने प्रत्येक शांत्र में विद्यमान ध्यमि, कर अंश, कर पुरुर, अर्थ-तस्य का सान्त्रिक वृत्ति के रप्रिकोण से विवेचन किया है। प्रत्येक राज्य में सत्त्व अंश अवस्य रहता है। द्मन्यया उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वैवाकररों का ऋतएव सिद्धान है कि न बेबल प्रश्वि का प्रयोग करना चाहिये और न केबल प्रत्यय का ।

#### न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि नेवलः प्रत्ययः।

मान यह है कि न केनल स्मोट वा प्रयोग करना चाहिने और न देवल ष्यान का, न कैवल अत्तर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल तर वा, न केवल राज़ का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर्थ वा 1 वहां वक प्रयोग का सन्दन्य है स्तोट और ध्यान का प्रयम्भरण नहीं किया वा सहवा है, क्योंकि वहां स्तोट शक रूप से हैं वहाँ ध्यान गुण रूप से हैं गुण और गुएं, संज्ञा और नंडी, अंग ऑर अंगे, अवयव और अवयवी अविनामान में एनज रहते हैं नेनों वा पृषक् अस्तित्य नहीं है, अब वैयाकरण सनन्यय मार्ग को सर्वीचन मानते हैं, अवएव वैयाकरणों का मव है कि शब्दक्त और अर्पवत्त एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, दोनों की प्रयक्त्यक् सत्ता नहीं है ।

एकस्यैयात्मनो मेदौ शब्दाधीवष्टयक्सियती। ( वाक्य० २,३१ )

समन्वय की स्थापना-यही कारण है कि स्कोटश्रीर ध्वनि, शब्द श्रीर श्रर्थ, पुरुप और प्रकृति एकत्र रहते हैं। मौलिक दृष्टिसे वैयाकरणों का अभिन्नाय यह है कि सृष्टि में प्रतिमा ही एक मौलिक वस्त्र है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को राज्य कहते हैं खार खनित्य रूप को खर्च, नित्यांश को स्कोट और खनित्यांश को ष्यति, नित्यांश को सत् श्रोर अनित्यांश को श्रसन्, नित्यांश को सत्य श्रोर श्रनित्यांश को असत्य, नित्यांरा के। अत्तर और अनित्यांरा को त्तर, नित्यांरा को द्रव्य और अनित्यांरा को आकृति ( आकार ), नित्यांरा को बद्ध और अनित्यांरा को माया, नित्यांरा के। परमात्मा और अनित्यांरा के। सृष्टि, नित्यांरा के। जाति और अनि-त्यांश के। व्यक्ति नित्यांश को नाम और अनित्यांश के। रूप, नित्यांश को अकर्मक और अनित्यांश के। सक्षमेक, नित्यांश के। परमात्मा और अनित्यांश के। जीवात्मा, नित्यांरा के। निर्मुण और अनित्यांरा के। तसुण, नित्यांरा के। एक और अनत्यांरा की अनेक, नित्यांरा की खड़ीत और अनित्यांश का द्वेत या त्रैत, नित्यांश का विद्या चौर अनित्यांश के। अविद्याः नित्यांश की संभृति और अनित्यांश के। बसंमूर्ति ( विनारा ), नित्यांश की श्रेयस् श्रीर ऋनित्यांश की प्रेयस्, नित्यांश की देव (अमर) और अनित्यांरा को मत्यं नित्यांरा को परा विद्या और अनित्यांरा की अपराविद्या, नित्यांश की प्राख और अनित्यांश की रिय, नित्यांश की अमूर्त और श्रनित्यांरा की मूर्न नित्यांरा की स्वर श्रीर श्रनित्यांरा की व्यंत्रन, नित्यांरा की भत्तर और अनित्यांरा को वर्ण, नित्यांरा को किया और अनित्यांरा को मावना, नित्यांश को बाक्य और अनित्यांश को पद, नित्यांश को बाक्यार्थ और अनित्यांश की पदार्थ।

इन्हार्ध के समन्वय की अनिवार्यता—श्वाचार्य पार्सिन का अभिप्राय यह है कि सृष्टि में मौतिक-वस्य एक ही है वह न धातु है और न प्रत्यम, उसकी न भाव पदार्थ कहा वा सकता है और न श्रमाय, उसकी न सिक्रय कहा वा सकता है और न निष्क्रय । प्रतिमा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता है है तेंसे कि सूर्य की सचा से इस सृष्टि का कार्य चलता है, उसकी मौतिक हिंछ से गीत्राल, सकर्यक (सिक्रय) उदय अस्त आदि किया-गुरू सममा वाता है, परन्तु वास्त्रिक हण्टि से वह न उदय होता है और न अस्त होता ता है, परन्तु वास्त्रिक हण्टि से वह न उदय होता है और न अस्त होता है, '(सेवरेयता ३, ४४, गोषश उत्तर ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी

१. (क) स वा पर (क्रांतिका) न करानगालगेडि जोरीडि ॥ वदलनेतीडि सन्यने ड व्य एत इन्ह्यांतिकारधारमान विवरंत्वचे राजित्वाक्ताय हुन्हे अरः चरलाय बरेन आगरेटीडि सन्यने एजरेड इरन्हानिकारधानमा निवरंत्वचेडिकाल्याय हुन्हे राजि बरलाय् स वा घ्य न करानन निवीची दिये का ० ३ थ्यः .

उसका उदय और अन्त कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का व्यवहार कैवल एक दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, समीत्रकों और आलोचनों को एक ओर बैहानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता है और दसरी श्रोर व्यावहारिक दृष्टिकीए। न वैज्ञानिक दृष्टिकीए भी उपेत्रा की जा सकती है और न ज्यावहारिक दृष्टिकोण को। श्रनएव इन सब को बोनों हुट्यियों से विवेचन करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक श्रोर वैयाकरणों, वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग वनाना होता है, दूसरी श्रीर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए तान्त्रिक पारमार्थिक देवयान निर्वाण और मोत्त का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, घाक-शक्ति, अर्थतत्त्व का नित्यरूप होय, प्राप्य और साध्य थताते हैं, दूमरों के लिये ज्यावहारिक, पितृयाण, स्वर्ग का मार्ग वताते हैं। तत्त्वहों लिए जैसा कि सांख्य आदि दर्शनों में वर्शन किया गया है यह झान-मार्ग है। वैयाकरण तात्त्विक श्रीर पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के समर्थक हैं। ऋर्वेतवाद, बहाबाद परमात्मवाद, ईरवरवाद, रफोटवाद, निर्गुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। उसका साधन सत्य अहिंसा अतिय नक्ष्मचर्य और अपरिमद्द जिनको पर-अलि नेयम कहा है, माना है। यह प्रतिमा, नक्ष, वरवहान, अर्थतस्य, बाल्यतस्य और शब्दतस्य की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। ज्याद-हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनियाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यत्त की भी सत्य मानते हैं, पद्ध-भूतों एवं पञ्चतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, ज्याव-हारिक दृष्टिकीण वाले जिज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग-बान फुट्या ने भगवद्गीका में उनके लिए जो सर्वश्रेष्ट मार्ग बताया है वह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को करना और उसमे दक्ता प्राप्त करना ( योगः कर्मस कीश्रुलम-गीता 2, 20)1 वाक् तस्व के मूल में समन्वय-वैयाकरण उपर्युक्त मार्गों ने विभक्त

वान् तरव के नृत में समन्वय चित्रकार के वृत्त में समन्वय है, आर्थ-मानने की दूषित सममते हैं। सृष्टि के मृत में समन्वय है, आर्थ-

<sup>(</sup>स) स वा पप (श्रादित्यः) न बदाचनत्त्नमयति नोदयनि । तपदेन परचादत्तमयनीनि मन्यन्ते ऋन्द्र पन सदन्न गलाऽधात्मान विपर्वस्यतेऽहरेवापस्तात कृण्ये रात्रों परस्ततः।

गोपय आ० उ० ४. १०.

तस्य के मूल में समन्त्र है। राज्य स्वय स्कोट और व्यक्ति का समन्त्रय है। न स्कोट के विना व्यक्ति रह सकती है और न व्यक्ति के विना स्कोट, स्कोट शाद-तस्व है और व्यक्ति उत्तरा गुण, सकोट आकारा है और व्यक्ति अर्थात् राज्य उत्तका गुण है, स्कोट राज्य है और व्यक्ति अर्थात् प्रतिमा कर्यात् प्रतिमा विना स्वाक्ति प्रतिमा विना सावा, स्कोट प्रकृति है और व्यक्ति अर्थात् प्रत्यय, स्कोट श्रव है और व्यक्ति ग्रात्य, स्कोट श्रव श्रव है और व्यक्ति ग्रात्य, स्कोट श्रव श्री श्रव व्यक्ति श्रव स्वत्य है, स्कोट प्रतिमा है और व्यक्ति श्रात, स्कोट परो है और व्यक्ति श्रव स्वत्य है, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति श्रव, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति श्रव, स्कोट श्रव है और व्यक्ति श्रव, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति श्रव, स्कोट परमाणु है और व्यक्ति श्रव, स्कोट व्यक्ति श्रव, स्कोट व्यक्ति श्रव, स्कोट व्यक्ति श्रव, स्कोट व्यक्ति श्रव हि स्व हि वह नित्य है, श्रव है, अविवाली है, उत्तक्ते किसी प्रकार को है होता है।

नित्येषु चश्रवेषु क्रुरुवैरविचालिमिवँवैँर्भवितव्यवनपायोपजनविकारिमि । (सहा ० खाहिनक २)

स्कोटरपी प्रतिमा की ब्यारवा उक्त सार्यों में की गई है। यह क्ट्रस्य है, इसमें गति नहीं है, उसमें न त्य होता है और न इदि, उसमें न हिंदी है और न इदि, उसमें न विकास, वह त्रियुण्यातिका प्रकृति से दुषक् है अवद्यंत्र यह सार प्रकृति है। अवद्यंत्र यह सार प्रकृति के कार्य के विकासे, प्रतिवर्तेनों, इत्तियों से विद्यंत्र है। अवद्यंत्र यह सार प्रकृति तित्य सार है। विद्यंत्र सार की विवास है। विद्यंत्र सार प्रविद्यंत्र प्रविद्यं सार की विद्यंत्र सार है। विद्यंत्र प्रविद्यं सार प्रविद्यंत्र प्रविद्यं सार की विद्यंत्र कार है। प्रविद्यं की विद्यंत्र की सार है। किया प्रविद्यं सार की विद्यंत्र प्रविद्यं की विद्यंत्र प्रविद्यं की विद्यंत्र की सार किया सार की विद्यंत्र के विद्यंत्र की विद्यंत्र की विद्यंत्र की विद्यंत्र की विद्यंत्र की विद्यंत्र के विद्यंत्र की विद्यंत्र के विद्यंत्र की विद्यंत्

परमेन्द्रपमिघीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहतायाम् ( यजुः म, ४४)

रसी एक प्रतिमा का निमाजन करके वैक्षरी, मध्यमा श्रीर परयन्ती नामों से तीन वाक्तरत्वों की स्थापना की जाती है। सरल शक्तों में इस विमाजन की बाक्

दृश्य होती है।

तत्त्व के स्यूल, सुड्म खीर परीच इन तीन मार्गो में विमाजन से सममा जा सकता है।' इसका सप्टीकरण जागे किया गया है।

तीत तरवों की सृष्टि में स्थिति— अर्थ-विद्यान की दृष्टि से प्रतिमा का वीत भागों में विभाजन किया जाता है, वाक-वत्त्व, मनस-वत्त्व और प्राए-वत्त्व। सृष्टि का समग्र विवेचन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान श्रार विज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीच्चण सभीवण अन्वेषण गवेपण और सान्तात्कार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक श्राणु, प्रत्येक परमारा, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में इन्हों तीन तत्त्वों का अनिवार्य रूप से समावेश और समन्वय है। इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमशः नाम ऋाख्यात और उपसर्ग कहा है, इन्हीं का पारिएनि ने कमराः छन् विद्वत और समास कहा है। इन्हीं की सांत्यदर्शन में सत्य रजस और तमस् वीन गुख कहा गया है और इनकी युत्ति को सारिवक राजस और तामस । योग-दर्शन में इनको चित्त की तीन प्रतियां प्रख्या प्रवृत्ति और स्थितिकहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिर्भरोधः, योग० १,२) मनस्-तत्व की दृष्टि से उसकी ज्ञाता, हो य श्रीर ज्ञान इन वीन मार्गों में विभक्त किया जाता है। प्राय-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोका, भोकत्र्य श्रीर भोग इन तीनों रूपों में विभक्त किया जाता है। वाकृतत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द खर्य और सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त किया जाता है। दर्शन ज्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा की काल्पनिक त्रयी सर्वत्र व्याकरण, विवेचन, विरत्नेपण आदि रूपी से

भीतिक दृष्टि से उसको आभि, वायु और आकारा इन तीनों रूपों में विभक्त किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको आभि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त किया गया है। वैदिक शब्दों में उसको आभ्नुत्वस्व, मनस्-तस्व और प्राण्-तस्य इन तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। आत्यस्य वर्जुवेंद का कथन है कि एक ही प्रतिमा को याकृतस्य, मनस्-तस्य और प्राण्-तस्य इन भागों में विभक्त करने के कारण एक वेद (प्रतिमा) को वेद्यपी नाम दिया जाता है। इनमें करने के कारण एक वेद (प्रतिमा) को वेद्यपी नाम दिया जाता है। इनमें करने प्रतिमा के वाक्-तस्य की व्याक्या करता है, यजुर्वेंद्र प्रतिमा के मनस्त तस्य की व्याक्या करता है। अपनियस्य के मनस्त तस्य की व्याक्या करता है। अपनियस्य

वैसर्या मध्यमायादच पद्यन्त्वादचैनदङ्कतन्।
भनेन्द्वीर्वेदेदावारूय्या वाच पद पदन्॥

वास्य० १,१८४

एतस्य सर्वेशेजस्य बस्य चेयमनेवधा। मोक्तुमोत्तस्यस्पेल मोनस्पेल च स्थितिः ॥ वाक्य १,४

की व्याख्या करता है। प्रतिमा के वाक्-तत्त्व की व्याख्या प्रतिमा के आग्नेय श्रश की व्याख्या है, प्रतिमा के मनस्-तत्त्व की व्याख्या प्रतिमा के वायव्य श्रश की व्याख्या है प्रतिमा के प्राण्तत्त्व की व्याख्या प्रतिमा के श्रादित्य (श्रानिर्व पनीय, श्राविवेच्य, श्रव्याकरणीय, श्रन्तर, नित्य, श्रिनिर्नाशी, कूटस्य) श्रश की व्याख्या है।

ऋच बाच प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्रार्ख प्रपद्ये ( यजु० ३६, १ ) स्कोट सिदान्त को विविध व्यारया - पवझलि, मर्न्ट हरि, मट्टीजिदीजिव, कौएडमट्ट, नागेश चादि वैयाकरणा ने तवा शकराचार्य एव मण्डन मिश्र श्रादि दार्शनिकों ने रकोट सिद्धान्त की सत्यवा और प्रामाणिकवा को स्वीकार करते हुए स्फोट को कई प्रकार से सममाया है। शन्द की नित्यवा को स्त्रीकार करने पर इसको तीन भागों में विभक्त करके स्कोट (बड़ा, आत्मा अतिमा ) की सममाया है। स्कोट शब्द का अर्थ है स्कृटति अर्थोऽस्मात्' जिससे अर्थ-तत्त्व प्रस्कृटित होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर निषय की सप्ट किया जाता है। (१) वर्णस्कोट वर्ण सार्थक हैं, वर्णों का अर्थ होता है वर्णा की सत्ता से ही पद की सत्ता है, वर्णें! से पद बनता है और पदों से वाक्य। वर्णों के अतिरिक्त पद और फोई प्रथक सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त बाक्य और कोई पृथक सत्ता नहीं। दार्शनिक राजों मे इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति के अतिरिक्त जीन और फोई पृथक सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त नहा और कोई प्रथक सत्ता नहीं है, (२) पदस्कोट अर्थ का ज्ञान पदों से होता है, वर्गों से नहीं । प्रत्येक पद सार्थक हैं, प्रत्येक वर्षा नहीं। पद नित्य हैं, वर्षा नहीं। दारानिक शानों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथक नहीं है, प्रकृति से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीन सार्थक है, जीनात्मा से अर्यतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है, जीनात्मा व्यन्तिम सत्य है। जीवात्मा के व्यतिरिक्त परमात्मा, परमपुरूप बहा या प्रतिमा अन्य कोई प्रयक् अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मृत मे पद हैं, जीव हैं। प्रथम पत्त को दार्शनिक शब्दों में 'खिमहितान्यवाद' कहा जाता है। अर्थात् श्रीमहित का अन्यय, प्रत्येक वर्षा अपना अपना अर्थ बताते हैं, उनके समृह का ही पद में अन्वय हो जाता है और पढ समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। बर्सी की अपेचा पट में जो विशेषता आती है। वह उनके अन्वय के कारस है। पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय के कारण हैं। श्रतः उनका मत है कि यह प्राधिक्य वाक्यार्थ स ' (वाक्य०२,४२) केवल पढ़ जिस ऋर्य का बाचक है बाक्य से सम्बद्ध होने पर भी उसी ऋर्य का वोध कराता है। वाक्य में पदों का परसार अन्वय होने पर पदार्थ के कारण जो अधिकता हो जाती है, उसको वाक्यार्य कहते हैं, इस पत्त को पारिभाषिक राज्यों में 'ससर्पवाद' कहते हैं। इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समृह का ही नाम वाक्य है। 'संघातो वाक्यम्'। पढ़ों के ऋतिरिक्त वाक्य कोई पृथक् ऋतित्व नहीं है, और जीव के अतिरिक्त बहा,आन्मा, प्रतिमा कोई एवक असित्स नहीं है। परमाणुओं के समृह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समृह को वाक्य और वाक्यों कह है हैं। अयों चेतनता के ही समृह को वाक्य और वाक्यों कह है हैं। अयों चे दिन को ही समृह को ब्रह्म, परमातमा या प्रतिमा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस बाद को निर्पंक असंमय और अयुक्तिस्तात माना है, क्योंक स्त्येक एवं में प्रत्येक वर्ष का अर्थ नहीं होता है, क्यों से अर्थाक एवं में प्रत्येक पद में प्रत्येक वर्ष का अर्थ नहीं होता है, क्यों से अर्थाक पद का अस्तिरक पद का अस्तिरक है, अत्यां के स्वयं वर्षा के स्वयं के कारण विभिन्नता माने तो उप के कारण आवे से अधिक तीनों में समानता होनी चाहिए, परनु ऐसा नहीं है, वेतीनों राज्य वर्षों से प्रयक्त हैं, वर्णों के अतिरिक्त पद का प्रयक्त अस्तिरक होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का। परमाणुओं के अतिरिक्त जीव (चेतनता) का प्रयक्त अस्तिरक होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का। परमाणुओं के अतिरिक्त जीव (चेतनता) का प्रयक्त अस्तिरक होता है उर्णों के अतिरिक्त राज्य, आहमा, ब्रह्म, प्रतिमा जिसको कि व्याकरण में वाक्य पर्य वाक्यार्थ कहा जाता है, प्रयक्त अस्तिरक है।

पदार्थ से पृथक् प्रतिभा का श्रस्तित्व-पद रहोट को दारानिक शब्दों में 'अन्विताभिधानवाद' कहा जाता है, इसका अर्थ है कि अन्वित का अभिधान, प्रत्येक पदार्थ में वाक्यार्थ विद्यमान रहता है, पदार्थी के समूह का ही नाम वाक्यार्थ है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्यार्थ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक पद शन्वित है अर्थात् प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अर्थ समन्वय-भाव से है, प्रत्येक पदार्थं में प्रत्येक पदार्थं विद्यमान है। अन्वित अर्थात् समन्यययुक्त पदार्थों का समृह वाक्यार्थ होता है। वाक्य में श्रन्वित पदार्थ का ही श्रमियान श्रयीत् कथन होता है, पदार्थ से अविरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमासु के अविरिक्त जीव की प्रयक् सत्ता है, प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रयक् सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा का समन्वय है। जीव-गरमाणुओं के श्रविरिक्त श्रात्मा, ब्रह्म या प्रतिमा श्रीर कोई पृथक् श्रस्तत्व नहीं है। 'पदार्च पत्र वान्यार्थः' (वाक्य० २,४४), जीवीं के समह का ही नाम परमात्मा, ब्रह्म-प्रतिमा है, वैयाकरणों ने इस बाद को भी निर्धिक श्रसंभव श्रीर श्रयुक्तिसंगत माना है। ( याक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;३, ११७;२,२४४-२४६) वैयाकरलों का कथन है कि पदों के समृह का ही नाम वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पढ़ों से प्रयक् है, वाक्य स्वतन्त्र सत्ता है, प्रत्येक पद निर्धिक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या प्रयोग करने से सार्थक वाक्य नहीं वन जाता है। सृष्टि में बाक्यों का ही प्रयोग होता है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अर्थ का वीच कराया जाता है। पृथक पृथक पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता है', में प्रत्येक पढ़ के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्यन्ध । प्रत्येक पद में प्रत्येक पदार्थ में, वह सम्बन्ध नहीं है, जो कि वाक्य में है। इस वाक्य

में राम ही करी है जन्य नहीं, पुस्तक ही कमें है जन्य कोई पदार्थ नहीं, पदना ही किया है अन्य कोई किया नहीं, यह नियम, यह सन्वन्य वास्य मे हो है, पत्रों में नहीं, यह सन्दन्ध वास्त्यार्थ में हो है, पत्रार्थ में नहीं। वास्य के श्रविरिक्त पड़े हुए ये पर उन्त नियम और सन्वन्य की नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द का कर्न पुस्तक हो है, भान वृद्ध या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना किया का कर्ता है, जाना सींचना या हाँकना किया का कर्त्ता नहीं। प्रत्येक पर किसी भी प्रय की बता सकते हैं. उसका जिस-जिस वास्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध को विचार कर प्रयोग किया जायगः, वही उनका अर्थ हो जायगा। 'राम माम को जाता है', 'राम कृस को सींबता है', 'राम पशु को हाँकता है, में राम बही है जो कि पुत्तक पदने की किया का कवा या परन्तु वही विभिन्न कर्न और विभिन्न हिया का कवी है। कवी का नाम और रूप परिवर्षित होता रहता है. कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम और रूप घारए करवा रहता है, किया भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होता रहती है। अत्यक जीव और प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म (साह्यिक, राउम, तानस) बदलते रहते हैं, उनके कर्म के अनुसार उनकी कियाएं ( सालिक, राजस, वानस वृत्तियाँ) बदलवी रहवी हैं। अवः पदाय को ही बारुयार्थ नहीं कहा जा सकता है। परों में सम्बन्ध नहीं है। बारुय में सन्बन्ध है, नियम है। परार्थ ने सन्बन्ध नहीं है, बाल्याय में सन्बन्ध है. निजम है।

वाषय का स्वतन्त्र अस्तिन्त-वैयाकरणें का इस पर यह भी कथत है कि यि पृष्ठाय को ही बारनार्थ मान ित्या जायया, तो अर्थ का जन्म हो जा प्रमा, वैसे किसी जरकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि आपने तेरा वहा जकार किया है, आपके उरकार का क्या कहना, आपका कोजन सर्वत्र करात हो है, आप कप्या सहा पेमा ही किया करें। परामला कोजन सर्वत्र क्यान हो रहा है, आप कप्या सहा पेमा ही किया करें। परामला करे आप सुक्त से सी वर्ष जोतें। यह अध्वत्रातिभाग के आदेशातुक्तार वहाँ पर प्रा के कर्य को ही वाक्य का अर्थ मान ित्या जाएगा, तो वह महान अनर्थ होगा। जो इन्न कहा गया है, उत्तक व्यक्त्यार्थ सर्वेषा विपरीत है। इसी अन्तर वि हिंगा। जो इन्न कहा गया है, उत्तक व्यक्त्यार्थ सर्वेषा विपरीत है। इसी अन्तर वि हिंगा। जो इन्न कहा गया है, उत्तक व्यक्ति या क्यालम्यन द्वारा निन्तन्तुष्ठक वाक्य जहा जाता है, वत उत्तक जब प्र प्रा के आवार पर मिन्तन्तुष्ठ हो हो। अत्यक्त वि क्यालम्य के आवार पर सुति, प्रतंत्र आये होवा है। अत्यक्त वैया करणों का मन्त्रज्य है कि पर से आविरिक वाक्य की सत्ता है और परार्थ के स्वीर परार्थ से स्व

उन्हों बहु तथ क्लिक्ट हुनको प्रचित्र प्रवा प्रम् । विषयीहरूके स्था स्थे कुरित्र स्था का. रहा हान्। स्थित्रांत २.७

श्रांतिर्फ वाक्यार्य सत्य है। पहाँ को वाक्य मान होना और पहार्य को वाक्यार्य मान होना श्रम्य नहीं है, श्रांपतु अनर्य है। प्रकृति से श्रांतिरफ दीव को सचा है और दीव से श्रांतिरफ दीव को सचा है। वाक्य श्रमंत्र हो अविदर्श श्रांति स्वाप्त है। वाक्य श्रमंत्र हो साम के अविदर्श होना है। वाक्य श्रमंत्र एक और श्रववव से रहित होता है। वाक्यार्य में एक श्रमंत्र और निरववव होना है। (वाक्य, २,१३) वैदाकरण एक श्रांता (प्रश्न प्रतिया) को ही हो नाम देते हैं, प्रान्द और आई (वाक्य श्रीर वाक्यार्य) प्रतिया। के नित्य नाह को स्पेट, वाक्य, राज्य श्रांति नाम देते हैं और नित्य श्रार्य को श्रांति, वाक्यार्य श्रांदि नाम देते हैं। श्रांत्र हो श्रांति श्रांति श्रांति श्रांति का स्वाप्त साह नाम होना है। श्रीर श्रांति श

श्रतिमा के दो रूप, स्कोट और घानि - वैवाहरहों के मतानुसार समन्त महाएड, समल विरव, समन्त लोक्लोकन्तर, समन्त ज्ञान और विज्ञान केवल एक बाक्य है और उसमें केवल एक बाक्यार्थ रहता है। उस पूर्ी बाक्य की वे राज्य कहते हैं और पूर्ण बाक्यार्थ को अर्थ कहते हैं। उसकी राज्य-विज्ञान की द्दष्टि से स्नोट भीर व्यनि कहते हैं। स्टोट राज्द है भीर व्यनि राज्द का गए। "स्कोटः ग्रन्दः, खनिः ग्रव्दगुराः (महामाप्य १, १,६६)। सनल मृष्टि में, प्रत्येक ब्राणु और प्रत्येक परमारा में स्तोट है, प्रत्येक परमारा में प्रतिस्रा स्तोट (बिस्तेट) होता है, हो रहा है और होता रहेगा। व्यनि राव्द का गुए है। व्यनि स्कोट (विस्तोट ) का गुल है। ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-नीलिक, स्वामाविक, नित्य । (२) वैकृत—अनित्य, प्राकृत व्यनि के कारण राज्य की हस्य, दीर्घ प्तत आदि कहा जाता है। स्कोट नित्य है उसमें काल वा भेद नहीं है। इस दीर्प, प्लुत, मूत मविष्यन् , वर्तमान आदि हा भेद रहोट में नहीं है, वह काल-रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राक्तक्विन में रहते हैं, उसी के आधार पर गौंछ रूप से लार्जाएक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को रहोट का काल कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, विसके आवय से शब्द की सन पाते हैं. मृष्टि को देख पाते हैं, मृष्टि में हरवरूपवा शक्त व्यति के कारण है, क्षम्यपा सच्टि नित्य आकारा के रूप में ही होती, उसमें दरवता न होती। सूर्व, चल, तारागण, प्रहु-स्पन्नह एवं महासूर्य श्रादि इस प्राकृत म्बनि के कारण हरप हैं. तस्य हैं, अभिन्यक होते हैं।

र—ग्रम्यस्य न विस्त्योजिल क्रिजीऽदेश्य सर्विष्यति ।
 विस्त्यैः प्रक्षियाभेदमविज्ञान् प्रतिष्यते ॥

वास्त्रः २. १३.

१—स्टोटस्यामित्रकारस्य व्यक्तिस्त्रनातुम्यतिकः। प्रकृषेपापिनेदेन कृतिनेद प्रचरते॥ स्वमानमेदाजित्यतं हस्यदीबेन्द्रगरिषुः प्राकृतस्य धनेः खनः ग्रान्दरित्युपचरते॥

स्कीट और प्राकृत ध्विन कर सम्बन्ध विम्व प्रतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है। यह समप्र इरव ब्रह्माण्ड उसी रोजट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूर्य या पन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीशवा है, उसमें गित चंचलवा आदि दीशवा है, जो कि अवास्तिविम्ब है, उसके आधार पर सूर्य या पन्द्रमा को गितशील या चंचल आदि समम्बा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्काट वो कि सर्वैन्यायक है, सर्वेत्र स्थिर रूप से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, प्रकाट वो कि सर्वैन्यायक है, सर्वेत्र स्थिर रूप से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, प्रकाट, महासूर्य आदि हैं, जो कि इरव हैं। वे एक खसंड अवयव-रहित स्कोट-रूपी वास्य के अर्थ हैं।

ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैकृत- प्रत्येक अगु और परमागु में प्रति इए स्कोट ( विस्कोट ) का परिएाम यह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्या प्रत्येक पदार्थ में ध्यनि होती रहती है। आधुनिक भाविक विज्ञान, गणित विज्ञान, मनीविज्ञान तथा खाध्यातम-विज्ञान ने उसकी विभिन्न नामी से अस्तत किया है. ध्यनि-प्रतिध्यनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनीविज्ञान की दृष्टि से चैतन्य एवं छन्त-रचैतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणों ने उसको स्कोट और ध्वनि में विभक्त करके स्कोट की सिद्धि द्वारा अन्तरचैतन्य, अन्तरातमा परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। यह नित्य है तथा अविनाशी, अज्ञय, अराएड और अञ्चवहित रूप से प्रतिच्चण प्रत्येक परिमाणु में रफोट ( विस्कोट, प्रतिमा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतपत्र सृष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारण ध्वति अवरयन्मावी है, अतः प्रत्येक पदार्थ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अत्तर ( अ आ, कख आदि ) में वर्ण ( आइति आकार, रूप ) है। स्कीट-रूप में प्रत्येक पदार्थ अन्तर (अविनाशी नित्य ) होने के कारण निर्गुण, निराकार है उसके रूप की यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बवाया जा सकता है। परन्त चर अवस्था अर्थात् ध्वनि की अवस्था में जिसकी वैयाकरण अन्तर त कहकर वर्ण की अवस्था कहते हैं वह आछ ति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है. इसका यह स्वरूप है इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है इत्यादि रूप में बताया जाता है। प्राकृत ध्यनि का फल यह होता है कि अत्तर वर्षा की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतएव भर्च हिर का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वामाविक) व्यनि के कारण ही वर्ण ( आकृति, आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है<sup>र</sup> । प्राकृत ध्वनि में यूनि-मेत ग्रही

प्रतिविश्वं स्थान्त्य स्थितं तीयक्रियात्रशात् । तस्प्रशृतिमिनान्वेति ॥ धर्मः स्पीटनाइयोः ॥ नान्य० १, ४९ ।

वर्षस्य ग्रदयी देतुः प्राह्नो ध्वनिरिष्यने । वृत्तिभेदे निमित्तरतं वैहृतः प्रतिपवते ॥

होता है, अर्थात् सत्व रजत् और तमस् वीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण मूलमृति में सात्विक, राजय और तामस इत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव सांव्यदर्शन में स्तम्ब्रहृति को श्विकृति अर्थात् िस्सी प्रकार के भी विकार संविद्यदर्शन में स्तम्ब्रहृति को शाकृत ( मोलिक, स्वामाविक ) ध्विन होती है, यह उसी श्ववस्था में शान्व नहीं हो जाती है, उस घ्वीन की वैकृत घ्विन होती है, यह उसी श्ववस्था में शान्व नहीं हो जाती है, उस प्योन की वैकृत घ्विन होती है, यह मैं श्ववस्था में शान्व नहीं हो जाती है, उस प्रवेक परमाणु में होती है, यह प्रकृत ध्विन का विकार है, स्योंकि वह प्रकृत ध्विन सामायिक नहीं है, नित्य और सक्वय नहीं है, अतः इसे वैयाकरणों एवं वैद्यानिकों की इन्दिर से प्रकृत प्यति न कहकर वैकृत (विकृत श्वप्रश्रा) ध्विन कहते हैं। ध्विन न कहकर प्रतिष्यिन कहते हैं।

क्रिया न कड्कर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शानित, सत्यता, श्रीर तित्यता नहीं है, अतएव इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टि से पैकृत ध्विन की इस अस्थिरता और अनित्यता को दृष्टि से पैकृत ध्विन की इस अस्थिरता और अनित्यता को दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि पैकृत ध्विन नित्यत्वर से सत्य नहीं है, उसमें च्या प्रतिकृत पूर्वि में द्वार है। इस पैकृत ध्विन के लक्ष्य में रखकर विभिन्न दृश्यों ने इसको विश्व नाम दिया है, अर्थात् यह अनित्य है, असत्य है, परमाधिक सत्य नहीं है, यह माया है, अम है, धिकृत्य है, इसमें परिवर्षत होते रहते हैं, अतः असत्य है, भिष्यत है, धिकृत प्रतिकृत होते रहते हैं, अतः असत्य है, सिप्या है, अस्य माया है, अस है, धिकृत्य होते रहते हैं, अतः असत्य है, सिप्या है, वेदान्तदर्शन, वीद्वदर्शन आदि ने जिसको लक्ष्य में रखकर विवर्षवाद, शून्यवाद, अमाववाद, स्व्यमंगुरवाद आदि की विश्वति मानी है, उसका अभिन्नाय यही है कि पैकृत ध्विन प्रतिकृत्य नर्पट होती रहती है। उसमें इत ध्विन के कारण सात्विक, राजस, तामस, प्रतियों का भेद तीता है।

# अर्थविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता

श्रर्यश्चान की श्रनिवार्यता—श्रर्य-हान की आवस्यकता और उपयोगिता के विषय में आचार्य थास्क ने निकक्त में तथा आचार्य पतञ्चलि ने महा-भाष्य में बहुत गम्भीर शच्यों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया

श्रम्दरयोद्भौमिश्यक्तेतृं तिमेदे तु बैकृताः । ध्वमयः स्मुपोइन्ते स्कोटात्मा तैन् भिक्षते ॥

है। आचार्य यास्क का कथन है कि अर्थीवज्ञान से रहित राज्यज्ञान प्रतिमा की ज्युत्पत्ति का सापन नहीं है, जिस प्रकार आगि के अभाव में ग्राप्क ईन्यन अगिन को प्रज्ञितन नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्थ-तत्त्व की उपेद्या करके समस्त शाज्यतत्त्व का अध्ययन प्रतिमा को कभी भी प्रदीप्त नहीं कर सकता है।

यद् गृहीतमविद्यातं निगदेनैव शब्द्यते, श्रमम्माविव शुक्तेघो न तञ्ज्वसति कहिंचित्। निरुक्त १,१८

श्राचार्य पतञ्जलि ने इसी खोक को योड़े साव्यिक अन्तर से महाभाष्य के प्रयम श्राहिक में बढ़त किया है। श्राचार्य सायग्र ने ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्भ तथा सन्त्रनाद्यम् की सूमिका में वर्ष्युक्त खोक बढ़त किया है।

अर्ध-ज्ञान कीर अर्थ सिर्धि — यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का बीप कराते हुये मुतिबचन उद्धृत किया है कि जो मतुष्य समस्त देद कर्या है सिर्धा मतुष्य समस्त देद कर्या है सिर्धा हान और विज्ञान का अध्ययन करने के परचात् भी अर्थ-तर अर्थात् सिर्धा हाने बाते हैं करता है, उसका समस्त अध्ययन उदी प्रकार निर्दर्शक है, जैसे वेद शाल्यों के भार को होने वाले गर्दभ का। जो व्यक्ति अर्थतर्दव का ज्ञान कर लंता है, प्रतिमा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त मुखों का उपभोग करता है और ज्ञान-अभिन के द्वारा समस्त ध्वनिदेशों, संस्कार-दोशों और अज्ञान-ज्ञय-दोशों का वाजा करके परम-चर्चन, परमाये और अपने अभीच्छ की सिद्धि करता है।

स्थाणुरयं मारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्धम्, योऽर्थत्र इत् सकलं भद्रमस्नृते नाकमेति कानविष्ठतपान्मा ।(निरुक्त,१,१=)

प्रतिमा का सालात्कार—वैदिक शृथियों ने व्यर्थज्ञान की व्यविद्रस्तवा व्यीर दुर्गोवता पर वहुव सपट व्यीर मार्मिक शन्दों में व्यान व्याक्तर हिया है। उनका कथन दे कि क्षण्ञानी न्यंकि मार्क्तरम्, व्यर्थवन्त को देखता हुआ मी नहीं सुनता है। सुनता है। सुनता हुआ मी नहीं सुनता है। सुनता हुआ मी नहीं सुनता है। सुनता हुआ मी नहीं करतो हुए भी सालात् व्यनु मूर्त नहीं करता है। इसके सर्वया विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिस्ता का मतिला प्रतिमा का मतिलार करता है। इसके सर्वया विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिस्ता का सालार करता है। प्रतिभा पतिया स्त्री व्यक्ति करता है, अर्थवन्त्र का ज्ञान भाग्न करता है। प्रतिमा पित्रता स्त्री के तुल्य वस आत्मसन्त्वम्न व्यक्ति को क्षमा स्वरूप प्रकट करता है।

२०

उत त्व पर्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रुखन्न श्रुखोत्येनाम्, उतो त्वस्मै तन्त्र विसस्रे जायेत्र पत्य उदानी सुवासा (ऋगु,१०,७१,४)

यास्त्र ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महामाध्य व्याद्विक १ में इसकी विशेष व्याख्या की है। दुर्गाचार्य और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में वाक्तत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का क्यन है कि वाक्तत्त्व भी संफलता यही है कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक झान हो जाय। अर्थतत्त्व पाक्तत्व का शरीर है, याक-तत्त्व श्रात्मा है ।

श्चर्यपरिज्ञानफला हि वाक्। सम्यक् ज्ञान हि शकारानमर्यस्य। श्रर्थो हि वाच शरीरम, ( उद्योत )

श्रयंविज्ञान श्रीर अक्षरतत्त्व-चेड का क्यन है कि श्रहरतत्त्व ही अह-रता अस्यता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिन्य विभ-तियों का समावेश है, वह अत्तरतत्त्व वेड के अत्येक अत्तर में व्याप्त है, वह ज्ञान श्रीर विज्ञान के प्रत्येक श्रज्ञर में ब्याप्त है। जो नस श्रज्ञरतत्त्व को नहीं नानता है उसके लिए समस्त बेट, ज्ञान और विज्ञान निर्द्यक हैं,-जो उसकी जानता है वह उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाम परता है।

भ्रुचो अत्तरे परमे च्योमन यस्मिन देवा श्रीध विश्वे निपेद यस्तप्र वेद किमुचा करिप्यति य इत् तद् विदुन्त इसे समासते। ( ऋग्॰ १,१६४,३६ )

यास्त ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रान रहाया है कि यह अत्तर कौन थीर क्या है ? इसके उत्तर में आचार्य शाकपृश्णि का मत दिया है कि 'श्रोम्' यह बाव्तस्य ही अस्ररतस्य है अर्थात् ब्रह्म-तस्य, परमात्म-तत्त्व ही श्रद्भरतत्त्व है। की गीतिक ब्राह्मण का कथन है कि यही श्रद्भरतत्त्व है जो वेदमयी के प्रत्येक श्रज्ञर में अनुस्यूत है।

श्रोमित्येपा वागिति शासपूरि (निरुक्त, १३,१०) पतद वा पतदत्तर यत्सर्वा वर्धी विद्या प्रतिप्रति । की० आ० ६, १२

श्चर्यविद्यान के विना महती विनिष्टि--नेनोपनिषद् ना कथन है कि मनुष्य इस संसार में इसी जीवन में यदि अचरतत्त्व का (बद्धवत्त्व का ) ठीक ठीक ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान अनर्थ है, जीवन की निर-र्धकता है। अर्धतत्त्व-ज्ञान । ब्रह्म-ज्ञान, आल्य-विवेचन, आल्य-निरीएण, व्यात्मपरीच्छ, व्यात्म-सामात्कार) से ही जीवन की सफलता है। व्यात्मतत्त्व झान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में वसी एक तत्त्व का दर्शन करता है तथा मृत्यु के व्यानवार व्यमस्त्व का लाम करता है।

रह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टि । भृतेषु भृतेषु विचिन्य घीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता मवन्ति । केन०, २,४

क्नोतिनपद का कथन है कि वह व्यक्तरुत्त वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक्-शक्त-सन्पत्न है। बह मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शांक उसी की सचा का एक है, उसको हो। जह, जात्मा, परमवस्त्र, चया वैयाकरणों के सार्वों में प्रतिमां कहा जाता है। इसके अनिरिक्त निस किमी वस्त्र या पदार्थ की उपासना की जाती है, वह क्रानासमाह है।

श्चर्यज्ञान श्रीर शान्यज्ञान केनोपनिपद् ने इस निषय में एक धावरयक विषय की स्नोर प्यान च्यान्न्य किया है, जो कि विचारणीय स्नीर माछ है। उपनिपद् का वचन है कि जो यह मानवा है श्रीर समस्ता है कि वह जानवा है, समस्ता है या निरापन्त में समस्ता है, वह डुक नहीं समस्ता है, वह उुक नहीं समस्ता है, वह उुक नहीं समस्ता है, कुछ नहीं जानवा है या बहुत कम जानवा है। स्नीर जो स्नृत्वानमानिता के स्नीममान से प्रयक्ष है यह निरिममानिता पर विनीवता के शर्प आवेतरव को जानवा है और समस्ता है। सहस्राव, पिडवमन्यवा स्नादि उसके ज्ञान में व्यवपात हैं, नायक हैं।

यस्यामत तस्य मतः मतः यस्य न वेद सः । ऋविज्ञात विज्ञानता विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ केन २,३

क्षर्यज्ञान कीर ऋषित्व-व्याचार्य वास्क का इस निषय में कथन है कि मन्त्रों में मन्त्रवस्त्व या मन्त्रशिक का ज्ञान कृषित्व (व्यातम्सास्त्राहार) एव वर्षस्वता से दी होता है। इन्हीं बोगों साधनों से मन्त्रार्य का मन्त्रव होता है क्षत्रया नहीं। अर्थतस्त्र के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हों से उसकी सिद्धि की जा सकती है।

१ यद् वाचानस्युद्धित येन वागस्युद्धि । तदेश प्रद्यास विक्रि नेत्र परिद्युपास्त्रे ॥ मामनता न सनुते येनादुर्भनो सनस्। तदेव ब्रह्म त्व विक्रिकेट वरिद्युपास्त्रीय

न ह्येषु प्रत्यत्तमस्यनृषेरतपसो वा, निरक्त १३,१२

शीनक ने बृहद्देवता =,१२६ तथा बन्यट ने 'ख्युवेट प्रातिशाख्य' में बस्त भाव को उद्धृत करते हुए लिखा है कि खपित्व की साधना से हीन व्यक्ति को भन्यशक्ति का प्रत्यत्त नहीं होता है

न हि प्रत्यव्यस्त्यनृपेर्मन्त्र इति ( उद्ध्यः )

ऋपित्व की सापना पर वल देने का सुख्य अभिगाय है कि प्रतिमा शक्ति की प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के साप्ति के साप्ति

साज्ञात्कतधर्माण ऋषयो वभृतुः। निरुक्त १, २०

हेताराज ने याण्यपदीय कांड २ ए० २७-२६ में यास्त के उक्त घचन को उद्धात फरते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतियचन उद्धात किया है कि चारमवत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जीर निश्चियासन अर्थात् एकामिचतवा से उसी का व्यान करना चाहिए। उसी के दर्शन, अवए, मनन और निश्चियासन से यह सब इद्ध झाव हो जाता है। योग-दर्शन का उद्धरण है, हुए हेलाराय कहते हैं कि 'तस्य वाचकः प्रण्यनः' 'उज्जय स्तर्यभावनम्, 'ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावरच' (योग-१, १, १०-२६)।

अर्थाम् उस आत्म-बस्न का बाबक शन्द प्रख्व (श्रोम्) है। उसके अर्थ की भावना (श्रतुभव) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फ्ल यह होता है कि चैतन-वस्त (चेतना) की शप्ति होती है और अर्थतस्त्र के व्यवपानों का अभाव हो जाता है।

श्रयंनियमन श्रीर सर्वनालिष्वनि विज्ञान—हेलाराज ने सन्त उद्वरस् योगर्दर्शन से दिया है कि शन्द, अर्थ और ज्ञान इसके परस्पर स्थास (वादा-रम्य ) के कारण सकर (मिथ्याज्ञान) होता है परन्तु इनके विमाग श्रयांन्

१ ( र ) तथा च रास्त्रम् । कारमा द्वातस्यो मन्त्रस्यो निदिष्यासिन्त्य १ति । ( हैनाराज ) वास्त्र ३ पूर्व १=

रः) भारता वा भरे द्रष्टव्यः क्षोत्रच्यो । नत्रक्यो निर्दिष्यासित्रच्यो नैवे न्यारतनि स्रत्यरे हुप्टे भूते मण् ।वदात इंद<sup>र</sup> मर्व विदित्तम् ।

शब्द, अर्थ और झान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों का यथार्थ झान होता है, (वाक्य०३ प्रष्ट ३६)

शन्दार्थप्रत्ययानामितरेतराच्यासात् संकरस्तव्यविमागसंयमात् सर्वभूतकतञ्चानम् । योग० ३,१७

यास्क ने प्रतिमा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनुपान (वेदिवत्) जो विवेचन करते हैं या जो तर्कना करते हैं वह आर्प होता है, सत्य होता है और प्रमायासिक्ष होता है।

यदेव किचानूचानोम्यृहत्यार्यं तद्मवति। निरक्त, १३, १२

कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवार्तिक (१,३,०) में यास्त्र के उक्त कथन का उदापोह-पूर्वक विवेचन किया है।

प्रतिभा की प्राप्ति और अर्थ-स्तिब् —वैयाकर्लों ने प्रतिभा को हो याक्यार्थ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि नताई है, जकका योगदर्शन से स्मन्दीकरण होता है। योगदर्शन में पत्त्वस्ति का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सर्यत्रता की सिद्धि होती है। प्रतिभा का सत्त्वात्कार करने वाला संसार के समस्त अर्थ-सन्द का ज्ञान कर लेता है।—"प्रातिभाद्धा सर्वभूगं। योग० ३,३२

#### व्याकरण का स्वरूप

सत्य श्रीर असत्य का व्याकरण अर्थात् विवेचन—वैयाररण व्याकरण की स्थूत व्याकरण ही नहीं सममते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विरत्येपण, श्रीर सुरूम परीकृण की वे व्याकरण के अन्तर्गत मममते हैं। व्याकरण के इस स्वरूप का झान वेट ने प्राप्त होता है। युर्जुर्व का क्यन है कि प्रजापित ने रूपों को देशकर सर्व श्रीर अनृत (स्केट श्रीर प्यति) का व्याकरण ( विभाजन, विरत्येपण) किया। उसने अनृत से अश्वा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा की प्रतिष्ठा की।

श्ट्या स्पेन्यास्रोत् सत्यावृते प्रजापतिः । श्रयसामनृते दघाच्छस<sup>स</sup>सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु॰ १६, ७७

र्वेत्तिरीय संदिता का कथन है कि वाक्-वत्त्व प्रारम्भ में अन्याकृत (न्याकरण

बहुरालाभ्यस्त्रेदतर्बंबालाहितमस्त्राराणा नैदीसदनमार्गातुसारिप्रिम्बाना नोन्सार्थेय प्रति
प्राप्त सम्प्रतिरिद्याधिस्त्रीभ्यते 'धदेव कि चानूनानोऽम्बृद्रव्यार्थं तद् अनुतीनि'।

विरत्नेपण से रहित ) था। देवों ने इन्ह से प्रार्थना वी कि इस वारुवस्त का आएं हमे व्याकरण(विवेचन) कर दें। इन्ह्र ने उसका व्याकरण किया। अतः वाकृतस्त को "व्याष्ट्रता बाक्" (व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विरत्नेपण-समन्यित) कहा जाता है।

सावै पराच्यास्तावदत्तो देवा इन्द्रमम् वन्तिमां नो वासं व्याद्वीतिः सामिन्द्रो मध्यतोऽवकम्य व्याक्रोत्तसमादियं व्यास्ता वागुवते। तै० स०६,४,७

ध्याक ए अस्तर-तत्त्व और शहा तत्त्व का विवेचन - पवजिल ने महाभाष्य आहिनक र के अन्त में प्रस्त उठाया है कि ज्याकरण क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। इसके उत्तर में कात्यायन ऑर पवजिल ने कहा है कि अत्तर-तत्त्व एवं चर्णिक का यथाये जान ज्याकरण है, अस्त-समाम्नाय अर्थात् अक्तर-तत्त्व एवं चर्णिक का यथाये जान ज्याकरण है, अस्त-समाम्नाय अर्थात् वाक्त्यक के विवेचन का विषय है, इसी में बढ़ का निवान है। यही पुण्पित और फिलत होकर चन्द्र और तारामच्छल के तुस्य सर्वन्न अलंडन हो रहा है, यह, क्रों यह क्रह्मराशि है अर्थान् महत्त्वत्व हो सर्वन्न स्त्रां से पह क्रह्मराशि है अर्थान् महत्त्वत्व हो सर्वन्न स्त्रां से प्रदान का विषय हो रहा है। अत्तर समामनाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि समस्त वेंगें का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फ्ल समान है। अत्तर तत्त्व, क्रहत्त्व एवं प्रतिभा के साचात्कार के लिए ज्यावरण है। यह अर्थाण्डनिदिक वा साधन है। एवं इर्णिसिद्ध का समयन है। (पवजिल, क्रियट, आफ्रिक र)

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते। तदर्थमिष्ट्रदृश्यं लव्वर्थं चोपदिष्यते। (महामाष्य आहिक २)

श्वतः वैयाकरहों के मतानुसार व्याकरण सत्य और श्वसत्य का विवेचन है। नाम रूपालक जगत में नाम श्वार रूप का व्याकरण एवं विवेचन है। द्रव्य और श्वान्तर, पाल और श्वसत, सत्य और श्वसत्य, भाव और श्वसत्य, सत्य और श्वसत्य, भाव और श्वसत्य, महित और प्रत्य, क्रिक्ट असत्य, साथ और श्वसत्य, महित और प्रत्य, क्रिक्ट असत्य और श्वपत्य, सामान्य और विशेष, रहोट और प्रति, सन्य और विश्वस्त समाद्य और व्यास, समिट और व्यक्ति, पहार्य और वास्त्यार्थ शादि का विवेचन और विरत्येष्ण व्याकरण है। वैयाकरण महि को महित्येषकरण कहते हैं। प्रतिमा को महावैयाकरण कहते हैं क्यों कि सित्य करता है।

# • वेद और श्वर्य-विज्ञान

निरुक्त श्रीर वाक्तरत का विवेचन —चतों वेदों में वाक्तरव का विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। श्राचार्य यहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिक्तिपो प्रथमा यहियानाम्। तां मा देवा व्यद्घः पुरत्रा भृरिस्थानां भ्यावेशयन्तीम् ॥

भूग० १०. १२४. ३.

बार्तस्व पर श्रविश्वास से विनाश-जो मेरा ( वाक्तस्व, प्रतिमा ) साचात्कार करता है, जो मुनको अनुपाणित करता है श्रीर नेरे वचन को ( वाक्तत्त्व को ) यथार्यतः सुनता है, वह अन्न का ( पदार्थात्मक जगन् का ) चपभोग करता है। जो सुक पर ( वाक्वस्त्र, राज्यतस्य प्रतिमा) पर विखास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन को स्वयं कहता हैं।

मया सो ग्रम्नमति यो विषदयति यः प्राणिति य हैं शरुपोत्युक्तम् । ममन्तवो मांत उपन्तियन्ति श्रुधि श्रुत शदिवं ते यदामि॥

ऋग्० १०. १२४. ४.

प्रतिमा भी सिद्धि मे बहत्त्व और ऋष्टितः.—में स्वयं यह कहता हूँ कि देव और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा उपयोग करते हैं। मेरी जिस पर दयादिष्ट होती है या मैं जिसको वाहता हूँ उसको उम (तेजस्वी, श्रोजस्वी) कर देवा हूँ। उसको ब्रह्म (ब्रह्मवित्, श्रास्म-वस्यज्ञ, वाक्वस्यज्ञ ) बना देवा हुँ, उसको ऋषि ( इगलसात्तात्कारकर्वा ) बना देता हूँ, और उसको मेघावी एवं प्रतिभाशाली बना देता है।

अहमेव स्वमिदं बदामि लुष्टं देवेमिरुत मानुपेभिः। यं कामये तं तमुत्रं छुणोमि तं ब्रह्माणं तमृष्यं तं सुमेधान् ॥ ऋगु० १०. १२४ ४.

बाक्तरव की सर्वेच्यापकता—मैं बढ़ाद्वेणी (बाक्त्वन, प्रतिमा पर विरुगात न रसनेवाते) के विनास के लिए छ (खुरसिक्त) की साक्तिसम्पन्न करता हूँ। मैं मानवसनाज को जानन्द्युक करता हूँ। मैं जाकारा जार पृथ्वी में सर्वत्र ज्यापक हैं।

श्रहं रुदाय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विपे शस्वे इन्तवा उ। श्रहं जनाय समदं कुरोम्बहं चावापृथिवी श्राविवेश ॥

ऋगु० १०. १२४. ६.

वान्तरव से विश्व का टद्भव-मैं इस सृष्टि के मूर्या ( मिलफ ) में इसके पिता (शब्द-तत्त्व, शब्दबहा) की श्रेरित करता हूँ । मैं समुद्र के घन्ततल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हैं, मुक्ते ही सनस्त दिश्व का उद्भय हुआ है। मैं अपने शरीर से चुलोक की सर्श करता हूँ।

श्रहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्त्रन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे मुवनातु विद्वाताम् श्रां वर्ष्मपीप स्पृक्षमि ।

ऋग्० १०, १२४,७

बाक्तरच से विश्व की सृष्टि—में ही वायु के तुल्य सर्वत्र गतिशील हूँ, में ही समस्त विश्व का बत्यादक हूँ। में चुलोक और पृथ्वियों से परे हूँ, अर्थीत् सर्वया निर्लेग,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हूँ।

श्रद्दमेय बात इय = वान्यारममाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर पना पृथिव्यैतावती महिना सं चभूव॥ ऋग् १०,१२४,=

प्रतिमा से सुच्छि का विकास-वाक्तस्त्र का आत्मविदेवन बहुत गम्भीर श्रीर सप्ट है। श्राचार्य यात्क ने वाक्तत्व अर्थात् शत्यमहा जो कि अर्थतत्त्व की मकृति है, जिससे अर्थतस्य का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में विस्तारपूर्वक विकास के कम-सहित सप्टीकरण किया है। मर्छहिर ने बैया-करणों के सिद्धान्तातुसार बाक्यपदीय के प्रथम रलोक (अनादिनिधनम्०) में अश्वरतत्त्व, राव्दमद्व, स्होट से अर्थतत्त्व का विकास बताया है, वसपर विभिन्न दार्शनिकों ( मीमांसक, नैयायिक आदि ) ने कविषय आहेर किए हैं, उनके प्रश्नों का समायान पास्क के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क का कथन है कि प्रतिमा समस्त लिंगों अर्थात् लच्छों से उपर है, वह महान आत्मा है। उसका लत्त्रण केवल सत्त्व अर्थात् अस्तित्व, सत्ता आदि राव्हों से सप्ट किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात् परमतत्त्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं उसी का सत्य कहते हैं, उसी को सलिल कहते हैं, उसी को अव्यक्त, अरपर्श, अरूप, अरस, कान्य कहा जाता है, वह अमृत अर्थान् अमर असरतत्त्व है, वह शुक्त है, समस्त मतौ क्यांत् समस्य पंचतत्त्वों की चाला का वहीं आधार है। इसी को कोई मृतप्रकृति (सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकृति) कहते हैं। इसी को पारिभाषिक शब्दों में च्रेत्र कहा जाता है। इस च्रेत्र के झान से च्रेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है। यह महान् भारमा त्रिविष होती है, सस्व, रजस् श्रीर तमस् अर्थात् सालिक, राजस श्रीर तामस गुपालक । इनमें से सस्वगुण विग्रुद्ध है, निर्तित्र रूप से श्रवस्थित रहता है। रजस् और तनस् गुप् नसके दोनों और रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान् श्राला है, बसका निरिचत लिंग ( चिन्ह, परिचय, खरूप ) आकाश है। र

राज एस श्रानारा का गुरा है, श्राकारा से बातु की एसर्ति होती है, बावु में दो गुए हैं, इसमें शब्दवत्त्व के साथ ही सर्शगुए की और बृद्धि हो जाती है। वायु से श्रान की उत्पत्ति होती है, श्रान्त में बीन गुरा हैं, इसमें राज श्रीर सर्रा के श्रविरित्त हर की श्रविकता है। श्रिम से वल की उसचि होनी है, वल में चार गुए हैं, उसमें शब्द, सर्रा और रूप के अतिरिक्त रस दी और अधिकता है। जल से पृथ्वी की नलित होती है। पृथ्वी में पाँच गुए हैं, इसमें एक बार गुएों के अतिरिक्त गन्य गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और जगन सनस्त भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसकी पारिमाधिक शाजी में दिन अर्थान् स्पि कहते हैं, इनरा स्थित काल एक सहस्र युग है। उसके अन्त में अर्थान् प्रलयावत्या में घर्गों का सरोच प्रारम्न होता है और भौतिकवरत पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, पृथ्वी जल में, जल श्रान्त में, श्रान्त वायु में श्रीर वायु श्राकारा में लीन होते चले जाते हैं। आकारा मनस्तस्य में लीन हो जाता है, मनस्तस्य विधी वर्थान् ज्ञान-तत्त्व में लीन होता है, विद्या महान व्यात्मा में लीन होती है, महान् याला प्रविमा में लीन होती है और प्रविमा प्रकृति व्यर्थान् मूल-प्रकृति राज-परन में लीन हो जाती है। इसको पारिमापित शाजों में सृष्टि की स्वप्नापस्या एवं राजि कहते हैं। इसका भी समय एक सहस्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि धर्यान् सुष्टि और प्रतय सदा अपना चक्र बाहते हैं, वैयाइरणों के शारों में यही पृति है। इसी के करण सुव्दिनें सदा परिवर्तन है। अवएन अन्तिन सस्य काल पुरुष है, उसकी साल्य ने पुरुष कहा है, योग बर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए ईरवर नहां है और वेदान्त ने बहा नहां है, वैयाकरणों ने बसे राज्द, राज्यतस्त्र, राजनहा, बाक्तस्व, बाग्नदा धादि वहा है।

महा श्रीर बाक्तत्व की समानता—मृत्येद का कथन है कि बार्त्त्व सहस्र प्रकार से ज्यान्त है। नितनी और अहा तक बुलोक श्रीर पृथिवी प्रतिक्रित हैं ब्दनी और वहा दक बाव्यक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों प्रशार से सहस्रमुसी ब्याप्त है। जितना और जहां तक ब्रह्मतस्य ब्याप्त है उतना श्रीर वहां हक बास्तस्य भी व्याप्त है।

सहस्रघा पञ्चरमान्युक्या यादद् वावाप्रधिवी तावदित तत्। सहस्रघा महिमान सहस्रं चानद् ब्रह्म विष्ठित तावती बार । ञ्चन॰ १०, ११४, =

र भागरायुक्त सन्द । मानाद् गमुद्धियुक्त सर्मेन । यदीनों निपुक्त रूपेत । कीनिय श्रापन्यतुगुर्ग रसन् । बद्भदः पृथिशे प्रज्ञात्रा गायेन । पृथिन्या सूजानस्वादरवर्गना । नदेनद इयुक्तिस ागर्ति। तस्यान्ते महुस्यवद्गान प्रत्योहर्तन। मृतद्यान पृथ्वीर्माप यन्त्र । पृथिन्यप । मापो न्योत्त्रम । न्योतिबादुन् । बादुराबन्दम । स्नारन्ती सम । सनी व्ययम् । निया सहान्यमा सन्तर्मः महाना मा प्रतिमान् । प्रतिमा प्रस्तिन । सा स्वापति सुगमदलं राजः । तावै । दरीराजानस्त्रं परि वर्तेते । स व दश्चित्रदहर्मवित । निरक्त १३ १७

अनेतनों में भी घाक्तत्व-स्थानेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाक्तत्य है। अचेतन भी वाक्तत्त्व का उपयोग करते हैं, वाक्तत्व दिन्य तत्त्वों मे ज्योति का आधायक है, यह आतन्दरूप होकर स्थित है।

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्०, ८,१००,१०

श्रापुनिक विद्यान श्रीर प्रतिमा तत्त्व—वैयाकरणों ने वाक्तत्त्व के सर्वतोम्रापी प्रवाह को भ्राचार्य रकोटायन के सिद्धान्तानुसार स्कोट श्रीर ध्विन कहकर
त्याद हिया है। प्रत्येक ध्यु ने प्रिन्तिण स्कोट (विस्कोट, किरण-मवाह, प्रकाशप्रसार) होने से प्रत्येक ध्युवन के प्रतिक्ता प्रतिभा का प्रसार हो रहा है।
स्वेतन श्रीर श्रवेतन सब से प्रतिमा क्राविष्विक रूप से अपनो कार्य कर रही।
क्ष्यत्य वक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि क्ष्येतन भी उस वाक्तत्त्व का व्ययोग
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सस्पुष्टि श्रापुनिक विज्ञान ने
की है। बाक्टर श्रीस्कर प्रनावर ने पश्रीस वर्ष के श्रत्यत्त श्रम्यवसाय
के श्रान्तर वैज्ञानिक पद्धित से वैयाकरणों के स्कोट सिद्धान्त
के अन्तरा पैज्ञानिक पद्धित से वैयाकरणों के स्कोट सिद्धान्त
की सम्पुप्ति की है। उत्तका कथन है कि "पर्वा, वृज्ञों श्रीर वनस्पतियों
श्राद्धि के श्रन्दर स्कोट की सिद्ध ने मुक्ते इस निर्णय पर पर्वुजाया
है कि श्रप्यी पर प्रत्येक पद्धि से स्कोट (किरण-सवाह, प्रकाश-प्रसार)
हो रहा है। यदि इस वैज्ञानिक वय से वह सिद्ध कर देते हैं श्रीर जैसा
कि हम सिद्ध करते हैं कि हम्बत्य पर प्रत्येक पद्धि की यह
श्रमन्त्रिक स्पत्ती कासका है कि मनुष्य मे भी स्कोट है। प्रत्येक सनुष्य के
भित्यक से भी प्रतिकृष्य स्कोट होता है श्रमात्मात का मित्तक प्रतिकृष्ट
कि रायायवाह का संचारित करता है" (श्रमुतवाजार प्रिका का मित्तक प्रतिकृत्य

षाज् कामधेतु है ऋग्वेद का कथन है कि देवा ने दिव्य वाणी को उत्पन्न किया। उसको ही सब जकार के पशु बोलते है, वह दिव्य वाक्तरच रेरवर्य छीर बल दोनों को देने याला है। वाक् कामधेतु है, वह सब कामनाओं के पूर्य करती है।

देवी वाचमजनयन्त देवास्ता विश्वरूपः पश्चे वदन्ति। सा नो मन्द्रपमूर्जे दुहाना घेतुर्गास्थातुप सुप्दुतेतु॥ ऋग्० ८, १००, ११

यारक ने सब प्रकार के पशुष्टों में व्यक्तवाक् और अव्यक्तवाक् खर्थात् सप्ट एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं खासप्टवादी पशु खादि सभी प्रकार के पशुष्टों का संमद्द किया है'। शतपथ ब्राह्मण ने पशुष्टों की व्याख्या करते हुए सनुष्य को भी

१, तां सर्वेष्ठवाः पद्यने। वदन्ति। व्यक्कताचरचाम्यकताचरच ॥ (निस्क, ११, २९)

पांच पशुत्रों में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:—पुरुष, खरन, गाय, खिब (भेड़) और श्रद्ध (वकरी)। ये पांच इसलए पशु कहे वाते हैं क्योंकि श्रप्ति ने इनको देखा, ये दर्शन के विषय हुए, श्रदः पशु हुए।

(श्रक्षिः) पतान् पन्च पश्नपःयत्। पुरुपमध्वं गामविमजं यद्पस्यत् तस्मादेते पशवः।शत॰६,२,१,२

एक शन्तत्त्व के ही हन्द्र आदि अनेकों नाम—एक शन्द्रवत्त्व जो कि प्रविमा रूप से सर्वन्यापन हैं और जिवस सर्वद्रा अस्तित्व है, उस एक सत्, नित्य आर अस्त वत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेड और समस्त शाखों में वर्णन किया गया है। ऋषेद का कथन है कि स्टिन्ट में एक सत्तृ वत्त्व है, उसी की विद्यानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है। कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र कोई वहण, कोई अग्नि, कोई दिन्य सुपर्ण, कोई यम और कोई भाविरिया ( वासु) कहता है।

इन्द्रं मित्रं वरायमद्भिमाहुरथो दिय्यः सः स्वप्तें गरुत्मान् ।

पर्कः तद्व विमा यहुधा चदम्यिनां यमं मातिरिभ्यानमाहुः ॥ ऋग्॰ १, १६४,४६ यास्त्रः श्रीर वाक्तरत्रं की सर्वेश्यापत्ता—यास्त्रं ने श्रात्मवस्य केहीये सारे

पारित आर वाक्त्य के स्वरंगिकता—पारक मां आसवार कहाय जाए नाम हैं, इसका निरुक्त रहे, एक में विवाद कर के स्वरंगिय हैं। याक ने ( निरुक्त १३, १६) म्हापेड १, १६४, ३१ को उद्भुत करके यह स्वरंग किया है कि वही आसवार मां मां से हिंद साम कर के राहक है, वह विभिन्न मार्गों से विवाद करवा है, वह विभिन्न मार्गों से विवाद करवा है, वह समस्त्र विवाद स्वातंग रूप में मों को और प्रीत होकर वस्त्र हुआ है, वह समस्त्र विरव्ह में मवया ज्यात है। उसका आसवार वह साहातकार करते हैं।

श्चपर्यं गोपामनिषधमानमा च परा च पयिभिर्वरन्तम् । स्व सम्मीचीः स विष्वीर्वसानश्चा वरीवर्ति मुबनेष्यन्तः ॥ ऋग्॰ १, १६४, ३१

यास्त ने लिएक (१३, २२-४) में खज़र ब्रह्मएस्ट्रि व्यदि नामों से सन्वोधित करते हुए उसको व्याला, ब्रह्म आदि ब्रह्म है और उसका स्वरूप लिता है कि वह साहिमान है, यह प्रज्ञा वृद्धि के द्वारा क्यों को करावा है वह झान के कारण समस्त वंधनों से प्रयूक्त है। 'इससे व्याने चास्क ने इस महान् व्याला के ६४ मीतिक नामों का बल्लेस किया है, विनर्षे से कुद्ध निन्नलिसित हैं :—

हंस, धर्म, यझ, भूमि, विमु, प्रसु, शम्मु, सीन, भूत, सुवन (वर्तमान),

१. कवर नदरस्पतिन्। प्रदया वर्ज कारदरीति। कामानद्वीति साहितात्री न्यवतिष्ठतेऽदन्यो दानवृतः। ( निरुक्त १३, २१)

भविष्यत्, ज्योम, श्रन्न, इविः, ऋत, सत्य, रिव, सन्, श्रमृत, श्रन्तरिःस, श्रापः, सगर, तपस्, वरेरय, महा, श्रात्मा, शरीर श्रादि ।

श्रथात्मनो महतः प्रथम भ्तनामधेयान्यनुविमप्यामः। निरुक्त १३, २३,

यजुर्वेद श्रीर ब्रह्मतत्त्र—यजुर्वेद ने ब्रह्मतत्त्व को अध्याय ३१ श्रीर ३२ मे पुरुषतत्त्व कद्दकर उसकी विन्तृत व्याख्या की है, तैसा कि साख्यदर्शन ने उसको ब्रह्म श्राहित नाम से सन्वोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक अर्थी मे प्रयुक्त किया है। पुरुष सुक्त मे उस पुरुष की 'सहस्रशोधी पुरुष:।", आदि मन्त्रों से सर्वव्यापकता और सर्वश्राकिता बताई गई है। पुरुष सुक्त अर्थान् ३१वें अध्याय की व्याख्या करके ३१वें अध्याय मे उसकी कारीनिक व्याख्या की गई है। जो दार्शनिक भाव ३२ वें अध्याय मे दिस्तार से बताया गया है, उसका सारांश निन्त है:-

यह परम पुरुष सृष्टि में ज्यापक होकर सर्वत्र क्षोत और मोत हैं। यह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और वर्षव्याओं में ज्यास है, यह ऋते (सत्य) रूप है, वह अपने आत्मवरूव से अपनी आत्मा (सृष्टि, महापढ़ ) में अनुप्रविष्ट हैं। वह ऋतरूव का वंतु है कर्यांत् सृष्टि में सुत्रात्मा रूप में ज्यानक हैं। उस क्षत्रत्रत्य का आत्स-साम्रात्कार करना ही महा साम्रात्कार है आर यही महारूपता है।

चैयाकरणों ने जिसको प्रतिमा वस्य कहा है उसको, यहाँ पर वेद ने मेथावस्य (बुद्धिवस्य) कहा है और कहा है कि उस मेथावस्य की ही समस्य देव और समस्य पितृष्ण उपासना करते हैं । अन्य में समन्वययाद की स्थापना करते हुए यह राष्ट्रक्ष से प्रतिपादिव क्रिया है कि सृष्टि में नहा राक्ति और चुत्रशक्ति अर्थात् नहास्य और जात्रवल इन होनों के समुद्धिव समन्वय से ही श्री ( प्रहा, प्रतिमा, पेरवर्ष ) की प्रान्ति होती है।

वेनस्तत् प्रयित्रिहित गुहा सथत्र विश्व मवत्येकनीडम् ।
 तिस्मित्रिदक्षे से च वि चैति सर्वेक्षे स चीत्र प्रीतस्य विभू प्रवास ॥

<sup>(</sup>युबुक ३२,८)

र परीत्य मृतानि परीत्य सोवान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशस्त्व। एपस्थाद प्रथमजामृतस्यातमजात्मानमभि स विवेश ॥ (यजु० १२, ११)

३ कतस्य वस्तु विवत विष्टृत्य ध्वयस्यच्यसमनदासीत्।। (यज्ञः ३२, १२)

मा मेन देनगणा पिनरच्चीपासः ।
 स्मा नामध मेच्यान्ने मेथानिने कृश स्वाहा ॥ ( बद्ध० ३८. १४)।

इदं मे ब्रह्म च स्तर्व चोमे श्रियमश्नुताम्। यजु॰ ३२, १६

वैयाकरणों ने इसको ब्रह्म और चत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैया-करणों की पारिभाषिक भाषा में स्कीट और ध्वनि दोनों के समन्वय की स्थापना को बताकर इस माव को सपट किया है।

यह अज़रतत्त्व क्या, कीसा और किस रूप में है, इसकी सप्ट करते हुए देद का कथन है कि उस अक्ररतत्त्व को ही देद में विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी ज्याख्या की गई है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। कहीं पर उसको शुक्र (बीवे) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: सोम) और कहीं पर उसी को प्रजापित कहकर उसकी व्याख्या की गई है, यस्तुतः तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम और रूप हैं।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः। तदेव शुक्र तद् ब्रह्म ता श्रापः स बजापतिः॥ यज्ञ० ३२, १

उपनिषद् में श्रद्धैत की पुष्टि—वेद के उक्त मन्तन्य का उपनिषदीं में अनेकों स्थलों पर विस्तार से समधन किया गया है। कैवल्य उपनिपद् ने इस भाव की विस्तार से सम्ब्ट करते हुए कहा है कि वह असरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है। उसी के शिव, इन्द्र, अत्तर, परमखराट् , विष्णु, त्राण्, काल, अप्नि श्रीर चन्द्रमा श्रादि सभी नाम हैं। वर्तमान, भृत और भविष्यत् में जो कुछ है, वह अज्ञरतत्त्व ही है।

स ब्रह्म स शिवः सेन्द्रः सोऽत्तरः परमः स्वराद् । स पव विप्युः स शकः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥

स पव सर्वे यद्भृतं यच्च सन्यं सनातनम्। केवल्य० १, द-६

आगे जाकर उपनिषद् ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुक्ते ही उत्पन्न होता है, मुक्तमें ही सब स्थित और प्रतिष्ठित है। मुक्तमें हो सब हुछ लीन होता है। वह श्रद्धितीय, श्रद्धेततत्त्व श्रयांत् श्रज्ञरमझ में हूं।

मध्येष सकलं जातं मधि सर्वे प्रतिष्ठितम्। मिय सर्वे लयं याति तद्बहााद्वयमसम्यदम्॥ कैवल्यः, १, १६

प्रतिमा के ही श्रनेकों नाम-ऐतरेय उपनिषद् में सप्टरूप से कहा गया **है** कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलियत सारे नाम हैं :-संज्ञान, व्याज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेथा, दृष्टि (दर्शन). घृति (धर्म) मति, ननीपा, जूति स्मृति (स्मर्एशक्ति) संकर्प, कतु (यहा), श्रम् (प्राण्), काम ( कामना, भावना ), धरा ( यम, नियम, संयम, श्राचार, भाचरण )।

संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं० इति सर्वाएयैवैतानि प्रधानस्य नामधेयानि सर्वन्ति। ये॰ उ०. ३. २ मनु श्रीर श्रद्धेततत्त्व — मनु ने मनुस्पृति में इसी मान की सन्पुष्टि की है। मनु का कथन है कि जिसको शाखन परम्बा कहते हैं, बमी को कोई श्रप्रितत्त्व कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापित कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और कोई उसे प्राण।

> पतमिनं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापितम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बहा शास्त्रतम्॥ मनु० १२, १२३

षैयाकरण श्रीर अस्तरतस्य —वैयाकरणों ने समस्त विवाहों के गूलमृत श्रम को दूर करते हुए तथा समस्त बार्रोनिकवाड़ों को एक सूत्र में अनुश्रोत करते हुए उसे अनुस्तित करते हुए उसे अनुस्तित हुए वैराकरणों के सिद्धात का उरलेटर किया है कि कोई वर्शोन उसे आलाम कहता है, कोई वस्त्र (पदार्थ), कोई समाय (प्रकृति), कोई सर्रोत उसके आलाम कहता है, कोई वस्त्र (पदार्थ), कोई समाय (प्रकृति), कोई रारीर, कोई तस्य पंचतस्य) श्रीर कोई उसे ट्रब्य कहता है। ये सब द्रव्य के पर्यायवाची राज्य है। येवाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही भाव है। वह महास्तारूणी जाति जो कि चिरोपणुरूप से सर्वव्यापक है, उस विरोपण का यह द्रव्य विरोपण है। यह अनुतरत्य स्पीट्रव्य निर्द्य है। आवार्य इयाडि ने 'ट्रव्यामियानं व्यक्ति" अर्थोन ट्रव्य ही पदार्थ है, इस सिद्धांत द्वारा की मीतिक सिद्धांत स्वाणित किया है उसका यही भाव है।

विद्या और अविद्या का समन्वय—पैयाकरणों ने अकृति और अत्यय, कोट और जान के जिस समन्वय के सिदान्त की स्वापता हुए और असर प्राप्तों में की है, उसका स्पष्ट और असरिव्य राज्यों में की है, उसका स्पष्ट और असरिव्य राज्यों में अतिपादन यजुर्वेद के ४० वें अध्याप में, जो कि ईरा व्यनियद भी है, किया गया है। वेद मा कथन है कि जो केवल अविद्या अर्थान केवल श्वनिवा अर्थान से मीतिकवाद पर्व कर्ममार्ग की ही उससान करते हैं, वे उसमान मार्ग में अवेदा करते हैं, वे उसमान मार्ग में अवेदा करते हैं। सम्मार्ग की ही उससान करते हैं वे उनसे भी अधिक समीमय मार्ग में अवेदा करते हैं। वोतों मार्गों के एक सिमान है। यास्तविक मार्ग दोनों का ठीठ ठीक करते हैं। जो विद्या और अविद्या वोनों को, ज्ञात और कर्म होनों को साय ही साय ठीक रूप से जानवा और अविद्या में लाता है, वह अविद्या अर्थान

भारता वस्नु स्वभावरच श्पार श्चामित्यपि । इव्यमित्यस्य पर्यायास्त्रच नित्दमिनि स्थनम् ॥

न्दाडिररीने सर्वे शब्दा इत्यामिषायिनो मवन्ति। इद तु पारमार्थिन इत्यं निरूपती। (देलाराज)

१ तत्र बानप्यायतदर्शनेन वार्ति विशेषसमूना परार्थं व्यवस्थाच व्यक्तिदर्शनेन विशेषस्य द्रव्य-प्रपेष परार्थं व्यवस्थापयिन वशादर्शन तरेव पर्यायान्तरैत्विद्यनि । (हेताराव )

कर्ममार्ग से मृत्यु-वन्यन को काटकर विद्या अर्थात् ज्ञानमार्ग से अमरतत्त्व, अत्तरतत्त्व, निर्वास का उपमोग करता है। यञ्च० ४०,१२-१४)

> श्रन्थन्तमः प्रविश्चन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाध्करताः । विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमयश्चसह । श्वविद्याया मृत्युं तीन्वां विद्ययामृतमग्रनुते ॥ यद्गु० ४०,१२-१४

श्रविया ही विद्या की प्राप्ति का साधन-वैद्याकरणों ने समास में जो कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति श्रीर प्रत्यय, स्कोट श्रीर ध्वनि दो विमागों में विमक्त करके एक को साधन धार एक दो साध्य बताया है। रकोट साध्य है, ध्यति साधन है, प्रतिमा माध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या माध्य है, स्रविद्या साधन है। झान साध्य है, कर्स माधन है। भर्त हरि ने दास्थपदीय के द्वितीय कारड में वैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त शास्त्रों का विवेचन केवल ज्यावदारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अनुधों को दोध कराने के लिए हैं। शास्त्र वत्त्व को प्रकट करने में असमर्थ हैं, क्योंकि पत्तव आत्मसाचात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिनंवेच है। अतः शासों में विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस प्रकार थालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि के चित्र से, जो कि बस्तुतः असत्य है, गांय आदि का बोध कराया जाता है; इसी प्रकार से ऋविद्या एवं अमत्य के श्रतिपादक शाखों से विद्या एवं सत्य का ज्ञान कराया जाता है। परिस्थाम यह होता है कि ऋविया के द्वारा विद्या का, कर्म के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्कोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिमा का निरिचत, नित्य, सत्य और निर्विकल्प स्वरूप झात और प्राप्त होता है। (पुण्य राज, बाक्य० २,२३४-२४० )

> व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया वतः...बाक्य० २,५३४ शास्त्रेपु प्रक्रियामेदैरविद्यैबोपवर्स्यते । धनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ श्रास्य० २,५३४

उपायाः शिक्तमाणानां वालानामपतापनाः। श्रसत्ये वर्त्मान स्थित्वा ततः सत्य सर्माहते॥ वास्य॰ २, २४०

जयन्त ने न्यायमंजरी में अतएव चहा है कि अधिया ही विद्या का उपार है, अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक्-तत्त्व ही वर्लुवः वस्त्र है। सनस्त ज्ञानों में वही अज़र, अविनाशी रूप में रहता है।

श्रविद्यैव विद्योपाय इत्याश्रीयते । वाग्मपता तस्वम्, सर्वेव प्रत्यये तदनपायात् , न्याय० श्रा० ६ ९० ३४३ ।

वाक्तस्व और महादेव—मृग्वेद ४, ४८, ३ की व्याख्या वास्क ने निरुक १३,७वया पवज्जित ने महामाध्य के श्रथम चाहिक में की है। दोनों ने महान् देव की व्याख्या की है। यास्त्र के विवेचन के अनुसार वह महान् देवयज्ञ है श्रीर पतञ्जलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है। पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि उस महान् देव के अर्थात् शब्दबहा के चार सींग हैं, जिनका वैयाकरणों के शब्दों मे नाम, आख्यात (किया), उपसर्ग और निपात कहा जाता है। उसके वीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके मूत, मविष्यत् और वर्तमान ये तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अर्थात् शब्दब्रहा के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक मावात्मक और दूसरा अभावात्मक, एक रकोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाय हैं अर्थात सात विभक्तियाँ ( कर्ता, कर्म आदि ) हैं, जिनमे शन्दतस्य की विभक्त किया जाता है। वह तीन स्थानी पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द-तत्त्व वद और सम्बद्ध है। इसका दृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अर्धतत्त्व की दृष्टि करता है। इसके कारण हा ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मनुष्यों में प्रविष्ट है। मर्स्य उस अज़र और अमर्स्य महादेव का सान्य प्राप्त करने के लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं। व्याकरण के आश्रय से ही अन्तत्तल में भितिष्ठित आत्मतस्य के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेरा॰ महा॰ आ॰ १ )।

चत्वारि श्टक्ता त्रयो अस्य पादा है शीर्षे सत हस्तासो अस्य ।

प्रिया बद्यो हुएभो रोरवीति महो देवो मत्यों आविवेश ॥ ऋग्० ४, ४८, ३

महाँ हरि के अनुसार ज्याच्या - महाँ हरि और पुरवराज ने इसके माव को
स्पन्ट करते हुए कहा है कि शब्द हो प्रकार का है, खनित्य और हत्त्व । इनसे से
प्रथम व्यावहारिक है। वाक्र्र पुरुष के प्रतिविच्य को प्रहाण करता है। हित्ते से
समस्त व्यवहारों का मृत्कृत् , कमरहित, सब के हहत्य मे सिमिष्ट, कारणमृत्
एवं समस्त विश्वतियों का आश्रय है। वह नित्य कोट रूप शब्द समस्त कमों का
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सर्वेशिक्तान्
और महान् राव्यन्थम है। वान्योगीवत् शाखातुत्वार शब्द हानपूर्वक प्रयोग के
हरार निराग होकर, श्वहंकर की प्रत्या को मध्य करके रुद्धल के साथ
सागुज्य अर्थात् निकटतम संसर्ग को शास होते हैं। (पुण्यराज वाक्य० १, १३२
नारोग सहार आरंत्

यास्क के अनुसार व्याच्या--यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार इसमहादेव को यहा पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रसना चाहिए

१—१६ ही सम्प्रामानी नायो तिरवदच। तत्राची व्यवस्थारित प्रकारत नामासनः प्रतिवन्धेष्मादी, भारत्यतु स्वेत्यब्दात्यीन स्वष्टात्रम व्यवस्थान स्वेतेची अभयो निकाराकार्यकः। स्वेत्रस्थान्त्रमान स्वेत्यस्थात्रस्थात्रम् प्रतिवन्धेस्य, स्वेत्यस्य स्वेत्यस्य स्वाप्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य । (१०००। व) नाम्यण्यः १, ११२

ि सुष्टि में जो मौलिक वर्त्त हूँ, वे वही हैं और वही रहते हूँ। वैयाकरण उसे शाद कहकर उसकी शाद्रिक क्याच्या करते हैं। बस्तुवरन में कोर्ड अन्तर नहीं होता और शास्त्राओं के अनुसार क्यार शा करते हैं। बस्तुवरन में कोर्ड अन्तर नहीं होता है। उसरात्रेथ विषय वही रहता है। उस कारण से हो एक हो मन्त्र का विभिन्न शाओं में निभिन्न अर्थ पाया जावा है। उसके नहा है कि चार वेद उस महादेव के सार सींग हैं, वीत सवन अर्थात् प्रातः मवन, माध्यदिन सवन और मार्थ सवन वे तीन हाल भेड उसके पर हैं। प्रायणान और उदयनीय में वो उसके शिर हैं आर्यम् व कप पुरुष इन हो मार्यों में विमक्त है। सात छुट (गाय्त्रो आदि) उसके हाथ है, वह मन्त्र, माह्यए और दक्ष इन तीन प्रकारों से यह आर सम्बद्ध है। यह महादेव मनुष्यों में यह अर्थान् कर्मशीलता के लिये प्रायट है।

पद और पदार्थ के चार कप—इत्मेड १, १६४, ४४ की व्याप्या यास्क ने निदक १३,६ तया पतञ्जित ने महाभाष्य आहिन्छ १ और अर्क हरि तया उसके दीकालार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में ही है। इत्येद का क्यत है कि लाक्तर हो परिवासन के दिव्य चार पड़ों में विसक किया जात है, नाम आल्यात, उससी और निपात। ये चार पड़ हैं। इनके कारण पनायें भी चार पहारों के दिल्ल के हो हो मान पत्राप्त है। नाम प्रकार का है, नामार्थ, आराजवार्थ (अत्वर्थ), उपसर्वार्थ और निपावार्थ। इन चारों के रहस्यात्मक कर्य को मनीयी, मेचाची और प्रविमासत्मान ब्रह्मदित ही जातते हैं। बाक के उसन चार विभागों में से प्रयम वीन निर्चेप्द, निष्ट्रिय और निरावार्थ। में लात है। बाक के उसन चार विभागों में से प्रयम वीन निर्चेप्द, निष्ट्रिय और निरावार्थ। में लात है। बाक के उसने चार विभागों में से प्रयम वीन निर्चेप्द, निष्ट्रिय और निरावार्थ। में लात है। बाक के उसने चार विभागों में से प्रयम वीन निर्चेप्द, निष्ट्रिय प्रयोग में लात है।

चत्वारि वार्परिमिता पदानि तानि विदुर्वाक्षण ये मनीपिणः । गृहा त्रीणि निहिता नेद्रयन्ति तुरीयं वाचा मनुष्या वदन्ति ॥ ऋगु० १,१६४,४४

यास्क के झतुसार व्याप्या—यास्क ने बस्त मन्त्र की व्याप्या में यह मत हताया है कि वे चार पत्र कॉन से हैं जो कि वाक्त्स्य के विभाजन से मिद्ध होते हैं। यास्क ने नैर्स्तों के मत के आर्तिरिक्त अन्य शाखों ने जो इत्तर्श व्याप्या की है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आर्यपदित के अनुसार समस्त वाक्तस्य अन्न संत्रेप में श्रोम् , मूं, मुन, स्व. अर्थोन् ऑनार और महान्वाइति रूप में विभाजन हता हो तर्मा वाक्तस्य ना विभाजन हो जाता है। (२) वैवाकर्षों ने उसको जान, आर्ट्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) वनी

१. जाजारि शृट्षित चेदा च प्त उत्ताः । वदीत्रन्य पदा इति सहतानि वार्तः। दे स्वे प्रादणीतीरवर्तारे । मत दश्नास सत इत्या≣। येथा वदी तत्त्व माद्रयवन्तै । नृहात् देशे दपदी सत्यों पादिया। पर दि सनुभानाविष्ठाति वकताव। (निरूच १२.७)

को याज्ञिकों ने यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार मत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावदारिक बार इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवचनशास्त्र के विशेषज्ञों अर्थात् नैरुपों ने उसको स्वावेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथे व्यावहारिक वेद (अर्थावेद) इन चार भागों में विभक्त किया है। (निरुक्त १३, ६)।

यास्क ने ब्राह्मण प्रन्य का बचन उद्धृत किया है कि वाकृतत्त्व भी सृष्टिट होने पर यह चार हुए में में प्रियक्त हो गया। उसके तीन माग इन लोमों में है और वहीं पर वह चार हुए में में है जीर वहीं पर वह चार में में है जीर वहीं पर वह चार में है। उसका जो यह अन्विरक्त में है, वहीं बातु में है जीर वहीं यान्त में है। उसका जो यह अन्विरक्त में है, वहीं बातु में है जोर वहीं वात्त के हैं वहीं यात्त त्य में हैं आर वहीं वात्त के हैं वहीं वात्त त्य में हैं। यह वहीं वात्त त्य में हैं। यह वहीं वात्त के हैं। यह वहीं वात्त में हैं। यह वहीं वात्त के वहीं वात्त वहीं वात्त वहीं क्षेत्र के वहीं वात्ती वात्ती वात्ती के वहीं वात्ती वात्ती हैं। यह वात्ती वात्ती वात्ती हैं। यह वात्ती वात्ती हैं। यह वात्ती वात्ती हैं। यह वात्ती वात्ती हों। यह वात्ती वात्ती हैं। यह वात्ती वात्ती हों। यह वात्ती के ब्राह्मण वात्ति हों। यह वात्ति वात्ती हों। यह वात्ति हों। यह वाति हों। यह वात्ति हों। यह

चैलरी ब्राहि चार वाल्पियाँ—पराञ्जलि ने वाक्वर्य के विषय में उक्त मन्त्र की व्यार्था में कहा है कि मनीपी ब्राह्मण ही उन विभागों को जानते हैं। नागेरा ने इसकी व्यार्था में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक नाम परा, परयन्ती, मध्यमा और वेलरी हैं। नाम आदि चार मागों में से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीपी विचहुद्धि के हारा आत्मरस्थ को बार में में करके उपका जांग प्राप्त करते हैं। इनमें से तीन पर्व (नाम, आस्थाव कीर उपसर्ग, परा, परयन्ती और मध्यमा) में चेष्टा नहीं है वे ज्ञान-सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-शुह्मा में गुजरूर से रहते हैं। वैयाकरण व्याकरणप्रश्नीप से उसकी प्रकाशित करते हैं तथा उस गुहा के अन्यर्था को वूर करके उक्त कीन अश्च का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। विवास की वूर करके उक्त हैं। विवास चार्यों में है उसका अनुश्रीय से वह कहा है कि उसका चतुर्थास मतुर्यों में है उसका अनिप्राय वैयट करते हैं।

१ एउमनि तानि व गारि पणीन । श्रीनारी अहान्याङ्गपणे याच्या । णामाङ्गणे चोपसादि पाताचीन वैपारस्या । मन्त्र कस्पी आद्याच चतुची व्यावसारिकाति सादिका । ऋषो प्रमुप सामानि चतुची न्यारहारिकाति नैस्का । (मिस्क १३९)

र म दै बारु सूछा चतुर्था ज्याबदा। एपेव लोकेतु बीविषमुतु तुरोवस्। या वृश्या मार्क्षो का रस्परेश बानायों सा सामाँची। वा विवे सामित्रे सा इदिन सा स्वापित्री। कर पहुतु मेंगी वा बाग परिच्या ता बाकावायन्तर्थः। वस्माद् मकावा उमर्वी बाव बर्दान या च देशना या च मनुष्पालाम्। (निरक्क ११९)

मैत्रावणो संहिता १ ११, ५ साठक संदिता १४, ५

माग हैं जीर अवैवाकरण केवल चतुर्वमाग का ही उपयोग करते हैं जीर उसको ही बोलते, हैं। नागेश का कबन है कि चतुर्यांश ही ज्ञान का विपय है, ज्ञत: वेद ने मतुर्प्यों में चतुर्व भाग की सत्ता वर्ताई है। (कैयट और नागेश, महा० जा० १)

पत्रञ्जलि श्रीर यहच्द्रा शब्दों का खण्डन— प्रवञ्जलि ने 'ऋलूक्" सूत्र की व्याल्या में कहा है कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की हैं:— जातिवाचक शब्द, गुण्वाचक शब्द, क्रियाबाचक शब्द और यहच्छा (पेच्छिक) शब्द ।

चतुष्दर्श शन्दानां प्रवृत्तिः, क्रातिशन्दा ग्रुणशन्दाः क्रिवागन्दा यदण्डा-शन्दारचतुर्थाः। महा० आ० २

पत्रञ्जलि ते जातिग्राल्यों को जिल्ला माला है, फ्रिया को अल्यन्त सहस्त, अप्रत्यक्त माना है और गुर्जों को अञ्चवहार्य, स्वातुभूतिसंबेग माना है। जैसे गुड़ का माधुर्य अञ्चयहार्य एवं स्वातुभवगन्य है। में तीन नित्य, सत्य, अक्तय, और अक्तर एवं अविनासी रूप में सद्गा विद्यमान रहते हैं। ये अन्यवहार्य, श्रवयवरहित, एवं सामान्य निर्वचन से परे हैं, केवल चतुर्थारा जिसको पतञ्जलि ने यहच्छा शब्द कहा है, वही सुल्य रूप से ज्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्त का विषय है। पतञ्जलि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशास्त्र, समस्त भौतिक-ज्ञान यहच्छाशब्द है। जाति, किया और गुण इनके भावों को सप्ट करने के तिए प्रत्येक माधाशास्त्र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रस तिए गए हैं। अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यहच्छा राज्यों की सत्ता हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य राखों को भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अञ्चवहार्य हैं। यहच्छा राज्य भौतिक राव्य हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, श्रतएव भौतिफ भापाशाख प्रतिच्रण परिवर्तनशील है, उसमें विकास और हास है। यहच्छा शब्दों के समान ही प्रत्येक शब्द के खर्थ भी यहच्छा खर्य हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार भीतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार प्रत्येक भीतिक अर्थ में भी प्रतिक्षण विकास और द्वास है। पतञ्जित ने घरुत्कू सूत्र में श्रागे जाकर यहच्छा शब्दों के ऋतित्व का सण्डन किया है और कहा है कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, जातिवाची, गुम्बवाची श्रीर कियावाची। यरच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान समय में भी जो कोई नाम आदि रक्खा जाता है उसमें किसी न किसी किया या गुण का ही भाव श्रारोपित किया जाता है, इसका श्राभित्राय यह है कि समस्त भाषाशास जो कि यहरूबा शब्द के अतिरिक्त और इब नहीं है, वह माया,

अविद्या, अक्षान का ही प्रषण है। उसका दार्शनिक हण्टि से वस्तुत कोई आस्तत्व नहीं है। अत दार्शनिकों और तत्त्वकों की हण्टि मे सर्वया अप्राह्म और हेय है। यह वस्तुत विवेचन का विषय होता ही नहीं है। 'सिद्धे शत्यावेसक्ये'' ( महा॰ आ० १) की व्याख्या में कात्यायम और पत्वावित ने यह मतन्त्वर दिं है कि बावाये पाशिनि ने सत्र, अर्थे और सम्बन्ध को नित्य भानकर व्याकरण की रचना की है। वे जातिहरूप नित्य अर्थ को ही अर्थवन्त्व मानते हैं और आठिं को अनित्यवा को सिद्धकर केउल द्रव्य जिसको कि आत्मवन्त्व, नद्यवरूप आदि फहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है एवाय है, वह नित्य और सत्य है। उसी के तिय पत्रज्ञिल ने कहा है कि वह धून, इन्स्य, अपरिशामी, अस्य, आमा-रहित और सत्स्त्र विकारों ( निकास और हाम ) से रहित है। उसकी न उत्यक्ति होती है, न उसकी पृष्टि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सरल शारों में यह अव्यय और नित्य है, ( यहा॰ आ० १)।

वैवरी क्रावि वािलयों ना स्पन्धीकरण—भर्त हिर और हेलाराज ने पूर्नोक मन्त्र तथा वैदारी झाढि चार वािल्यों का वाक्यपडीय के ब्रह्मकाढ में स्पन्धीकरण किया है। मर्द्रहर ने कहा है कि वैक्सरी, मण्यमा और परयन्ती हत नीत वािल्यों का हो। वे चमरकार है जो कि अनेक विमागों में विभक्त होने के कारण नाालर है। होताज ने चारों वािल्यों का बहुत विकार और महुत गम्भीर एव पृत्र रात्रों में विवेचन किया है। महामारत अरवमेय पर्व ब्रह्मगों से देवरण पृत्र रात्रों में विवेचन किया है। महामारत अरवमेय पर्व ब्रह्मगों से उदरण प्रिया है कि वैक्सरी वािला कर तेती है, तब उस वािला के वैक्सरी वािला कहते हैं, हमसे माणवा्यु का सचालत रहता है, अत वह प्राण्यु कि सेतर कािर सम्बद्ध रहती हैं। जवन्त ने न्यायमत्तरी (आ० ६ ए० इश्वरे) में कहा है कि 'रिरार' रात्र का अर्थ है, वह और हिन्द्रयों का समृह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इक्को वैक्सरी कहा जाता है। यही अव्या का नियय हैं।

२—मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्त सकल्य रूप है, बुद्धि ही जिसका उपादान कारण है, जो कि कम्युक्त है और आण्डिच से परे है, वह सूक्ष्म है, हउयस्य है वहाँप उससे कार्मों का सहार है किर भी कमराक्ति से युक्त है यह अभिव्यक्ति से रहित है उसमें पत्नों का प्रत्यत्त नहीं होता है, वह अवहार का कारण्यासूत है।

केवलं बुद्ध्युपादाना क्रमरूपानुपातिनी । प्राण्यक्तिमतिकस्य मध्यमा वाक् शवती ॥

१-स्थानेषु विवृत वायौ कृतवर्णवस्थिहा ।

वैसरी भाक प्रयोक्त स्था प्रायवृत्तिनिविधनी ॥ (पुज्यसम् वाक्य० १, १४४) २—विसर रात देहेन्द्रयस्थान उन्दते, तत्र भवा वैसरी । न्यायभंतरी भा० ६ ए० १४३

٧o

३—परयन्तो वाणी बसको कहते हैं जिसमें न भेद है और न ऋम है। यह केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहाराचीन है। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंस्य प्रवारकी है। जैसे (१) परिच्छित्रार्यप्रत्यवमास-श्रयीत जहाँ श्रयंज्ञान या श्रर्य की प्रतीति र्पारच्छित्र, विविक्त श्रीर सप्ट रूप से होती है । (२)। संसृष्टार्यप्रत्यवन भास-धर्यात् जहाँ पर अर्थ की प्रवीति संसुष्ट, मंमिश्रितहर से होती है। (३) प्रशांतसर्वार्धप्रत्यवभास-अर्थान् जहाँ पर समस्त अर्थतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो जाती है, निरचेष्ट और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विफल्प समाधि की न्याल्या से स्पष्ट समका जा सकता है। (हेलाराज )।

श्रविमागाच परयन्ती सर्वतः संहतकमा। स्वरूपन्योतिरेवान्तः सुच्मा वागनपायिनी ॥

हैलाराज का कथन है कि बाक्तरच की समस्त व्यावहारिक श्रवस्थाओं में साधु और असाधु, संस्कृत और असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतः वे श्रवस्याएं पुरुष के संस्कारों के कारण हैं। परन्तु परवन्ती का स्वरूप छपश्र'श से रहित है, संस्कृत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णवा नहीं है, वह लोकव्यवहा-रातीत है। उसी बाणी के व्याकरण ऋर्यान विवेचन और विरत्नेपण से साधुत्व का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है।

४ - भर्र हिर आदि ने वाकृतत्त्व की उपर्युक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थे अवस्था का समावेश किया है। पाणिनि और पत्रञ्जलि ने निपात को भी उपसर्ग और घन्यय की कोडि में रक्ता है। होनों को पृथक करके निर्वचन की आवश्यकता नहीं सममी है। नागेश ने रद्योत में क्या लघुमंज्या ( पू॰ १७२-१७७ ) में परा बाएी का पृथक भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि परवन्ती अवस्था में भी योगियों को प्रकृति और प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा श्रवस्था में यह ज्ञान नहीं होता है। भर्र हिर ने जो बाक्त्रयी को लिखा है, उसका स्राभिपाय यही है कि वैदारी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही बारुतत्त्व का विवेचन सन्मन् है। परा अवस्या में द्वैत युद्धि का सर्वया अभाव हो जाता है और बाकतत्त्व के साज्ञात्मार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जातो है। बसको पोड्स

१. परदन्त्री तु स्त्र चनाचनाप्रतिरद्वसमाधाना मर्जिषपञ्चेदात्रारा प्रतितीनाद्रारा निरासस च, प'रिन्द्रकार्यमायकमासा ससुध्यार्थप्रतदकमामा चप्रशास्त्रसर्वेश्वेतत्वकमासा वेतदपरिभिन्नेदा । (हेराराव) बाक्य० १. १४४ ।

२. तत्र व्यारहारिकोष् सर्वास बागरस्यातः व्यवस्थितसाध्यमध्यमध्यमाना प्ररासस्थारहेतः, परन्त परयनया स्थमनप्रभग्नमस्रीर्थं सोकन्यवहारानातम्। दस्या एव बाची व्यायरुपीन सञ्चलकाननभीन शब्दपूर्वेण योगनाधिगम इति। (हेनाराज, बारव० १, १४४)।

रुलापूर्ण पुरुष में अमृत अर्था अन्य, अन्त और अविनाशी कला कहा जाता है।

> तस्यां इष्टस्वरूपायामधिकारो निक्तंते। पुरुपे पोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्॥

हेलाराज का कथन है कि यह त्रथी वाक् चतुर्थाया रूप में ही मतुष्यों में प्रतिभासित हो रही है, इसका वहुत थोड़ा सा खंदा व्यावहारिक है और रोप माप सामान्य क्यवहार से सर्वथा परे है। (हेसो महा० आ० १ महोन और उपोत; बाक्य० १, १४४ की न्यारया; व्यावमंजरी आ० ६ ५० ३४३; लघुमंजूया ४० १६= १८०)।

वैलर्पा मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् ॥ श्रमेकर्तार्थमेदायास्रय्या वाचः परं पहम्॥ वास्य० १, १५४

षारुतस्य और पुरुवत्य — यजुर्वेद के पुरुवत्य में अतएव कहा गया है कि एरमपुरुव ही वर्तमान भूत और भविष्यत्र है, यही अप्रतत्त्व अयोत् अस्ततत्त्व का साता है। यह सब उसका ही भाहात्म्य है, वह इस सबसे अच्छ है। समस्य तृष्ट अस्त के एच्छ है। समस्य तृष्ट उसका चुरुवेरा है। उसके तीन पैर असर और आवह हैं। (यजुरु २१, २५४)। अव्येद ते जो यह कहा है कि उसके बहुयेंगा को मनुष्य थोलते हैं, उसकी व्याच्या पुरुव सुक्त में भाग्न होती है कि एरमपुरुव का तीनचीयाई अंशा व्यवहारातीत है, वह निलेंग और तिरंजन है। उसके क्वल चुर्योगा ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का माहु-मोंच और सुद्धि का विकास हुआ है। वह वैदारी बाक् ही सृष्टि के विकास हुआ है। वह वैदारी बाक् ही सृष्टि के विराद् पुरुव है (यजुरु ३१, ४२२)।

षाक्तरवन्दान श्रीर परमतस्व जान — जैसा कि ख्रग्वेद ने कहा है कि पाक् दस्त के तीन श्रंश न्यवहारातीत रहते हूँ और तिस भाव की दार्रातिक न्यास्या यर्जुर्येद के देर वें कष्पाय में की गई है, उसी मे यर्जुर्येद का फपन है कि उसके तीत पर (जाति, क्रिया और शुक्तरव्य ) चुद्धि में की निहित हैं। जो यथार्थतः जन तीन पर्ने को अर्थात् मध्यमा, पायन्तीऔर परा इन तीन अत्यस्याओं का स्वयं साहात्कार करता है. वह विता का भी पिता हो जाता है अर्थात् परमतक्वका और पाकृत्त्वहा ही जाता है।

त्रीणि पदानि निद्दिता गुद्दास्य यस्ता नि वेदस पितुः पितासन्। यज्ञ॰ ३२; ६

अर्थ-तान के विना निष्फलता - ऋग्वेद का कथन है कि जो वास्तत्त्व के

तेश प्रधानक् द्वारवित्र अमेन सनुष्येषु प्रस्तवभानते । तत्रापि चास्याः निश्चिरेन आवदारिन-सन्दत्तः समान्य व्यवदायतीत्रम् । (हेनाराम, नात्मक १,१४४)

साय सल्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर ज्ञानन्द की प्राप्त होता है। उसकी कोई भी बड़े से बढ़े तरवज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो इसके विपरीत याकृतन्व की माया में ही लित रहता है, वाकृतन्व के प्रतिकर मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्य अध्ययन और अवस्य निष्पल होता है। अर्थतन्व (प्रतिमा) वाकृतन्व के फल और फूल है अर्थात् रणदेय सारांश है। वह व्यक्ति जो अर्थज्ञान से बिख्नत है, ममस्त ज्ञान के बाद भी निष्फल रहता है। निकक्त १, २०।

उत त्वं सप्ये स्विरपीतमाहुनैंनं हिन्बन्त्यपि वाजिनेषु । अभेन्वा चरित मावयैप बाचं शुक्रुवां श्रफलामपुष्पम् ॥ श्रमुक्, १०, ४१, ४

श्रज्ञरतस्य से वाकत्रयों का विकास — यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋषे दृ १०, १७, ३४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अवस्तरस्य ही तीनों वाणियों अयौत् ऋषेद, यजुर्वेद, और सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तस्य के कर्मों के विवेचन हैं। ये ऋततस्य के मनीपा अर्थान् मितमा रूप हैं, जिसको श्रद्धारत्य भेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्यार्था करते हुए, यास्क का क्शास्तरस्य ही तीनों वाणियों अर्थान् वैदारी, मध्यमा, और प्रयन्ती का मेरक है। विद्या मित और दुद्धि से सम्पन्नों के कर्म ऋत तस्य के कर्म माने गए हैं। वद्धा मित और दुद्धि से सम्पन्नों के कर्म ऋत तस्य के कर्म माने

> तिस्रो वाच ईरयात म बहिर्ऋ तस्य धीर्ति ब्रह्मको मनीपाम्। ऋगु० १०,६७,३४

वाक्तरव की श्रमरता—श्वभेव ने याक्तरव को विरूप श्रीर नित्य कहा है। विरूप राज्य के दो श्रमिशाय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार श्रादि से प्रयक् होने के कारण निरूप, निराकार और श्रमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार होते हुए भी श्रमेकों रूपों, श्रमेकों श्राकारों से युक्त है।

बाचा विरूपनित्यया । ऋग्० =, ८४, ६

यारक ने ऋग्वेट के मन्त्र की ज्याख्या करते हुए कहा है कि याक्त्रच पित्र काव्य है, वह श्रान्ती महिमा के कारण सद्दा मरता है, परन्तु किर भी जीवित रहता है, यही उसकी विशेषता है। निरुक्त १३, ३१

देवस्य पर्य कार्यं महित्वाद्या ममार स हाः समान ।

झुग्० **८, ४४,** ५

यास्क ने यह स्पप्ट रूप से माना है कि अर्थतत्त्वों का विकास वाकृतस्य से ही होता है, वही अर्थों को प्रकाशित करता है। वाक् पुनः अकारायत्यर्थान्। निरुक्तः, १६ अर्थवस्य के दर्शन से ऋषित्य की प्राप्ति होवी है और आनन्द का साम होवा है।

श्चपेर प्टार्थस्य भीतिर्भवत्याच्यानसंयुका । निरुक्त १०, १० श्चप्वेद ने बाक्तुत्त्व को सर्वज्ञ अविपादित किया है । विद्वविद्यं बाचम्० ! श्चग्० १, १६५, १०

बाक्तरत का आधार ब्रह्म-च्छानेद में प्रस्त न्डाया गया है कि बाक्तरल का परम वरन क्या है। उसका परम आधार क्या है। उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्मतरन ही वाक्तरन का परम आधार है, यही उसमें परम तस्त्र है।

पुरुष्ट्राप्ति वाचः परमं व्योम । महार्ष्यं वाचः परमं व्योम । ऋग्॰ १, १६४, ३४—३४ स्रागे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोपर नहीं होता है। यकस्य दृष्टरों न रूपम् । ऋग्० १, १६४, ४४

वाक्तरेत और भाषाविद्यान—वेद का कथन है कि शब्दतरव ही संसार को नापे हुए है। इस परिमाय का परित्याम यह होता है कि वाक्यों की सवा है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में चेवल एक ही पद होता है किसी में दो, किसी में चार और किसी में नी आदि! यहाँ तक कि एक वाक्य है सहतों चक्यों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में कम है, कतपब पंकियों की सत्ता है। यहीं तक नहीं, उस वाक्तरच के कितने ही समुद्र मैंते हुए हैं अर्थात उस वाक्तरच के विकास से कितनी ही छोटी और वदी विभिन्न भाषाएँ महत और प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप-रिशाओं में जीवन का संचार है। उसी से अद्युतरच प्रचलित होता है, उसी से संसार अनुप्राणित होता है।

गौरिनिनमाय सिललानि तत्तत्ये रूपदी हिपदी सा चतुष्टारो । श्राट्यादी नवपदी चभुद्वी सहस्राच्या सुवनस्य पित-स्नस्याः समुद्रा श्राप्ट वि चरिन्त ॥ वर्षाच ६, १९, २९ तस्याः समुद्रा श्राप्ट वि चरिन्त ने नीवन्ति प्रदिशस्त्रतस्रः । ततः चरस्यस्य तद विश्वसुष जीवति ॥ ऋग्॰ १, १६४, ४२

श्रद्धरतस्य श्रीर मातवाणियां—श्यवेद का कथन है कि समस्त देव श्रद्धर-दत्त्व के द्वारा ही सातों वाणियों अर्थान् सात छंदों को नापते हैं। श्रद्धरतत्त्व के द्वारा ही सातों छंदों को नियमित श्रीर परिभित करते हैं।

अज़रेश मिमते सप्त वाणीः । ऋग्० १, १६४, २४

ऋग्वेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाक्तत्त्व को ही विद्वान् और कवि श्रनेकों स्पों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाक्तत्त्व के श्राश्रय से उसको सात विभागों में विभक्त करते हैं श्रयोत् सात स्वरों, सात झन्दों को जन्म देते हैं।

सुपर्शं विद्याः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । तं धीरा बाचा प्रश्यन्ति सप्त। प्रमुगु १०, ११४, ४--७

बाक्तत्त्व श्रीर सायुज्यप्राप्ति—यास्क श्रीर पतञ्जलि ने ऋग्वेद का मन्त्र उद्भृत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सन्तू की स्वच्छ किया जाता है, इसी प्रकार चैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात् प्रज्ञान (विज्ञान)का आश्रय लेकर बाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृत अंश को दूर करके संस्कृत और साधु अंश को बहुण करते हैं। इस व्याकरण में वाक्तच के साथ वे सल्यमाव (सायुज्य) को माम होते हैं, पवझलि ने मस्त किया है कि कहां वे सल्य भाव को मात होते हैं? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह हुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के हारा दी प्राप्य है, और जो वाक्त्र्य का विषय है। कौन जसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, स्योंकि इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है।

ब्याकरण श्रीर अहैतदर्शन-कैयट और नागेश ने मन्त्र की ब्याख्या में वैयाकरणों के दार्शनिक टाप्टकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का कथन है कि सख्यभाव का अभिप्राय यह है कि वैयाकरण भेद-बुद्धि अर्थान् हैत्युद्धि के सर्वथा निवन्त हो जाने के कारण सब को श्रद्धैत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व को दे एक ब्रह्मतस्य मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्त:करण की सर्वथा शुद्ध बना लेते हैं। वैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समसते हैं, वह है महा का प्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचन। शब्द और अर्थ दोनों में अभेद अहैत-युद्धि के कारण वे सरयभाव की शाम कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं। शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थी में बहातत्त्व की श्रमित्रता का श्रनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं। इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक झान है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है। जैसा कि वेद में कहा है कि "तान्यः पंथा विद्येतऽयनाय" ( यजु० ३१, १८) त्रर्थात् उस परमपुरुष के झान से ही मतुष्य मृत्यु वंधन को तोड़े सकता है, उसकी प्राप्ति अर्थात् निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अवएय वेदान्त में कहा जाता है कि (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैचिरीय उपनिपद् २,१)। केयट ने कहा है कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसकी वेदांत में पर्मार्थसंविल्लच्या सिद्धि कहा है, वह वाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है।

नागेरा ने परमार्थसंविक्षत्त्वणा का भाव सम्ब्ट किया है कि परमाथ व्यर्थात् ब्रह्ममात्र विषय का ज्ञान जिसका विषय है और वो कि व्यर्थनत्त्व के साथ व्ययस्वता, व्यक्षिनत्ता, और अद्गैत रूप है। समस्त वेद उनके सतानुसार ब्रह्मतत्त्व का ही प्रतिपादक है, श्वत्वय गीना से कहा है कि—

बेदैरच सर्वेरहमेव बेयो वेदान्तक्रद् वेदिवदेव चाहम्। गीता १४, १४ इह्यतत्त्व ही समस्त वेदों से होय है, वही खद्वैतन्तर्शन का सम्टा है और वही खद्वैतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट और नामेश, महा० बा० १, निरुक्त० ४,१० )

> सक्तुमित्र तितउना पुरुतो यन घोषा मनसा बायमकत । श्रमा समायः सबगानि जानते मद्देगं लक्सीनिद्विताधिवाचि॥ श्रमुक् १०,७१,२

अर्यक्षात और शुन्दसंस्कार—वैवाकरणों ने राज्यसंस्कार अर्थात साधु और असाधु ग्रन्दों के विवेचन पर इसिक्ष्य वहुत अधिक वल दिया है कि असंस्कृत राज्य असंस्कृत अर्थात् वृत्तित क्ष्रुपित एवं अपनित त्रंति के असंस्कृत राज्य असंस्कृत अर्थात् वृत्तित क्ष्रुपित एवं अपनित संस्कारों के। जन्म देते हैं, जनसे अर्थत्वक प्रत्येक्त परिताम यह होता है कि सनुष्य अपने तस्य अर्थतत्त्व अर्थात् होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि सनुष्य अपने तस्य अर्थतत्त्व अर्थात् सोया-प्रपंच में ही लिप्त रह कार्या है। पत्रज्ञाल ने अर्वाव्यव अब्दुत करते हुए कहा है कि शत्य परि एक स्वर्या एक वर्णों से भी असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग निर्धि वचान के अपनुसार नहीं हुआ है, असल रूप में प्रयुक्त हुण है वो वह अर्थवन्त्व को स्वय् करने में सर्वया इस अर्थवन्त्र को स्वय् करने में सर्वया इस माम के है। यहाँ तक नहीं, अपितु वाक्तत्व सिक्ति का साम न होकर अनर्थ का साम न होकर अनर्थ का साम न होकर अर्थ का साम न हो हो जिस अर्थ प्रत्य हो गया। (देलों, तिसरीयसहिता कां० २ प्रत्य प्रत्य हो गया। (देलों, तिसरीयसहिता कां० २ प्रत्य १ और रात्यय का कारण हो गया। (देलों, तिसरीयसहिता कां० २ प्रत्य भी रात्यय का कारण हो गया। (देलों, तिसरीयसहिता कां० २ प्रत्य के अर्थ क्षर कीर तात्रिस महा० आ०१)।

दुष्टः शन्दः स्वरतो वर्णतो वा मिष्याप्रयुक्तेः न तमर्थमाह । स बाग्वको वज्ञान हिनस्ति यथेन्द्रसङ्गः स्वरनोपराधात् ॥ महा॰ आ॰ १

अवएव पतञ्जिल ने प्रस्त उठावा है कि राज्यतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात् लहन की इतिश्री है अयवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के परचात् इस विषय पर जो निर्लंग दिया है, बहु यह है कि लहन की इतिश्री सुख्य रूप से आचार अर्थोत् आचरण पर निर्मर है। संस्ट्रत और साधु राज्यों के तथा संस्ट्रत भारी कि प्रयोग पर निर्मर है। साथ ही ज्ञान-शब की उपयोगिता बवाते हुए कहा है कि न क्वेल राज्यतत्त्व के ज्ञान में ही इस्ट सिद्ध है और न केवल प्रयोग में, अपित दोनों ये ययार्थ समन्यय में ही है। जिसका श्रामियाय यह है कि शाउतका के झान के साथ ही साथ उसका सरहत और साधु श्रायों में प्रयोग करने से ही श्रातिम लल्य की सिद्धि होती है, श्रम्युदय होता है, श्रार धर्म की प्राप्ति होती है।

याचारे निवम , शास्त्रपूर्वके श्योगेऽस्युद्य । महा॰ शा॰ ह

शन्द की प्रामाणिकता—पवखिल ने वैयाकराणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि वेश दवनव (आत्मवन्त्र महावन्त्र अप्रविमा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो श्रास कहता है, उसीको ने प्रमाणमृत मानते हैं। श्रास्त्र कहता है, उसीको ने प्रमाणमृत मानते हैं। श्रास्त्र कहता है, उसीको ने प्रमाणमृत मानते हैं। श्रास्त्र के स्वत्य व प्रमाणमें हैं। श्रास्त्र के स्वत्य व प्रमाणमें हो। श्रास्त्र कर सहरत एवं अप्राप्त ने हो। से अप्रोप्त में अप्रमं का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, अप्रोप्त में अवस्त्र अप्राप्त में का उल्लेख करता है, अतं असरहत एवं आपु, माहत और अप्राप्त श्रास हो। सात्रों के ज्ञान में भोई अनर्य नहीं है। ( महा क्या कर ? )

शन्दप्रमाण्या वयम्, यच्छ्न्द श्राह तदस्माक प्रमाणम् । शन्दरच शन्दहाने धर्ममाह्य नापशन्दहानेऽधर्मम् ॥ महा॰ श्रा॰ १

पफ रा दक्षन भीर इप्टासिदि—मवज्ञालि ने धुनिवचन उद्धुत करते हुए वहा है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक हान करने न्यीर साओं ने विभिविधान के श्रदु-सार हाद्ध प्रयोग करने पर समल कमनाओं नी सिद्धि होती है अर्थान् समल अर्थनन्व की आहि होती है। यहां पर एक शब्द से समित्रात्र स्फोन्ट्स रा वहाँ । इसी ने हान न्यीर प्रयोग से स्पर्यहान जीर न्यांसिद्धि होती है।

पद ग्राह्म सम्यक्षाता शास्त्रान्यित सुप्रयुक्त स्वर्गे लोहे कमञ्जूम् मवसि । मडा०६१,८४

ऋग्वेद का कथन है कि वाक्तरच को प्रेरणा देने वाला मर्त्य धर्मात् सर-तस्य नहीं है, वह अमर्त्य, अविनासी और अत्तर तस्य है, यह र्यिकरच को घरा में किए हुए है। (रिवित्तव की निशेष व्याख्या प्रस्तोपनिषद् प्रस्त ? में की गई है।)

इयति वाच रियपाडमर्त्यं ॥ भ्रमग्० ६,६८,८

व्यादररा और मापाशास्त्र का सरकरण—वाकृतत्त्व नो कि सहलों धाराओं में अर्थात सहलों मापाओं और उपमापाओं के रूप में सर्वत्र व्यापक है, प्रचलित है। उसमें मीतिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, सरकृति है और सरकार है, अर्थाप्य उसमें जो अरसर्ग्गत अरा आ जाता है उसको प्रतिमान्सम्पत्र कि अर्थात् क्षात्वदर्शी विद्यान्त, वैयाकरण, किव आदि दूर करने भाषाशास्त्र को सरहत और पावित्र वताते रखते हैं।

सहस्रवारे विवने पवित्र या वाचं पुनन्ति कवयो मनीपिएः।

ऋग्॰ ६,७३,७

इत्वेद में चाने राज्यतस्य को हरि अर्थान् विष्णु बनाते हुए कहा गया है कि वह सहस्रों घाराच्यों वाला है और उन ग्रह्मों घाराच्यों से ( सहस्रों भागाच्यों से ) वह सिक्त होना रहता है अर्थान् समृद्ध किया जाना है। वह वास्तरस्य को पवित्र करता रहता है।

सहस्रवारः परि विच्यते हाटि पुनानो वाचम्० । ऋग्० ६, ८६,३३

बेर्ने सोननस्व की ब्याल्या में कहा है कि वह बाह्तस्य को कवियों की बुद्धि से क्योंन् भाषाराक्षियों की प्रतिमा के माध्यम से प्रेरित करता है और समृद्ध करता है।

हिम्बानी बार्च मितिमिः कवीनाम् । ऋग्॰ १, १७,३२

वाक्त्यस्य से वाक्तस्य का उद्धार—कांगिरम कृत्य ने इन्त्र देवता के मन्त्र
में कहा है कि है विद्वानतें ! वाक्तस्य के काश्य से वाक्तस्य को पार करों।
दमका कांमिराय यह है कि प्रतिमा ही महत्तस्य के बढ़ार का साधन है कीर उनी
से महत्त्य मविस्त्य को पार करता है। इस मात्र के समान है। गीता में कृत्य
के कहा है कि आलशक्ति के काश्रय से ही क्यांगी आलग का उद्धार करना
वाहिए, कास्तरस्य का करीड़ास नहींने है, क्योंकि आलगा ही आसा (अपने आप) का
वाह्य, के बौर वही कालग का दुक्रागेग करने पर आलगा (अपने आप) का
श्रम है और वही कालग का दुक्रागेग करने पर आलगा (अपने आप) का
श्रम हो बाता है।

वाचा विवास्तरत वाचम् । ऋग्॰ १०, ४२, १ उद्धरेशन्त्रनान्मार्ग नात्नानसवादयेत् । स्रामीय द्यानमनो वन्युरानीय रिपुरान्मनः ॥ गीता ६, ५

बाक्तर और प्रतिमा - ऋगुवेद में भाजापत पर्तम ऋषि में सामानेद की व्यान्या में कहा है कि परंग अर्थान् सूर्य (मण्डन्स, अन्यतस्य) मलसस्य के द्वारा बाक्त्रस्य को सन्पुष्ट करता है। गण्यां वसको अन्याकरण में प्रकट करता है, बाक् रस्य तैंजानय है, वह आनन्द्रमय है, वह मतीया है अर्थान् प्रतिमातस्य है। क्रान्तर्सी विद्यान् उनको ऋत के स्थान में अर्थान् अन्यतस्य में रहा करते हैं। सन्पुष्ट करते हैं।

> पर्नमा वार्च मनसा विभिन्ते तां गन्धवांऽवहद् गर्मे अन्तः। तां दोनमानां सर्वे मनीपामृतस्य पदे कवयो नि पानित्॥

वाक्तरत्र दोणों का संहारक — अन्तरतत्त्व की सिद्धि का फल वजाते हुए इत्येद में कहा गया है कि इन्द्र वाक्शक्ति से सहस्रों असंस्कृत वाणी वोलने वाले, अपरान्दों ( अपभ्रेसों ) का प्रयोग करते वाले अपिन्नात्माओं का संहार करता है। यही उनका पुरुष्तर्य, पुरुषार्य है। अत्वर्य उसकी उपानना की जाती है। इसका अभिन्नाय यह है कि आत्मतत्त्व, वाक्तरत्व के आश्रय से उसकी शक्तिक में लेकर वाक्त्तरत्व के ह्यान करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषार्य है।

यो वाचा विवाचा मुधवाचः पुरु सहस्राधिवः वधान । तत्तदिदस्य पोस्यं गृलीमसि पितेव यस्तवियी वावृधे व्यः॥

ऋग्० १०, २३, ४,

यजु में ह में बाक्तर में के गुरों का वर्षन — यजु में ह ने वाक्तर में के विभिन्न गुर्णों पर प्रकाश डाला है। यजु में ह का कथन है कि वाक्तर समुद्र है अर्थात् समुद्रभत् अन्नय मंडार, अगाध और दुनोंध है, वह सर्वेच्यापक है। वह अनाहि और अन्नर है, पह एकतर है। वह ऐन्द्र अर्थात् इन्द्रशक्त-सम्पत्त है, वह सहस् है, आधारमूत है और उसके कारण मनुष्य में सहस्तरा, सम्यता, शिष्टता सामि है। स्वाह है, वह स्वतर म च अर्थात् मनुष्य में सहस्तर स्वत्यात सम्यता, शिष्टता सामि की स्वाह है, वह स्वत्यात मार्ग है। साहि है, वह स्वत्यात मार्ग है। है। वह स्वत्यातमार्ग अर्थात् सामि प्रवित्यात मार्ग एवं सम्मार्ग पर चलते वालों के मार्ग का एकक, विश्वनिवारक है।

समुद्रोऽसि विध्यव्यचा अजोऽस्यैकपादहिरसि तुञ्चो बागस्येन्द्रमिस सदोऽस्युतस्य द्वारी । यज्ञु० ४, ३३

याक्तस्य के प्रतिमा रूप का गुण-विस्तेपण करते हुए कहा गया है कि वह चेतनतस्य है. बुद्धितस्य है, यद्मिय है, व्यवनार्ता है और होनों और मिरवाला है व्यवीत् द्विविषगुण सम्पन्न है। स्नोट और प्यति होनों गुणें से युक्त है।

चिद्रसि मनासि धीराँस द्विकासि चत्रियासि यश्चियास्यदितिरस्टुभयतः श्रीप्ली । यञ्च० ४, ६६

वाक्तरव विश्वकर्माञ्चिष है—यजुर्वेद १३, ध्रम में वाक्तरव को विश्वकर्मा ऋषि कहा गया है। शत्तपय ब्राह्मेख ने इसकी ज्यारया में कहा है कि वाक्तरव को विश्वकर्मी ऋषि इसलिए कहते हैं, क्योंकि वाक्तरव के द्वारा ही यह सब इक्ष किया गया है श्रयांत् वाक्तरव के द्वारा ही सारे मंसार की सुष्टि हुई है। बावि विश्वकर्मेऽपिः (यञ्जु॰ १२,४० ) वाचा द्वादश्रस्त्र इतम् । प्रतप्य ग्रा॰ ०, ८, २, ६

श्चर्यवेदर श्रीर बास्तुस्त का विवेचन-श्चर्यवेदर का क्यन है कि शब्द-मग्र त्रिपाद है अर्थोत् वैसरी, मध्यमा श्रीर पर्यन्ती तीन परों वाला है। वह मग्र नाना रुपों को धारए करके प्रतिष्ठित है, बसी से दिशाओं श्रीर वर-दिशाओं में व्याप सनस्त जगन जीवित है।

> त्रिपाद् ब्रह्मपुरस्पं वि उष्ठे तेन जांवन्ति प्रदिशरूषतसः । स्रमर्थः ६, १०, १६

वियुत बाक्तरस्य है—अथवेदर में वियुत को बाक्तस्य बताया है और इहा है कि वह युलोक और पृथ्वी में शिक्त का आमान करता है। वती से समस्य पशुओं में जीवनशक्ति है, वही वल और कम्म को परि-पुष्ट करती है।

> स्तनिपलुस्ते बाक् प्रजापते कृषा ग्रुप्तं क्रिपितः भून्यां दिवि । तांपरव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेवमूर्ज पिपेनि ॥ श्रयव ० ६, १, २०

बाक्तस्त से देवो श्रीर श्रास्पी स्टि-नाइवस्त को क्यांचेद ने पर-मेप्डी प्रवापति का स्वस्प माना है, उनकी देवी बवाते हुए कहा है कि वह महत्तस्त के हारा सुर्वास्प होती है, उनी के हारा शांत और घोर कर्यान् देवी श्रीर कासुरी समस्त स्टिट होती है।

> ध्यं या परमेष्टिनी बात् दैशी बक्त-संग्रिता । ययव सम्बद्धे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः । अयर्वे० १६, ६, ३

मान्तरम का विराट रूप — क्यांबेड्र ने बारड ६ के सातर मूछ में २१ मन्त्रों में बाह्वरम्ब के विराट रूप का बहुत विल्ला रूप में बर्एन किया है। वेड्र का क्यन है कि प्रजापति कीर परमेर्च्या उनके हो सींग हैं। इन्द्र उसका निर है, क्रीन लताट है, पम उनकी गर्दन है, सीनदस्य उसका मिलक है, सुतोक उत्तर का कोष्ठ है और प्रियी क्यारीट है, विसुत तिक्ष है, स्वात कि कीर कर कर के बाहन है, विस्व उनकी प्राराययु है, निर्व कीर वर्रण उनके करने हैं, सहादेव उसकी सुजार हैं काहि। वह प्रजापति रूप में सर्वत्र ज्यान है, उसी के ही ये मारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सर्वरूप है और वही सर्वरूप है वही सर्वरूप है और स्वर्थ स्वर्थ सर्वरूप है अपने स्वर्थ सर्वरूप है अपने स्वर्थ स्वर्थ सर्वरूप है अपने स्वर्थ सर्वरूप है स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सर्वरूप है अपने सर्वरूप है स्वर्थ स्वर्थ सर्वरूप है स्वरूप सर्वरूप है स्वर्थ सर्वरूप है स्वरूप सर्वरूप सर्वरूप सर्वरूप सर्वरूप स्वरूप सर्वरूप स्वरूप सर्वरूप स्वरूप सर्वरूप सर्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप सर्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप सर्वरूप स्वरूप स्व

एतद् वै विश्वक्षं सर्वक्षं गोरूपम्। श्रवर्वे ६, ७, २४

वाक्तस्व श्रीर ब्रह्मावी—श्रवदेवेद ने बारड १२, सुक्त १ के ७३ मन्त्रों में महागवी का विभिन्न त्रिकोण से विवेचन किया है; चैसे महागवी दी सृष्टि, उसकी प्रतिद्या, महागवी दो सृष्टि, उसकी प्रतिद्या, महागवी दो सुष्टि, उसकी प्रतिद्या, महागवी दो सुष्टि, उसकी प्रतिद्या का परियोग सर्वनाश और विनाश, उमरी हुप्पा-प्रता और उसकी इस्पा-प्रता और उसकी इस्पा-प्रता और उसकी इस्पा-प्रता और उसकी इस्पा-

न्रह्मगर्वी (प्रतिमा, न्रह्मविद्या, वास्त्रस्त ) के विषय में क्टाई कि न्नम चौर तपस्या के द्वारा उसकी स्मीट हुई है, नव ने ही उसकी जान पाया है, वह च्हन में स्थित है, सत्य के द्वारा चाहत है, त्री से टक्टी हुई है, यहा से पिरी हुई है, स्वया से परिपानयुक्त है, अद्धा से डोई गई है, द्वाना के द्वारा गुन चौर सुर्पनित की गई है।

> श्रमेए तपसा स्प्या ब्रह्मण बिसर्जे श्रिता । सत्येमाहृता श्रिया शाहृता धग्रसा परिहृता स्थिपया परिहिता श्रद्धया पर्युदा दीक्षया गुना० श्रायर्च ० १२, ४, १ - ३

ब्राह्मल प्रस्य और अर्थ-विद्यान—बेट में अर्थवस्त्र के विषय में जिन मार्थों का उन्हेंतर किया गया है ब्राह्मल प्रन्यों में उन्हों भावों का विराट विवेचन दिया गया है। ब्राह्मल प्रन्यों में उन्हों भावों का विराट विवेचन दिया गया है। ब्राह्मल प्रन्यों में का उपाल्यानों की स्वाट करने के लिए आएयानों और उपाल्यानों का आप्रय लिया है और आएयानक के द्वारा मीलिक एवं रहस्थालक भावों को अभिव्यक्त किया है। व्यास ने अवल्य महान्भारत में कहा है कि:—

रिनिहास पुराणास्यां वेटार्थमुपपृहिचेत्। (महार प्राहिपर्व)

इतिहाम अयोन् आख्यानक एवं पुराखों से वेद के अर्थतस्य को विकसित करना चाहिए।

माझण श्रीर स्फोटबंद — वेद ने वाह्त्स्व को मझ इन्हंद उसकी ज्यारमा की है, मैयाकरणों ने उसनो श्रीर सप्ट करने के लिए स्सोट सिद्धान्त की सिद्धि करके में इंग्रहत्त्व की स्थापना की है। माझण अन्यों ने स्पोटिमद्धान्त की ज्यारमा वार्ठ्य को मझ नदकर की है। ऐतरिय, शतयय, वैमिनीय उपनिषद माझरा, गोरम, विचित्तेष, पर्ट्विश श्राहिन वे बाह्त्त्त्व को कहा है कि बार्ज्य माझरा, गोरम, विच्या पर्ट्विश श्राहित की है। विनित्तेम माझरा वार्ज्य है कि विमको हम बाक् वहते हैं, वह मझ हो है। विचित्तम माझरा का क्यान है कि विमको हम बाक् वहते हैं, वह मझ हो विचित्तम ने बाह्त्त्त्व को पर्ट्यन्त है। पेतरिय ने बाह्त्त्त्व को श्रोसामों में स्पन्त्वर कहा है कि बार्ज्य माम हमा है। इसीलिए उसकी मुनद्धस्य नाम दिया है।

वार्ग्वे ब्रह्म । ऐ॰ ६,३, श॰ २,१,५,१०

बाज्य । गो॰ पु॰ २,१० सा या सा बाग् अंब तत् । जै॰ ड॰ २,१३,२ अंबर बादा पर्स ब्योम । तै॰ ३,६,४,४ बात्वे त्रञ्च च सुत्रज्ञ चेति । २० ६,३ बात्वे त्रञ्च स्तुत्रज्ञ चेति । २० बात्वे सुज्ञस्त्वा । पे० ६,३

प्रधानस्य से धार्यतस्य का विकास-स्पृत् हिर से शब्दतस्य से समस्य धार्य-तस्य अयोग् समस्य पहाँगोलक जागा की सुष्टि मानी है, उसके सप्टांकरण में हेनापात ने मुदि का वचन उद्भव किया है कि यह समस्य महांड क्वेटरूप राज्यतस्य का हो परिपान है, उच्छा ही विकास है। शब्दतस्य हो शब्दशिक रूप में सुष्टि को विकड और सम्बद्ध किए हुए है। वहीं सुष्टि में सम्बन्ध है। राज्य की मात्राओं से अयोग् सुल प्रकृति के भविमावस्य से सुष्टि प्रकाशावस्या में आठी है, प्रस्पन्न का विषय होगी है। प्रत्यावस्था में यह समस्य धार्यतस्य कमी राज्यतस्य में तीन हो जावा है।

> ब्रहेर्द् शन्दनिर्मार्गं शन्दशक्तिवन्यनम् । विकृतं शन्दमायाम्यसास्वेच प्रविर्हागते ॥ वाक्य । १.१

हैताराज ने वाक्य० १,म की व्याल्या में अन्य सुनिवक्त कहुत किया है कि नित्र और अनित्य जिनना भी अधैनस्व है वह सब राष्ट्र की मात्राओं अधीत् मुस्त शक्ति में उत्पन् हुआ है, जाने रुपवाद और रुपरहित अधीत् साकार और निराकार, दरव और अदस्य, भत्यच और परोक्ष, मूर्व और अमूर्व, माव और कमाव, तथा सुरूप और त्यृत समस्त विश्व सीरिताट है, अभिन्त रूप से सन्बद है। यह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिणाम है। संसार सर्वेत्रयम छन्टों से अर्थात् प्रतिमा-तत्त्व से. स्फोटवत्त्व से ही विकसित होता है।

> शुद्दस्य परिणामीऽयमित्याम्नायविदो विदः। छुन्दोभ्य पत्र प्रथममेतद् विद्वां व्यवर्तत ॥ वाक्य॰ १, १२१

हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र बढ़त करते हुए लिखा है कि बाकतत्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मर्त्व अर्थात् देव घोर मनुष्य, बज्ञर और चर, नित्य और अनित्य, अपरिखामी और परिखामी, अविनाशी और विनाशी सब इद्ध वाक्तरव से ही समुद्भूत है। (देखी, मझसूत्र शांकरभाष्य १, ३, २= )।

> वागेव विस्वा भुवनानि जहरे, याच (त्सर्वमसृतं यच्चमत्यम्। वाक्य० १, १२१

आधुनिक विज्ञान और स्कोटबाद की सिद्धि-आधुनिक विज्ञान ने गहन अन्वेपण् के परचात् स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० श्रीस्कर प्रनलर के अन्वेपण का उल्लेख उपर किया जा चुका है। आधुनिक वैद्यानिकों ने जो नवीन अन्वेपण किया है वह यह है कि विख के व्यापक अन्तरित्त में प्रतिक्षण स्कोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिष्णम यह है कि प्रतिकाण नये नये सौर-मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूर्य, महासूर्य, शह और उपप्रह प्रतिक्षण उलाम हो रहे हैं और टिप्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे सीर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सीर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी प्रथ्वी जैसे मह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्त किया गया है कि बहुसंख्यक युग्म (जोड़े) हैं। श्राकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक चौथाई युग्म हैं। नेरानल एकेडमी ऑव साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागी ( त्रमेरिका ) युनिवसिटी की वेघशाला के अध्यक्त डा॰ ओटो स्ट्रवे, फेलिफोर्निया की विरविवल्यात वेधराालाओं माउन्ट विल्सन और पालीमार के डा॰ पाल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका ) के हा० वार्ट के घोक, इन तीन क्योतिर्विशारहों ने अपने अनुसंधानों का उपर्युक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्त्रों का जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैं। डा० स्ट्रवे ने कहा है कि पहों की सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वैज्ञानिकों का प्यान इस खोर आहप्ट किया है कि नत्त्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। (अमृत वाजार पत्रिका, १४ जून ४६, पृष्ठ ४ पर उद्घत )

स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति श्रीर प्रकाश है-हेलाराज ने श्रुति का यूचन उद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातनेदा त्रर्थात् त्रप्रि है। समस्त त्राग्नेय तत्त्व को जातवेदस् कहा जाता है, यास्क ने निवक ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत ब्याख्या की है और कहा है कि सूर्य स्वीर विद्युमती जातवेदस हैं, (२) जो पुरुषों में आप्यतर प्रकाश है अर्थान् अत-रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, निसको राज्यबद्ध नामक प्रकाश कहते हैं अर्थान् नो स्कोट रूप राज्य है और निसे वैयाकरण वाक्यस्कोट कहते हैं, वह प्रकाश सगसे उत्तम प्रकाश है, समये उत्तम ब्योति है, उसी में स्थावर और जगम जगन् निवद्ध और सन्यद है।

भीषि न्योतीयि भय प्रकाशा योग जातवैदा यस्वपुरपेशान्तरः प्रकाशः यस्य प्रकाशपो प्रकाशियता शादाव्यः प्रकाशः, त्रौनत् सर्वभुपिनदश्चं यावतस्थास्तु चरिष्णु च । बाक्य० १, १२

इसीतित मृति का कथन है कि वह सारे राज्यों और अर्थवस्यों का कारण-रूप मृत-महाति है।

#### स हि सर्वशब्दार्थप्रकृति ( वाक्य॰ १, १०, में उद्भत )

सात्र मृत्त नारण है महुँ हिर ने वाक्य, १, १२७ १८ में अतएव कहा है कि जीवो में यही चेवना है, यह बाहर और अन्यर सर्वत क्य में है, कोई भी ऐसा प्राप्ती नहीं है निसमें यह चेवना क्याप्त न हो। बाक्वरच ही समस्त प्राणियों को अर्थवरच में प्रकृत करवा है, यदि बाक्वरच न हो वो ससार में चेवनवा ही नहीं रहेगी। हेलाराच ने इसकी व्याप्त में क्षृतिवचन उद्धृत किया है कि बाक्वरच ही दिभाम मेंगे और विभिन्न सन्वन्यों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और रारीर आदि को प्राप्त करवा है। अवएव समस्त शांवों में, सारी विद्यामों में बाक्वरच को ही परमप्त ही का प्राप्त स्वरूप करवा है।

मेदोद्भाइविवर्तेन लब्बाकारपरिप्रदा। म्राम्नाता सर्वेविद्यासु वागेव शकृतिः परा ॥ वाक्य० १, १०=

प्रतिका ही एक तस्व है, वहां आत्मा हे—मह हिर ने वाक्य० १, ११६ में में कहा है कि राजों में हाएक शिंक है कि वह इस विस्त को एक स्वन में वाचे हुए हैं। इसमें तो भेज किया जाता है, वहश्यक और अर्थ का भेद है। वस्तुत एक तस्त है, भेद प्रतिकासिक है, शर्ट नेज हैं, और प्रतिमा आत्मा है, यही श्राव्य और अर्थ में भेज हैं। हेलाराच ने इसकी ज्यास्या में श्रु ति का वचन दिया है कि वाक्त्वर (प्रतिमा) हा अर्थतर्च का साझात्कार करती है, वही मायप्रभाक्ति है, वही अत्वरास्त में निहित अर्थतन्च की विद्युत करती है। प्रतिमा के द्वारा ही नाम रूपों वाला ससार अनेकों प्रकार से सन्वह है। वस एक प्रतिमात्म को ही विस्ता स्वर्थन्व करती है। प्रतिमा के द्वारा ही नाम रूपों वाला ससार अनेकों प्रकार से सन्वह है। क्या एक प्रतिमातस्व का ही विमान्त, वितेषन्त, विरक्तियप करके अपभी। किया जाता है।

यामेव थे पश्यति वाग् व्रवीति वागेवाये सिर्घोद्वतः संतनीति । यासैव विस्वं वर्दुरूपं निवद्धं तदेतदेक प्रविमन्योपमुङ्के ॥ -वाक्य० १, १९६ में उद्दत

रा-र और अर्थ में अभिन्तता—हेलाराज ने (वाक्य०१, १) तथा नागेश ने मंजूपा (पृ० ४०) में श्रुतियचन बद्धव किया है कि शब्दतत्त्व अप्तरन सूक्ष है, अर्थतत्त्व से अभिन्न है, वास्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ-तरन से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अर्द्धत है, यह सर्वश सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा में प्रविष्ट है, उसको कविषय आषार्य पृथक्षी मानते हैं।

> म्च्मामार्थेनाप्रविमकतस्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम्। उतान्ये विदुरन्यामिय च पूर्वा नानारूपामात्मनि सानिविष्याम् ॥ वान्य॰, १, १

हैलाराज ने शब्दवस्य को सूक्तवा के कारण ही लिया है कि बाक्तरच सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्ट्रियों की शक्ति से परे है, उसका साम्रात्कार साम्रात्क्ववधर्ग (कालस्थामात्कार करने वाले) मन्त्र-ट्रया ऋषि ही कर प.ते हैं।

यां सूदमां नित्यामनं निद्रयां वाचमृषयः साचान्कृतधर्माणे मन्त्रदशः परवन्ति (हेनागा वादय०, १, ४)

वाक् कामधेतु है—वावच्य महाबाहाल ने वाक्तरव को रावती फहा है। सायण ने उसको सप्ट करते हुवे वाक्तरव को कामधेतु कहा है, गोपथ ने भी उसको घेतु कहा है। (गो० पु० २, २१)। शतपथ० ने कामधेतु बताकर उसको उपासतीय बताया है और रातपथ० १४ न, ६, १ में इसकी विशेष विस्तार से ज्याच्या की है और कहा है कि इस बेतु का प्राण्य पुपम है अयौत् प्राण्य पाक्तरव में बीतराक्ति को प्रदान करता है। मनस्तरव उसका बस्त है अर्थोत् वाक्तरव से मनस्तरव की उस्पित होनी है और मनस्तरव सातस्वरूप वाक्षेत्र के गुण्य-दुम्भ का सदा आस्वादन करता है।

वारंवे शवली (कामघेतुः इति यायगः ) तां॰ २१, ३१। बाचधेतुमुपासीत॰ तस्याः शण् ऋषभोः मनो वत्सः। श० १४, ८, १,

ं चाक् ही स्वरस्वती है— पेतरेय० ३, १, कीर्यातिक० ४, २, वारट्य० ६, ७, ७, शतपय० २, ४, ४, ६, वैतिरीय० १, ३, ४, ४, गोपय व० १ २० आदि। ब्राह्मणों ने वाक्वस्य की ही सरस्वती कहकर उसकी वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप प्रतिष्ठित किया है। वाक् तु सरस्वती । ये०,३,१ वाग्वै सरस्वती । की० ४, २

यान् अञ्चयं समुद्र है—ऐतरेय बाह्मण ने ऋग्वेद ४, ४८, १ की व्याख्या में कहा है कि वाकृतस्व स्वयं समुद्र है। वाकृतस्व कभी भी ज्ञय नहीं होता है, न समुद्र कभी समाप्त होना है और नहीं वाकृतस्व। ताय्ड्य महाबाह्मण ने कहा है कि यान् समुद्र है और मन उस समुद्र है जोड़ के चेत्र है जो के प्रकारात्तम का कार्य देता है और जिसके आश्रय से उस समुद्र की यात्र सर्वात्तम्य का कार्य देता है और जिसके आश्रय से उस समुद्र की यात्रा सर्वात सम्भव है।

वाग्वै समुद्रो न वै वाक् सीयते न समुद्रः सीयते । दे० ४, १६ बाग्वै समुद्रो मनः समुद्रस्य चन्नः । तां० ६, ४, ७

षान् यस की माया है— राजपय माछण् ने बाक्त्रक को नझ की माया बताते हुवे मुपर्णी कहा है। यह बाक्त्रक की ही माया है जो सुष्टि की माया-जाल में फंसाये हुवे है।

वागेव सुपर्णी (माया )। शत० ३,६,२,२

शतपय माझरा ने यजु॰ ११, ६१, वधा १३, ५८ की व्याख्या से महा है कि पाकतस्य ही बुद्धि-तस्य है, मित है।

यह वाक्तरम ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है और जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है।

वाग्वै मतिः। वाचा हीदं सर्वे मनुते। श॰ म, १, २, ७

जैमिनीय वर्णानपद् माझ्या ने वाकृतस्य को ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह बृहत् अर्थात् महत्तरस्य का पालक है, संरक्षक है। (वेस्तो बृहद्गरप्यक उप-निपद् १, ३,२०)

यदस्यै वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद् बृहस्पति । जै॰ उ० २,२,४

वात् वा विराट् रूप--रातपथ शाहण ने वाकतस्व को ही शहा का विराट् इस बसाया है। समस्त शहारण्ड शकतस्व का ही विराटक्य है, जिसको वैधा-करण शक्य और स्कोट कहते हैं।(देशो आन्होग्य अनिपद् १, १३)

बाग्चै विराट् । श० ३,४,२,३४

वाक्तरत ही चेद है—उस विरादरूप का ही फल यह है कि संसार में झात है। यह वाक्तरव ही है जिसको वेद के रूप में खिपयों ने रक्ता है। सारे चेद एक वाक्तरच के ही रूप हैं, अतरह शतरूप ने कहा है कि खाग्वेद और सामवेद वाक्तरच की ही ज्यार्था हैं और वजुर्वेद मनसन्द की ज्याख्या है। वाक्तर्य, प्रायतस्य और मनस्-सन्द इनकी ज्याख्या ही वेद है। वागेवऽर्थरच सामानि च। मन एव यर्वंपि॰। श॰ ४,६,७,४

वाक् वैद्युततत्त्व है—ऐतरेय ब्राइस्ए ने वाक्त्त्व के गुणों को ध्यान में रसते हुए यह कहा है कि वह स्रष्टि में ऐन्द्र तत्त्व श्रयांन् वैद्युततत्त्व है, विद्युत-क्योति वाक्तत्त्व का ही फल है। कौपीतिक ब्राह्मण ने भी इस कथन की सम्पुष्टि की है।

बाग्ध्यैन्द्री । पे० २,२६ बाग्वा इन्द्रः । को० २,७

वाक् भारनेय तत्त्व है—जैमिनीय उपनिषद् माझण २, २, १, गोपय उ० ४, ११ तथा शतपय माझण ने प्रतिपादित किया है कि वाक्तरव ही स्टिट में श्रागिन तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक श्रर्थ में प्रकाश है, ज्योति है तथा स्कोट है।

या चाक सोऽग्निः। गो॰ उ० ४, ११ बागेवाग्निः। श० ३,२,२, १३

बाक् और मन का युग्म—ऐतरेय ब्राइस्य ने बाक्त्यक और मनस्तर्य की देवों का युग्म बताया है। ये दोनों काविनामाव से रहने वाले युगल हैं। न बाक्त्यक के कमाव में मनस्तर्य रह सकता है और न मनस्तर्य के प्रमाव में बाक्त्यक । अत्यय जैमिनीय व्यन्तिय ब्राइस्य ने कहा है कि बाक्त्यक मनस्तर्य की हुल्या (नहर ) है। मनस्तर्य क्यांत् मनोगत भाव बाक्त्यक की सहायता से ही कमिन्यक किए जाते हैं।

वाक् च मनश्च देवानां मिशुनम् । ऐ० ४,२३ तस्य ( मनसः ) एपा कुल्या यद् वाक् । जै॰ उ० १,४५,३

बाक् और प्राण का युगल—रातपय बाहाण ने बाक्तस्व और प्राण्वस्व को युगल बताया है। बाक्तस्व के विना प्राण्वस्व को विना प्राण्वस्व के विना प्राण्वस्व के बिना वाक्तस्व। अतर्व के विना प्राण्वस्व के बिना बाक्तस्व। अत्यव्य पहुचिश बाहाण २, ६, में बाक्क्स को प्राण्वस्य की पत्ती कहा है। शतप्य ने प्राण को विस्तिष्ठ कहा है और वाक् को विस्तिष्ठ। वर्ताते हुए कहा है कि बाक् ने प्राण्य के कहा कि में बिनिष्ठा हूँ और तु मेरा पति विस्तिष्ठ। बैठ उठ १, १, ५० ने अवर्ष कहा है कि बाक्तस्व का सारा अंश प्राण्य है। (देलो शहरा उठ ६, १)

ें चाक् ्च चै प्राणदच मिथुनम्। श०१,४,१,२

सा 🛙 बागुवाच (हे पास ) यदुवा ग्रहं बिसप्डास्मि त्वं तद् बिसप्डोऽ सीति । २० १४, ६,२,१४ याक्तरंत्र और मनस्तरंत्र की क्रांसक्तरं भागपय माझण ने बाक्तरंत्र की मनस्तरंत्र से सूक्त और द्वारा बताया है। वाक्युंक्ति मन की शांकि से भी तीम है; करदंद चुनु ४०, ४ में (क्रांत्रदुकं मनमा चवीयोः) कहा गा है कि वाक्त्रदुकं मनमा चवीयोः) कहा गा है कि वाक्त्रद्वार कि साम मन्त्रदेश माने की दिवार के क्षांचार पर वाक्त्रद्वार को है। क्षांत्रद्वार को ही मनस्तरंत्र कहा है और दोनों में क्षांमध्रता की सिद्ध की है। (देखो, ह्यानों) क्षांत्रद्वार कहा है और दोनों में क्षांत्रध्वार की सिद्ध की है। (देखो, ह्यानों) क्षांत्रद्वार की क्षांच्या की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा की सिद्ध की है। (देखो, ह्यानों) क्षांत्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा पर वाक्त्रद्वार की स्वारा की सिद्ध की है। (देखों, ह्यानों)

बाग्वे मनलो हसीयसी । शु. १, ४, ४, ७ बागिति मनः । जै॰ उ॰ ४, २२, ११

बाह् ही सर्वशेष विनाशक है—शवस्य में वाङ्तस्य के एक विरोप गुण की कोर सुल्यकर से प्यान कारुट किया है और जो मनोवैद्यानिक तथा वैद्यानिक क्ष्यं देशां के सन्तर्य में तिव्य किया जा चुल है, वह है, वाङ्गुक्तर के ह्या सन्तर्य कोर पर देशों के नियारण । शवस्य का क्यन है कि वाङ्गुक्तर ही सर्वोत्तर का स्वान है कि वाङ्गुक्तर ही सर्वोत्तर कार्य है । वही वही संजीवनी वृद्य है, वही सर्वरोग-विनाशक सानवाण है। योग-सायनाओं काह्य से सर्वरोग-निवारण वाङ्गुक्तिक के द्वारा अनुमय-सिद्ध है। काल-विकत्सा, प्रान निविद्धा, मनोवैद्यानिक-विकित्सा, मनोवेद्यानिक-विकित्सा, मनोवेद्यानिक-विकित्सा कार्य कित्यानिक विकित्सा कार्य क्षित्र कार्यानिक विकित्सा कार्य क्षित्र कार्यानिक विकित्सा कार्य क्षित्र विकित्सा कार्य क्षत्र विकित्सा कार्य कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान्त कार्यान विकित्सा वाङ्गुक्त है।

वागु सर्व मेयजम् । श॰ ७, २, ४, २६

# उपनिषद् और व्यविद्यान

वेद और शाहरामन्यों आदि से वो वाहर्त्व की व्याल्या की गई है वह करवे-न्त गम्मीर, सूत्म, दार्शनिक और आध्यात्मिक है। स्वित्यहों का विवेच्य विश्वय सुस्यत्वर से आध्यात्मिक है, बहातत्व की व्याल्या से सन्यह है, कता व्यतिपर्दें में वाहर्त्व की व्याल्या बहुत विला और उद्यागेह के साथ की है। उपविश्वें ने वेद कीर बाहरों के मीकिक मात्रों को ही स्पट और वित्तृत किया है। खता कनावराक विलार के मय से यहाँ पर उपनिष्टों में निवेचित वाहरूत्व का विलार से उत्त्यत नहीं किया गया है। उपनिष्टों में सबसे ऋषिक वितार से इस विषय पर विरोध उद्यागह के साथ बृद्दारस्यक, झान्दोत्य और तींत्ररीय उपनिष्ट में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिष्टों में भी वाहरूत्त्व का पर्योग्त विवेचन किया गया है।

वाक् परत्रहा हे-वृहदारराक वानिषद् ने वेदों के मन्तन्य को सप्ट रान्दों

में स्वीकार किया है कि वाक्तरन ही सृष्टि का सम्राट् है, वही परब्रह्म है। बाग्वे सम्राट परमं ब्रह्म। २०. ३० ४, १

दो असर श्रीर बाक्तरव — स्वेतास्वतर व्यनिषद् ने बस्तेस किया है कि सृष्टि में दो असर हैं, वे बस्परक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या होनों ही निहित हैं। इर अंश का नाम अविद्या है, और अस्तर अस्तृत अंश का नाम विद्या है। जो इन होनों विद्या अविद्या हो बरा में हिए हुए है, वह इनसे पृथक है और अस्प विद्या का भी नहीं अपनर है। गीजा में इसी आब को अ्पक करते हुए कहा गया है कि संसार में हो पुरुष हैं एक चूर और दूसरा अन्तर। सांख्य-दर्शन के पुरुष के अपनर की क्यांक्य। के रूप में हो पुरुषों का उब्लेख किया गया है। समस्त्रमृत अर्थान् पंचतन्त्र चर पुरुष हैं। इटस्य पुरुष, आलपुरुप ही अन्तर पुरुष हैं, किन्तु इससे आगे स्वेतन्त्र पुरुष इनसे पुरुष है और वह ही परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर स्वार का रुष्ट है, अर सम्र कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर स्वार का रुष्ट है, वी वी वाकर्यों ने इसे प्रयम पुरुष और सध्यम पुरुष के अतिरिक्त कहा पुरुष कहा ही वै वाकर्यों ने इसे प्रयम पुरुष और सध्यम पुरुष के अतिरिक्त करना पुरुष कहा है।

ह्रे अस्रे म्ह्रपरे स्वनन्ते विद्याविष्ये निहिते यव गृहे। सरं त्वविद्या हान्तुर्ने तु विद्या विद्याविदी ईशते यस्तु सोऽन्यः॥ श्वेता० ४,१

क्षांविमी पुरुषी लोके सरस्थासर एव च । सरः सर्वाणि भूतानि स्टस्योऽसर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । गीता १४, १६—१७

ष्ट्रहरारयक वर्गानपद ने वियुत्तरक्त, वायुतक्त खादि को वाक्तरक्ष है बताते हुए कहा है कि जो वियुत्तरुष में चनकता है और गरजता है, जो वायुत्रु में प्रवाहित होता है, जो भेपरुष में वरसता है, बनमें वाक्र्राफि ही राफि है। यह सब वाक्राफि का ही परिणाम है।

बद्धियोतते यद्विधृत्ते तस्तनयति धन्मेहति तद्वपति बहोवास्य स.स् । वृहसार उपर १.१

मारद को सनत्कुमार का वाक्त्वर-विश्यक उपरेश—हान्तेग्य उपनिषद के सप्तम अध्याय में नारद को उपरेश देते हुए सनतृक्ष्मार ने कहा है कि चिट्टे सृष्टि में वाक्त्वय न होता तो न धर्म शीर न अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य और असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहदव और असहदय की, न चित्तझ और अविचक्ष की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता। यह वाक्त्वस ही है जिसमें यह सब विवेचन होता है। अत्यव वाक्त्रम की उपासना नारद को वताते हुए सनतृकुमार ने कहा है कि दो वाली की बहा रूप से उपासना करता है उसका वाली पर पूर्ण अधिकार होता और वाक्त्रस में जो शक्ति है। यहै वाङ् नामविष्यक्ष घर्मे नाघभी न्यक्षापिष्यक्ष सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हदयक्षो नाहदयक्षो वागेवैतत्सर्वं विकापयति यावसुपास्त्वेति । स यो वाचं इक्षेरेयुपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति । छान्दो० उप॰ ७, १-२

याकृतत्व ही पुरुष का सार है झान्दोम्य उपनिषद् ने बहुत सुन्दर शादों में कहा है कि पुरुष में वाकृतत्त्व ही सारमाग है, वाकृतत्त्व का सार ऋग्वेद है और ऋग्वेद का सारमाण सामवेद है और सामवेद का सारमाण उदगीय है। ऑकार अथवा ओम, जिसकी योगदर्शन ने प्रश्व कहा है, उदगीय है। यह असरतत्त्व ही खोम् है, जो कि ज्यासनीय है, प्राह्म है और प्रत्यक्ष करने योगद है।

भ्रोमित्येतद्वरमुद्गीयमुणसीत।

पुरुषस्य वाग् रस्तो वाच भ्रम् रसः श्रुचः साम रसः साम्न उद्गीधो रसः। ज्ञान्दो० उप० १, १—२

बाकृतरव और मनस्वरच के समन्वय का सुन्दर उपदेश देवरेय उपनिषद् के मंगलाचरण और उपसंहार से प्राप्त होता है कि वाकृतरव की मनस्वरच में प्रविधा होनी चाहिये और मनस्वरच की बाकृतरव में ।

वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। पेतरेय उप॰ १

# स्फोटवाद भौर पश्चकोश तथा उपसंहार

तैसिरीय उपनिपद् में पद्मकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। मझानन्दवल्ली चौर भृगुबल्ली में पद्मकोशों के कम से साधना करने से जो आत्मवत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है उसका उल्लेख किया गया है। पाँच कोश निम्न हैं :- अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्द-मय। प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका सम्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरी-चर श्रेष्ठ हैं। बश्चमय कोरा से प्राणमय कोश सूक्ष्म है । प्राणमय कोश से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश श्रेष्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैयाकरणों ने इस पद्मकोरा के मान को, जैसी कि मट्टोजिदीनित एवं कीएड मट्ट ने वैयाकरणमूपण में और श्रीकृष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत ज्याल्या की है, स्फोटबाद से सम्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्यरफोट, अरार्डपदवाक्यरफोट और जातिस्फोट । वैयाकररों के मतानुसार ये उत्तरीतर क्षेष्ठ हैं। वर्णस्फोट-सिद्धान्त श्रयीत् वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त की अपेसा पदरकोट अर्थात् पद सार्थक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। इससे भी वाक्यरकोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वाक्य ही सार्यक है, न प्रत्येक वर्ण और न प्रत्येक पद । वैयाकरण वर्णस्कोट की अन्नमयकोश से तलना करते हैं। पदस्कोट की प्राणमय कोश से और वाक्यरपोट की मनोमयकोश

किया जाता है।

से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे श्रखरढ अर्थान श्रवयव-रहित अनेकता-रहित एक वाक्यरफोट या पद्रफोट को श्रेष्ठ सममते हैं, सएड वाक्यरकेट को नहीं। इस प्रकार से वे भनोमयकोश से थागे विज्ञानमय कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी श्रागे श्रसरह वाक्यरपोट के साथ ही जातिवाक्यरपोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरखन, अजर, अमर, अनर,

्वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं। अप्रायह जाविवाक्यरफोट मानने पर जझाएड को ब्रह्म का एक मूर्च शरीर सममा जाता है और सृष्टि में बहा को ही एकमात्र तत्त्व । बहा के श्रतिरिक्त किसी भी सत्ता को ये सत्य श्रीर निस्य नहीं मानते हैं। उपनिपदों ने श्रानन्द्रमयकोश की सिद्धि करके उस भाव को बरक किया है। इनमें से पूर्व पूर्व स्टोट उत्तरोत्तर सिद्धि के सोपान हैं। वर्शहान से पद्दान, पद्मान से बान्यमान, वान्यहान से अवदरह-

द्यान, श्रखरङहान से ब्रह्महान। , भरोजी दीचित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, वह भी नक्त भाव को सम्द करता है। पञ्चवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों के परिगणन को सहय में रखकर किया गया है, (देखी योगदर्शन,समाधिपाद)। सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस् तीन गुर्णों के अनुसार मास्विक, राजस

और वामस वीन वृत्तिया हैं। पाणिनि के अनुसार कृत्, विद्वत और समास इन वीनों पृत्तियों के ही ज्ञान से सन्नेप में पांची (कृत्, विद्वत, समास, एकरोप,सना उन्त घातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्द-नित्यताबाद को सीकार करने

पर स्कीटबाड को भी तीन रूप में रखकर वर्णस्कीट, पदस्कीट श्रीर वाक्यस्कीट इन तीन पत्तों के विवेचन से ही रकोट सिद्धान्त के पांच मेह और आठ मेह जी किये गये हैं, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द नित्यता के आघार पर ही समस्त

इरोनों आदि को तीन मागों में विभक्त कर दिया गया है, बर्एस्मीटबादी, पदरकोटवादी और वाक्यसोटवादी। इस प्रकार समस्त विवेचन सन्पूर्ण

#### अध्याय २

### शब्द धौर अर्थ का स्वरूप

शुन्द्र-प्रह्म की ब्यापकता - शब्दतस्व और अर्थविज्ञान के मुस्मतस्वीं का बेट. ब्राह्मण उपनिपद एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते हुए यह लिखा गया है कि वेद नाझए आदि राज्य को नहा मानते हैं। वाकशक्ति के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो राज्दराकि या बाक्सांकि का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाराँनिक विवेचन के रूप में संगृहीन नहीं मिलता है। वैवाकरणों ने उन राज्य और अर्थ सम्बन्धी तथ्यों को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा राष्ट्र किया है। पतञ्जलि ने जिसको दारानिक रूप दिया, उसकी अर्द हरि ने और वहनन्वर हेलाराज नागेश आहि ने अपने सुविशाह विवेचन द्वारा व्याकरण दर्शन के पद पर प्रतिष्ठापित किया है। मत् हरि की विवेचन पद्धति सर्वया दार्शनिक है। वाक्यपदीय में जोशब्द और श्रर्य का विवेचन प्राप्त होता है, वह न्याकरण वक ही सीमित नहीं है। भर् हिर में समल प्रन्य में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आहि वैदिक दर्शनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया है और उनके मिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण किया है। मर्ट हरि तुलनात्मक विषेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं कि विभिन्न आएमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रदा विवेक की प्राप्त होती है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए विना केवल स्वशास्त्रीय तर्क से दन्नवि नहीं हो सक्वी।

प्रज्ञाविवेकं लमने मिन्नैरानमद्र्यनैः। कियद् वा ग्रक्यमुक्षेतुं स्वतर्कमनुयावता॥ वाक्य•२,४१२

- पुर्पराज ने इसकी व्याख्यां करते हुए तुलगत्मक अध्ययन और विचेचन की महत्ता का प्रतिपादन किया है और लिखा है कि असंदिग्य रूप से स्व सिद्धान्तों को परिष्ठत करने की शिष्ठ विभिन्न शास्त्रों के दर्शन से प्रान्त होती है। निःसंदिग्यं स्वसिद्धान्तमेत्र संपरिष्ठर्तुं मिम्नागमदर्शनैः शक्तिवायते।

शन्द-विवर्तवाद श्रीर शब्द-परिणामवाद-मर्वहरि ने ऋपने वन्य का

भारम राज्यबद्ध के स्वरूप के वर्णन से ही किया है। राज्यबद्ध आदि और

Ę₹

श्रन्त से रहित है, अत्तर है, उसका ही श्रर्थ रूप में विवर्त होता है, जिससे इस संसार का कार्य चलता है।

श्रनादिनिधनं ब्रह्म शुन्दतत्त्वं यदत्तरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्य० १, १

शब्दब्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है। ( मंजूपा० प्र० ३६० ) वैयाकरण् रकोटवाद के समर्थक हैं। रकोट अनादि, अनन्त, असर है। उसका ही विवर्त अर्थ है। परिलाम और विवर्त दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। "विवर्ष" अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यया, शुक्ति में रजतवृद्धि विवर्त है। 'परिलाम' तास्विक विकार को कहते हैं, यथा दुख का द्धि रूप होना । भर्ट हरि व्यर्थ को शब्द का विवर्त मानते हैं। पुरुषराज ने वल दिया है कि मर्ल हिर का मन्तन्य पारिभाषिक विवर्त हो है और अर्थ को राज्य का विवर्त बताते हुए लिखा है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए मिन्न रूप में असत्य मान-विवर्त है, यथा, स्वप्नगत बस्तु-दर्शन।

पकस्य तत्त्रादमञ्जातस्य मेदानुकारेणासस्या विभक्तान्यकपोपप्राहिता विवर्तः । पुरुपराज, वाक्य० १, १ स्रतस्वतोऽन्यथापया विवर्तं इत्यदीरितः। स तर्वतोऽन्यथाप्रया विकार इत्युदीर्यते ॥ वेदान्तसार ।

विवर्त शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभापिक भवा-

त्विक विकार के अर्थ में नियमित न होकर परिएाम या विकार के अर्थ में भी प्राप्त होता है। भर्त हिर ने उपर्युक्त रहोक में विवर्त शब्द का प्रयोग किया है. परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य व परिणाम शब्द का प्रयोग किया ।

शुन्दस्य परिशामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः॥ वास्य० १, १२०

शान्तरिक्त ने तत्त्वसंग्रह में भर्त होंर के 'अनादिनिधनम्०' श्लोक का अनु-बाद करते हुए विवर्त शब्द के स्थान पर परिशाम शब्द का प्रयोग किया है।

नाशोत्पादसमालीडं बहा शन्दमयं च यत्। यत् तस्य परिणामोऽयं मायश्रामः वतीयते॥

जयन्त ने न्यायमञ्जरी में शब्दविवर्तवाद श्रीर शब्दपरिएगमवाद दोनी का खरडन किया है, इससे झात होता है कि यह दोनों ही बाद वैयाकरणों के अभिमत हैं। राज्दविवर्तवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार राज्द का विवर्त अतात्त्विक रूप है। और शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अर्थ की सत्ता अवास्तविक है और द्वितीय मतानुसार यह बास्तविक है।

राष्ट्रवस और सिष्ट-भर्ग हरि का कथन है कि शासकों का मत है कि यह संसार राज्य का ही परिएाम स्वरूप है। सिष्ट के आदि में यह विश्व हन्दोनची बाक् से ही विवर्त को शास हुआ है।

शन्दस्य परिशामोऽयमित्याग्नायविदो विदुः। दुन्दोश्य एव प्रथममेतद् विद्वं व्यवर्तत॥वानय॰ १,१२०।

श्रुति का कथन है कि वाक्सिक ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही कविनाससील और विनाससील समस्त संसार की सृष्टि होती है।

नागेव विर्वा भुवनानि जहाँ, वाच इन्सर्वममृतं यञ्च मर्त्यम्।

भर्ष हिए राज्य की तील अवस्थाओं की मानते हैं। परवन्ती, मध्यमा और वैसरी। नागेरा ने जिसको चतुर्य अवस्था अर्घान् 'परा' नाम दिया है उसको भर्ष हिए तृतीय अवस्था अर्थान् परवन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की सृष्टि होती है।

वैजर्शा मध्यमायार्च पर्यन्यारचैतरद्मुतम्। स्रनेकर्तार्थमेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम् ॥ वास्य० १,१४३

रिवरिष्ट प्रन्य का ब्द्ररण मिलवा है जियमें यह स्पष्ट रूप से प्रांतपादित है कि परयन्ती ही शब्दमहा है, और बसी को परावाक् मी कहते हैं। वही स्नादि और समृत्य है।

इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाऽस्त्रयम्। तदस्तरं शन्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वास्॥ बाक्य० १,१४३, सुर्यनारायण् शुक्त की टीका।

मर्ह हिर के मतातुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निन्न है। सृष्टि के कार्ति में अनारिनियन, सर्वेषाझ माहकाकार वर्षित परयन्ती वाणीलप राज्यक्ष रहता है। वह अपरिमित शक्तियाली मायायुक्त होता हुआ प्रयम नामरूपात्मक समन्त प्रयंभ के चुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करूंगा। तय वह अपनी कला नामक स्वतन्त्र रिक से युक्त होकर आकार आर्थि पंयतन्त्रात्राणी के करत करता है, उत्तर्भ पञ्चमूर्तों की सृष्टि होता है, और तदनन्तर समस्त स्वत्र्य कितार होता है। सृष्टि का विकास शब्दश्व से होता है और उसी मंं वह सृष्टि कीन होतों है।

त्रयेदमञ्जर्व ब्रह्म निर्विकारमिवयम् । कतुपत्वमिवापन्यं मेन्द्रस्यं विवर्तते ॥ ब्रह्मेदं शुम्दिममान्यं शुन्द्रशक्तिनवन्यनम् । विवृतं शुन्दमात्राज्यस्तास्वेव प्रवितीयते ॥ परम्रह्म और शब्दमहा—नागेश परम्रह्म और शब्दमहा को एक नहीं मानते। शब्दमहा की अन्तयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित हैं। वे शब्दमहा का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजूण में करते हैं। शब्द-महा की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। ए॰ १६८-१७४

यिन्दोस्तस्माइ भिद्यमानाइ रत्रोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्। स पत्र श्रुतिसम्पन्नैः शन्यवहोति गीयते।

यह सर्वव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलावार चक्र में स्थित रहता है। इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती। परन्तु जब झात अर्थ के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब बसमें गित होती है और उससे शब्द की आभव्यक्ति होती है।

मागेश का उपर्युक्त वर्णन परम्नसार, काशी खबड ब्याह तान्त्रिक प्रन्यों के श्रुतुः सार है। भास्करराय के लिलसहम नाम की व्याख्या, शारदाविलक, स्तसहिता श्राहि में इसका विस्तार से वर्णन है।

भर्तु हिरि श्रीर नागेश में मतभेद — यहाँ पर यह बात विरोप ध्यान देने योग्य है कि नागेश ने भर्तु हैरि के 'श्रनादिनियनम्' ख्लोक को उद्भुत किया है, परन्तु मर्तु हैरि के श्रनादि श्रीर श्रनन्त शब्दन्त को श्रनित्य नाता है, उसकी उपर्युक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। श्रनाद नियनम् का श्रमें यह किया है कि श्रमें स्ट्राप्ट के श्राद्द के श्राद्द या जन्म की उपर्वित्य नहीं होती है, श्राद वह श्रनादि श्रीर श्रनन्त है। परन्तु यह भर्तु होरि के सिहान्त एवं मत के विरुद्ध है। भर्तु हिरि शब्द को सर्वधा श्रनादि श्रीर श्रनन्त मानते हैं। उनके मतातुसार उसकी कर्तांच नहीं होती। राज्यका का क्सांतियाद जिसका गागेरा ने वर्णन किया है, ज्याकरणशास्त्र के सिद्धान्त के अनुकूत नहीं है। यह विजिक मतातुसार ही हैं और ज्याकरण में इसका प्रवेश नगेरा के वाज्यकर वर्ज की और मुकाब का परिणाम है। गागेरा के वाजुतसार राज्यक्ष की पर परावेश के वाजुतसार राज्यक्ष की पर परावेश हों। परावृ मर्ट हिर्द के मतातुसार पर परावेश की परावृक्ष एक ही सचा है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अर्वांद ही कि प्रावृक्ष की प्राप्ति है। मर्ट हिर्द कहते हैं कि राज्यक्ष की सिद्धि ही परावा की प्राप्ति है। मर्ट हिर्द कहते हैं कि राज्यक्ष की सिद्धि ही परावा को अपित है। मर्ट हिर्द कहते हैं कि राज्यक्ष की सिद्धि ही वर्षांद का अपने वो सिवंचन परावाला की मार्गिक का उपाय है। राज्यों के वास्तिवक्ष प्रवृत्तिवक्ष को वासने वासा पराव्यक्ष भाग का उपाय है। राज्यों के वास्तिवक्ष प्रवृत्तिवक्ष हो वासने वासा पराव्यक्ष की मार्ग का उपाय है। राज्यों के वास्तिवक्ष प्रवृत्तिवक्ष हो वासने वासा पराव्यक्ष की मार्ग करता है।

तस्माद्यः शन्दर्सस्कारः सा सिब्हिः परमात्मनः । तस्य प्रश्चतितत्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमस्तुते ॥ १, १३५

शब्द ही संतार को एक धुत्र में विधि हुए है—मर्ट हरि ने शब्दशिक की व्यापकता का बहुत ही हुन्दर बर्लन किया है। शब्दशिक का व्यावहारिक जीवन में क्या अपयोग है, इसका भी विशव विवेचन किया है। इस्तेद ने कहा हि जिया है। इसका मी विशव विवेचन किया है। इस्तेद ने कहा हि जिया है। इसेद ने कहा है कि जानद मका विद्वित तावकी वाकु आयोग तिवता मक क्यापक है, उतनी ही बार्लिकी भी व्यापक है। देतरेय, शतक्य मिनतीय, गोपय आति माइएए कत्य उसी वाकुशिक को सावात बख मानते हुए कहते हैं वालका (गो० पूर २, १०) बार्लिक कहते हैं वालका (गो० पूर २, १०) बार्लिक कहते हैं वालका (गो० पूर २, १०) बार्लिक कहते हैं। भर हिए हो अपयोग वाकुशिक हो कहा है। भर हिए हो और माइएों में मिता वाकुशिक या शब्दशिक के वाकुशिक के वाकुशिक हो महा है। भर हिए हो शाब्द है। से स्व हो में है है मिता से साव क्या में हुए है। शब्द ही में में है अपयोग समस्त बलुओं का हाएक है। समस्त आये प्रतिमारूप है शब्द की माइप और वालक रूप से भिन्न प्रतिह हो वाह है।

श्रन्दे खेवाश्रिता शक्तिविश्वस्थास्य निवन्धनी । पन्नेषः प्रतिमात्मार्थं मेरहपः प्रतीयते ॥ वास्य० १, ११६

शब्द की व्यवहारोपयोगिया पुरवराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति वचन उद्धव किया है। श्रुति का कथन है कि वाक्सींक हो अर्थ को देखती है अर्थोत् वास्त्रक्ष हो जब बुद्धिस्य विवर्ष को श्रात होता उद अर्थ का हान करता है। बाक्सींक ही बोतती हैं अर्थोत् समस्य व्यवहार की साधनमून है। वाक् राक्ति हो शिक्स में विद्यामात अर्थ को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाता रुपों को धारण करता हुआ वसी में निवद है। उसी एक वाक्सींक का विमाजन करके समक्ष संसार का व्यवहार बतता है।

### श्रर्थविज्ञान श्रीर च्याकरण्ड्रान

ξĘ

बागेवार्थे पश्यति वाग् वर्वातं वागेवार्थे निहितं सन्तनोति । बाचैव विदव बहुरूपं निवदं तदेतदेकं प्रविभन्योपभुंक्ते ॥ वाक्य०१, ११६

शब्द की त्रिविध स्थिति भर्छ हिर का कथन है कि राज्य स्थाप एक है वहीं संसार का योजरूप है। उसी से संसार की उत्पित्त होती है। वही त्रिविधरूप में विश्वमान है, अर्थीन भोजा, भोकव्य और मोग वही है। राज्य नहीं मोका रूप पुरुर है भोकव्य विषय राज्य ही है और विपयोगभोगजन्य सुरहुत्तादि का खनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोकत्र, भोकव्य और भोग रूप में जो इस विश्वमान है, वह राज्य नहां है। उसके खितिएक इस नहीं है।

पषस्य सर्ववीजस्य यस्य चैवमनेकथा। भोक्तमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ वास्य० १, ४

अर्घ का आधार सन्द — शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की क्रांमच्यिक की जाती है। असमाक्येय और समाप्येय सब प्रकार के क्यों के वोध का साधन शब्द ही है। सन्तों के द्वारा ही असमाक्येय पडज, ख्र्यम, गान्यार, मध्यम, पंचम, पंचम, पंचन, पंचन, पंचन कीर निपाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समाक्येय मौ आदि अर्थों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है। अत्यय समस्त क्यों का आधार सब्यों का आधार सब्यों का का क्यों का आधार सब्यों का आधार सब्यों का आधार सब्यों का आधार सब्यों का का क्यों का स्वायं समस्त

पब्जादिमेद शन्देन व्यारपातो रूप्यते यतः। तस्मादर्थविधाः सर्वाः शन्दमात्रासु निश्चिताः॥ नःस्य० १, ११६

बाचरपति ने तात्पर्य टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि पहुंच आदि चर्चों में शब्द के अपकर्ष से अर्थज्ञान में भी अपकर्ष (न्यूनता) होती है। शब्द के उक्कर्ष होने से अर्थज्ञान में भी उक्कर्ष होता है। शान का उक्कर्ष हो करकर्ष हो अर्थान है। शब्द के उक्कर्ष से अर्थ का उक्कर्ष होता है। अर्थ होता है। अर्थ होतों में ताहात्म्य भाव सम्बन्ध है।

पढ्जादितु शब्दापकर्षे अर्थशत्ययापकर्षात् तदुन्तर्षे त्वर्धशत्ययोक्कर्षात् अत्य-यस्य च प्रत्येतव्योकर्शत्वात् नामधेयोक्कर्येखार्थोक्कर्यः अर्थस्य तादास्य्यं इययति।

विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह परन स्वामिक रूप से उत्पन्न होगा कि मर्ज होर शब्द के खांतिरक दुख नहीं मानते। समल संसार को शब्द का ही विवर्त या परिण्याम मानते हैं। यदादि को भी शब्द का परिण्याम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृत्तिका के परिण्याम पट में मृत्तिका के स्वरूप की मतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिण्याम मानते पर

पटादि में राज्य के स्वास्प की प्रतीति होती चाहिये। मर्र हिर इस रांका का समाधान करते हुए तिसते हैं कि वस्तुतः समस्त झान में राज्य के स्वस्प की प्रतीति होती है। संसार में जिवना जो कुछ भी लोकज्यवहार है, वह राज्य के दी अर्थान है। यदि यह कहा जाम कि नवजात वालक को राज्यहान नहीं है, उसे किस फार प्रतीति होगी। इसके विषय में मर्र हीर कहते हैं कि वालक भी पूर्वजन्म के संस्कार के कारण राज्यों के हारा ही इतिकर्त्तव्यता को जानता है।

इतिकर्तव्यता लोके सर्वा राज्यव्यपाधया । यां पूर्वाहितसंस्कारो वालोऽपि प्रतिपचते ॥ वास्य० १, १२१ ।

धर्य के स्वरूप के वर्णन में आगे यह सम्द्र किया जायगा कि वैयाकरण प्रविभा का ही वाक्यार्य भानते हैं। जो इस देखा सुना जाता है श्मका झान प्रविभा से ही होता है कार. वस्तुतस्य को प्रविभा का ही नाम देते हुए 'प्रविमा-स्माऽवप्' कहा है प्रविभा का उड़य शाचारण्यया व्यवहार करते समय शब्द हारा होता है। पूर्वजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पद्म पद्मिक्ष आदि में जो झानशकि है, वह भावनामृक्षक ही है, पूर्वजन्म के संस्कार से ही यह प्रत्येक आर्य का झान करते हैं। क्षतः किसी प्रश्नर के भी ज्ञान को प्रविभा से प्रयक्त नहीं कर सकते।

सानात् राज्यन जनितां भावनाऽनुगमेन वा । इतिकतंत्र्यतायां तां न किंग्यद तिवर्तते ॥ वास्य० २, १४= ।

ज्ञान की शब्दरूपता अर्द्धिर करते हैं कि संसार में पेसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दजान के विना हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ संख्यट सा प्रतीत होता है।

न सोऽस्ति प्रस्पयो लोके यः शन्तातुगमाहते । श्रतुविद्यमिव तान' सर्व शन्देन मासते ॥ वास्य० १, १०३ ।

शृद्ध और अर्थ की एकरूपता - अर्लुंडर के उपयुक्त कथन के मूल में उनका एक निरिचत मन जो कि वे गरकर्षों का मिद्धान्त है, निग्रेप रूप से सार्-पीन है। मर्ल्डिए कहते हैं कि श्रंप और अर्थ एक ही आता (एकोट) के दो सरुप हैं। दोनों की श्रुष्ठ-पुषक् विपत्त नहीं है अर्थान् शब्द और अर्थ अभिन्न रूप से सम्बद्ध है। इनमें कोर्ट् बान्तिक भेद नहीं है। जो वाह्य जगन् में भेद अत्त होता है, वह वान्तिक नहीं है।

एकस्पैवान्त्रनो मेरी शब्दार्शावपुर्व्यस्मिता। बाम्य॰ २, २१। शब्दार्थावनिमान्त्रवस्यान्तरम्य तत्त्वस्यसम्बन्धिनी वस्तृतः बहिःस्विती मेराविव प्रविभासेने ।(पुर्यराज)। कविद्युलगुरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध रलोक लिखा है कि शिव और पार्ववी इसी प्रकार अभिन्न हैं वैसे शब्द और अर्थे।

चागर्यादिय सन्धृक्ती वागर्यव्रतिपत्तये । जगतः रितरी वन्दे पार्वतीपरमेण्वरी ॥ रघवंश, १, १,

श्राट आंर अर्थ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्स—इस विषय में एक विकासा यह उत्तल होती है कि लोक में राज और अर्थ का सम्बन्ध बाल्य और वाचक की सत्ता निन्न होती है अर्थ सन्देश वाच्य और वाचक की सत्ता निन्न होती है अर्थ सन्देशि ने जेनों को अभिन्न किस प्रकार बराजा है। इसका सप्टी-करण करते हुए महौहि ने कहा है कि राज और अर्थ का बाच्य वाचक माब सम्बन्ध नहीं है, अर्थितु प्रकारप्रकाशकमाब या व्यावकारप्रकाश है। राज कराज कराज है है, अर्थ प्रकार है। राज कराज कराज है। स्कीट के हो शांकिस से से प्रकार है। राजेट के हो शांकिस से से व्यावक वाच है। स्कीट के हो शांकिस से से वाजों है अर्थ प्रकार सकी साम प्रकार है। साम स्वावक स्वा

प्रकाशकप्रकारयस्य कार्यकारण्डपता। भ्रम्तर्मात्रात्मनस्तस्य शुन्दतस्त्वस्य सर्वदा॥ पाक्य०२, ३२

राज्द की मकाश-रुपता आन में प्रकाससीलता क्यांन् बोबन सिंक तमी तक है, जब तक कि उसमें बाक्सिंच (स नसांच, प्रतिमा) विद्यमान है। यदि हान में नित्य रच से रहने बाली बाक्सिंच निकल जाय तो झान किसी भी बल्लु का बोध नहीं करा सरता। उन क्षत्रस्था में झान की स्थित ऐनी ही होगी, जैसे बैठन्यहीन काल्या या ते नोहीन क्षान्य की। क्योंकि बाक्सिंच ही प्रकारों की भी प्रकाशिका है।

वान्ह्रपता बेन्निष्कामेदवरोषस्य मान्त्रती। न प्रकारा प्रकारीत सा हि प्रत्यवमर्शिनी॥ वाक्य॰ १, १०४

शैव मतावलन्त्री विमर्श और प्रकाश को हो तत्त्व मानते हैं। वे विमर्श को प्रकाश का भी प्रकाश मानते हैं। न्स स्थिति में शान को विमर्श रूप ही मानना चाहिए। ध्याचार्य हरही ने शान की इस प्रकामशीलता को दृष्टि से रखते हुए वहा है कि यदि शान रूपी कोश इस समल ससार में न प्रदीप रहे तो तीनों लोशों में ध्रम्यकार ही आयकार रहे।

इदमन्धन्तम एत्स्नां जायेत सुवनत्रयम्। यदि शन्दाह्वयं ज्योतिरासंसार न दीव्यते॥ भकारापीतिता के कारण ही शब्द की संसार की वीन क्योतियों और अकारों में गणना की गई है। श्रुनि का कथन है कि इस संसार में तीन क्योतियों और तीन प्रकारा है जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जात्वेदस् (अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विध्यमान आंतरप्रकारा (आत्मा), और तीसरा फकारा राज्य है, जो कि अपनारा और प्रकारा होनों को प्रकारित करवा है। उसी में यह समस्त पर और अपर जगत निबद है।

भीषि ज्योतीिय भयः प्रकाशाः सक्तप्रस्क्षपोरवगोतकाः, तथ्या योऽयं जातवेताः यर्च पुरुषेष्यान्तरः प्रकाशः, यर्च प्रकाशमकाशयोः प्रकाशिका शब्दाच्यः प्रकाशः, तभैतत् सर्वभुपनिषद्धं यावत् स्थास्तु चरिष्णु च। वाक्यः १,१२

शब्दमुलक समस्त ज्ञान—भर्ण्डार का सव है कि संसार का समन्त ज्ञान शब्दमुलक है। खवाय वे कहते हूँ कि समस्त विद्यार्थ और समस्त शिव्यशाख और समस्त क्लाएँ (१४ क्लाएँ गीत, बाद, नृत्य, क्षालेख्य आदि) शब्दराकि से सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा श्रयन्न हुई समस्त वसुओं का विषेचन और विभाजन किया जाता है।

सा सर्वेदियाशिरपानां कलानां चोपवन्धनी । तदुवशादमिनिष्पन्नं सर्वे वस्तु विभन्यते । वाष्य० १, १२४

शहर की चैतन्यरूपता—शहदशकि ही समल प्राणियों में चैतन्यरूप से विद्यमान है। इसकी सचा बाहर और अन्दर होनों स्थानों में है। बाह्यजगत् लोकञ्चवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समल प्राणिमान में ऐमा मेह नहीं है, जिसमें यह राज्यांकि रूपी चैतन्य म हो। कोई यह मानते हैं कि चित-किया बाक्सिक के बिना नहीं रहती। अन्य आचारों का मत है कि बाक्सिक से चेतन्य है। वितन है।

सैपा संशारिएां संज्ञा बहिरातश्च वर्तते । तन्मात्रापनिकान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुपु ॥ वाक्ष्य० १, १२६

बी इद्व भी लेकिक व्यवहार है वह बाक्सिक के द्वारा है। चल रहा है। बाक्सिक ही प्राधियों को प्रत्येक कार्य में प्रेरित करती है। यह बाक्सिक न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ और बित्ति के तुल्य ,मस्चेतन ही दिसाई पड़ेगा।

श्चर्यकियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुन्कान्ती विसंदोऽयं दृश्यते काष्टुकुद्यवत्। वाक्य०१, १२७

भर्ष हिर बाक्सिक की जामत् अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपित स्वमावस्था में भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविमाग ( जामत् अवस्था ) क्षपने सुस्मरूप के छोड़कर मनोमयरूप ऋर्यात् अन्तःकरण परिणामरूपं, विकार को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है।

स पव जीवेर विवरमस्तिः प्राचेन घोषेरा गुहां प्रविष्टः। मनौषयं सुक्षमपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति प्रसिद्धः॥

शब्द कान व्याकरण क्षारा—महीद्दर शब्द का व्याकरण से व्या सम्बन्ध है इस पर प्रकाश दालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावदारिक क्षियाकताप के क्षाचार शब्द हैं। व्यवदार शब्द मुक्क है। किन्तु शब्दों का वर्धार्थ हान विना क्षावरण के नहीं होना। अवत्व शब्दों के वास्विक झान के लिए व्याकरणहान कायरणक है। वास्य ०१, १३।

शब्द के दो रूप हैं, ६क राज्यस्य ब्लॉर दूसरा साधुस्य । शब्द के शब्दस्य का ब्लान क्यांकर्ण से ही होता है, परन्तु उसके साधुस्य का ब्लान क्यांकर्ण से ही होता है। बता हुमारिल का यह कथन किशक्तों का वाल्विकतान भोजेट्रिय के विना नहीं होता ? तक्स्वाबबोध: शब्दानों सालि योजेट्रियारेते।" यह युक्ति-संगत नहीं होता.

पनञ्जित ने व्याकरण को शव्यानुसामन नाम से बोधित करते हुए महामाष्य का प्रारम्भ किया है ! केयर और नामेश ने शव्यानुसामन सम्ब की व्याकरण करते हुये तिसा है कि यह व्याकरण का अन्वर्य नाम है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शव्यों का अनुसासन अर्थान् विकेचन किया जाता है । पत्रज्ञांत ने व्याकरण का विषय सीकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शव्यों को बताया है। ''लांकिकानों पैरिकानों स्था महाव आप है ।

### शब्द् क्या है ? पतझलि का मत

स्तोट और ध्विन शुरु हैं—पवज्ञिल ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का विषय बवाया है। अवः यह स्वामाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्या खरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पवज्ञिल करते। पनज्ञिल ने इसी लिए अपना मनक्य सप्ट करने के लिए मरन उठाया है कि "इस गीरित्वा कर शक्तः" अर्थान् भी यह जो जान होना है इसमें गठाया है कि "इस गीरित्वा कर शक्तः" अर्थान् भी यह जो जान होना है इसमें गठाया है कि "इस गीरित्वा कर शक्तः" अर्थान् भी यह जो जान होना है इसमें गठाया है कि वाजी वस्तुष्ठी में क्या शब्द है। पनज्ञिल ने शब्द कर्ना है, इसको स्वष्ट करने के लिए गी शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में सब्द और अर्थ और अर्थ श्री करा में स्वर्ण के प्रत्य श्री करा में स्वर्ण के प्रत्य है का स्वर्ण के प्रत्य कर रूप है स्वर्ण के प्रत्य है कि सब्द शुक्क है, इन प्रयोगों में गी शब्द और गोर और उपन्य का हि में है वह शुक्क है, इस व्यागों में या सब्द और अर्थ और इस्य आदि में इस में दें या सब्द श्री इस्य है। शब्द इस अर्थ स्वर्ण की इसी की प्रत्यो-

ডঽ त्तर द्वारा सप्ट करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि "क्या शब्द सास्ता, लाङगूल,

क्दुट, खुर श्रादि से युक्त वस्तु है" "नहीं, वह तो द्रव्य है"। यदि शाद श्रीर द्रव्य में श्रन्तर न होता तो शादानुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कहा जाता । "क्या इमित चेष्टित आदि शाद है" "नहीं, वह किया है।" क्या शुक्त नील आदि शाद है, नहीं, वह गुए है। क्या मित वस्तुओं मे अ भन्न रूप से और छिन्तों में भी अछिन्त रूप से रहने वाली जाति राद है, नहीं, यह जाति है। इन उत्तरों द्वारा पवल्लाल ने सफ्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, किया, स्रीर जाति से भिन्न कोई पृथकु सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं

कि शाद वह है, जिसके उच्चारण से सास्ता, लागूल आदि से युक्त वस्त का ज्ञान होता है। येनोच्चारितेन सास्मालाङ्ग्लर्ङुदखुरविपाणिना सप्रत्ययो भवति स शब्द । महा० आ० १

कैयट और नागेश ने पतञ्जलि के भाउ को स्पष्ट करते हुए लिया है कि यह सत्ता जिसको शब्द कहते हैं और जिसके द्वारा अर्थवोध होता है, वह स्फोट है। स्पोट नित्य है। नाद (ध्वनि) के द्वारा उसकी श्राभव्यक्ति होती है। पदरूप या वाक्यरूप रफोट को वैधाकरण बाचक मानते हैं। प्रत्येक वर्ण को बाचक नहीं मानते। वर्ण पद या बाक्य में से वाचकता किसमे रहती है, इस विपण पर भारतीय दार्शनिकों से बहुत सतभेद है। इसका विस्टत विवे-चन रहोदबाद के प्रकरण में किया जाएगा। परख़ित रहोद के ऋतिरिक्त लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अर्थ की प्रतीति होती है। लोक न्यवहार मे राद ने द्वारा ध्वनि अर्थ ही समभी जाती है। अतएव ध्वति को शाद मानते हुए कहते हैं कि 'शब्द हुरु' (शब्द करो ) 'मा शब्द कार्पी ' ( शब्द मत करी )। अत झात होता है कि ध्वनि भी शब्द है।

श्रथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शन्द इत्युच्यते । तस्माद् ध्वनि शब्द ।

फीयट श्रीर नागेश जियते हैं कि पतछक्ति स्कोट श्रीर ध्यनि को भिन्न मानते हैं, तथापि यहाँ परदोनों को शब्द कहने का यह अमिप्राय है कि द्रव्य गुण किया श्रादि राज्य नहीं है। राज्य इनसे भिन्त है उसे शासीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं श्रेर सौकिक रृष्टि से ध्वनि।

स्फोट और भ्वनि मे अन्तर - पतञ्जलि ने 'तपरस्तत्कालस्य' (१,१,७०) सुन्न की न्याख्या में स्कोट श्रीर ध्वति का श्वन्तर स्पष्ट किया है। स्कोट ही वस्तुत शन्द है। स्फोट नित्य है, उसमे श्रल्पता, महत्ता श्रादि की स्थिति नहीं है। ध्वनि शाद का गुरा है अर्थात वह शाद का बाबजक है। ध्वनि के द्वारा राइंद भी क्रिनिष्यक्ति होती है, श्वतपन स्फोट व्यंम है और ध्विन व्यंतक। व्यंतक ध्वित के पिता स्फोट की श्रमिक्यकि नहीं होती। राम्द नष्ट होता है, क्ष्मा राज्य नीचा शब्द श्वादि जो व्यवहार होता है, वह ध्वित का राज्य सम-मते हुए होता है। पत्रबालि ने इसकी व्याहरण देते हुए समक्ताया है कि कैसे भी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई हैसे भी स्कोट (राज्य) जनता हो होता है। लघुना, वृद्धि, खल्पता, महत्ता यह ध्विति के कारण होती है।

पर्व तिहं स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम् मेर्याधातवत् । स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिकृता वृद्धिः ॥ महा० १, १, ७० ।

श्रतः पतञ्जलि यह निफर्ल निकालते हैं कि राज्य के दो श्वरूप हैं, एक स्मेट श्रीर इसरा प्वनि । इनमें से ध्वनि को हो श्वरूप या महान रूप में देश पति हैं। महण्यों ने स्कोट श्रीर ध्वनि को हो श्वरूप या ति हैं, अर्थात महुप्य बी राज्य बोवते हैं पर वर्षात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्कोट का भी बोध करते हैं अर्थ श्वर्य श्वर्य के साथ ही स्कोट का भी बोध करते हैं अर्थ श्वर्य अर्थहान होता है। पहा पति में केवल ध्वर्य का ही महुप होता है।

ध्वनिः स्कोटस्य शब्दानां ध्वनिश्च बन्न सहयते । श्रहपो महार्च केपाश्चिदुमयं तस्त्रभावतः॥ महा० १, १, ७०।

शुष्ट् विषयक सत्येद् — अर्छ हिर ने वाक्यपदीय के प्रथम कारह में स्कोट का विस्तृत रूप से वर्धन किया है। बताइसिन ने क्लोट कीर प्यति का जो भेद किया है। इसका वर्धन कुछ वितार से अपना है। इसका वर्धन किया जाया। अर्छ हिर ने बाव्य के विषय में विद्यामा कितय में विद्यास कीर्यों का बर्धन किया है।

शिताकारों का सर्व-शिवाकार और प्रातिशाक्यकर वासु को शब्द सानते हैं अर्थात् बायु ही शब्दकर को प्राप्त होता है। वक्त जब शब्द के प्रयोग की इच्छा करता है, तब इच्छा तुक्क प्रयत्न से प्राण वायु में किया उरका होती है। वह कंट, वालु आदि स्थानों में जब शब्द जतक संयोग का आप्रय होता है, अर्थोग जब प्राप्त वायु, कंट, वालु ज्यादि स्थानों में भव्य को प्राप्त होता है तो क स्व आदि शब्द पर वायु, कंट, वालु ज्यादि स्थानों में भव्य को प्राप्त होता है तो क स्व आदि शब्द पर वायु, कंट, वालु ज्याद स्थानों में वायु आदि साव्य ने 'वायु' सात्, पर वायु अर्था श्राप्त होता है। वायु आदि साव्य हो। वायु अर्था त्राप्त होने पर भी जब सायनवियोगों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में विवस्त होने पर भी जब सायनवियोगों को प्राप्त होता है। संकरोपहिता, ग्रुक्त यद्य वायु को

. पूजा ५ : फफ्टानक्या, अल ब्यु - ! मर्ष्ट हिर्द शिल्लाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वैद्याकरणों के मतानुसार कमशः वायु और ज्ञान को शब्द बताते हैं और वहते हैं कि इस विषय में अनेक मिला मत हैं।

> वायोरस्यनां धानस्य शब्दत्वापचिरिप्यते । कैरिचद् दर्शनमेदोऽत्र प्रवादेप्यनवस्थितः॥ व्यक्य० १, १०७।

फैंनों का मत्—जैनों के नवातुसार परमासु (पुद्गत ) सर्वशिक्तम है, उनमें भेद और संसर्ग होवा रहवा है। यही द्वाया आवप अन्यकार और शन्दर में पिर एवं होते हैं। (बाक्य॰ १, ११०)। परमासु सर्वदा विद्यमान होने पर भी शब्द रूप को तभी प्राम होते हैं जब कार्यवीय की इन्द्वा से उत्तन प्रयक्ष से प्रेरित शब्दकानात्रात्रस्य परमासु अपनी शक्ति (यरश्जादित्य ) के क्यक होने पर की शब्द काल में जैसे मेम के परमासु बद्दवत् एकत्र होते हैं। (बाक्य० १, १११)। प्रमेयक्रमत्वार्वरक्ष में सर्व के साक्यत्र शुक्त के स्वत्य प्रचल विद्यार होते पर स्वार्ध स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य परमासु स्वार्ध को पीर्माविक (परमासु-जन्म) निरुप्त कि साम है।

पत्रञ्जलि का मत—वैदाकरण शब्द को झान का परिणान मानते हैं। पत्रञ्जलि ने इसका उल्लेख 'आव्यातोषयोगे' (अप्दा॰ १, ४, २६) सूत्र में किया है। पत्रञ्जलि का कपन है कि 'ब्योतिवेज्ज्ञानानि मवन्ति' झान ज्योति के तुत्त्य होते हैं। केयद इसकी सम्प्र करती हुए लिसते हैं कि यया ज्याला रूप व्योति निरन्तर ममुत होती रहती है, साहरत्य के कारण क्ये तहरूप समनते हैं, यह अविविश्व है, इसी प्रकार ज्ञान भी मित्र हैं, परन्तु राज्यरुपना की प्राप्त होतर वह सम्बन्ति अपनिक्ष है, इसी प्रकार ज्ञान भी मित्र हैं, परन्तु राज्यरुपना की प्राप्त होतर वह समनत (अविच्छत्र में) पहे जाते हैं। ऐसा ज्ञान होता है कि पत्रञ्जलि का मत्र है कि ज्ञान ही शास्त्ररूप की प्राप्त होता है। प्रस्तुल क्ष्रण प्राप्त होता है। स्वरूपन की प्राप्त होता है। स्वरूपन स्वर

भर हिरि इसकी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बान्तर ज्ञात ( हृचित्रिरिष्ट इन्तःकरण ) सूस्म बाक् के रूप में स्थित रहता है। यही अपने स्वरूप की खर्मि-व्यक्ति के लिए राज्य रूप में परिश्वत होता है।

> श्चरायमान्तरो शता सुच्मवागात्मना स्थितः। व्यक्तये समय रूपस्य राष्ट्रत्वेन विवर्तते॥ सास्य १, ११२।

हान स्पूल प्राव्दरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में मर्ज होरे जि़त्तते हैं कि वह हाता (अन्तःकरण ) अर्थवीधन की इच्छा युक्त मनोहर होकर आठरामि से पाक (हाह, हाता के विषयपहण सामर्प्य की वीधकता) को प्राप्त होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है। तब प्राणवायु उपर को उठती है। प्राप्तवायु मन का सामय होकर, मन के धर्म से बुक्त हो तेज (जठराग्नि) के हारा वाहर सम्दरूर हो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने यन्त्रियों (क स्वारंद वर्षों) को प्रयक् स्थापित करके श्रूथमास् ष्वनियों से वर्षों को श्रामन्यक्त करके वर्षों में ही लीन ही जाता है। वाक्य० १, ११३ - ११४।

पाणिनिरित्ताकार इसी कम का वर्षन करते हुए कहते हैं कि आत्मा चुद्धि से संयुक्त होकर अर्थ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन सरी-रामि को मेरण करता है, वह माथवायु को मेरित करता है। माथवायु कमर उटकर दिए में टकरावी है, वहां से युस्त के मार्ग में आकर वर्णों को उत्तम करती है।

स्नातम युद्ध्या समेत्यार्याम् मनो युद्धके विषद्या। मनः कार्याद्विमादन्ति स प्रेरियत मास्तम्॥ सोदीर्खो मुज्योत्महत्ते बक्त्रमायाय मास्तः॥ वर्णोन् जनयते। पाखिनीय विद्याः।

एक खन्य मत का उल्लेस करते हुए मह हिर कहते हैं कि सुद्धा वापु के तुल्य ध्वित रागे राब्द सर्वव्यापक होने पर भी सुद्धा होने के कारण उपलब्ध नहीं होता जिस प्रकार सुद्धा वायु व्यक्तन से खिनव्यक होती है, उसी प्रकार सुद्धा ध्यात राब्द भी वक्ता के प्रयक्त से ओप प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध होता है। वाष्ट्य० १,११६।

भर्तु हिर का मत्—िसद्धान्त पक् का निर्देश करते हुए मर्द्र हिर कहते हैं कि शब्द हो प्रकार का है, एक प्राया ने कथिष्टित और दूसरा बुद्धि में अविदित । वसकी प्राया और बुद्धि में जो शक्ति (बाह्य शब्द हरा होने की) विषमान है, वही शक्ति कठ, तालु आदि स्थानों में विचर्च को, प्राप्त होकर क आदि भेद को प्राप्त होती है।

तस्य प्रापे च या शक्तियां च युद्धी व्यवस्थिता । विवर्तमाना स्थानेषु सैपा सेदं प्रपद्यते ॥ वास्य० १, १९७।

शत्य अर्थ का बोध किस प्रकार कव कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुरुषराज ने उक्त रुतोक की व्याच्या करते हुए किया है कि शब्द प्राण्डाधिष्ठान और सुदूष-धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण् और बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अर्थ का बोध कराता है। पुरुषराज।

अर्थ का बुद्धि और प्राण से धनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत माव की

प्रस्तुत करता है, वही अर्थ है।

अन्य विभिन्न मतं -कुमारिल सह ने खोकवार्तिक के शब्दनित्यवाधिकरण मे शब्द विषयक अन्य विभिन्न मर्वो का उल्लेख किया है। कुमारिल का कयन है कि:— त्रिगुराः पौद्गतो बाज्यमाद्यागस्यायवा गुराः। बर्तंदन्योऽय नादात्मा वायुक्ष्योऽर्यवाचकः ॥ पदवाक्याऽऽत्मकः स्फोटः सारुप्यान्यनिवर्तने।

रलोक्ट॰ ३१६ से ३२० ।

सांच्य का मत है कि शब्द सत्त्व रवस् तनस् स्वमाव युक्त है, अतः त्रिगुणा-त्मक है। वैन पौद्गल (परनाणुरूप) शब्द को मानते हैं। नैपादिक और वैग्नेपिकों का मत है कि राज्य अनित्य है, तुतीय वृत्य में उमका घ्यंस ही जाना है, द्याकाश का गुल विशेष है। लौकिङ व्यवहार में वर्रो से भिन्न नाद (ध्वनि ) की ही राज्य माना जाता है। शिक्ताकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही अर्थवीय कराता है। वैपाकरण पद्स्कोट या वाक्यस्कोट को शब्द मानते हैं। आबार्प विन्यवासी सारूप्य (साटाय ) को शब्द मानते हैं। वीद अपोह अयोन अन्य की निवृत्ति की राज्य मानते हैं, वे राज्य की कृष्णिक मानते हैं। बौदों के मतानुसार शब्द आनत्वरूप है या असत् त्वरूप है। भीनांसकों में प्रभाकर (गुरू) का मह है कि राज्य दो प्रकार का है। व्यक्ति स्त्य कार वर्णरूप। दोनों बाकारा के गुस् हैं। इनमें सेकन्यात्मक राज्य अनित्य है और वर्णात्मक राज्य नित्य है। उपवर्ष, चादि सीमांसकों का सब है कि वर्रा ही शब्द है, यह में जिउने वर्रा होते हैं, वे सब शब्द कहे जाते हैं। इमारिल (सह) शब्द की नित्य सानते हैं। शब्द वर्णरूप है। प्वति के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है।

अर्थ का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का सच्छा करते हुए कहते

हैं कि--

सर्वे माबाः स्वेन माबेन मबन्ति स तेयां माबः। किमेमिसिमिमां बप्रहरीः कियते १ एकेन शन्दः प्रतिनिर्दिश्यते हाम्यानर्थः। यद्वा सर्वे ग्रन्दाः स्वेना-र्थेन मबन्ति स सेपामर्थः । महा० ४, १, ११६ ।

कात्पायन ने अर्थ के लक्त्य में 'माव' राष्ट्र का रीन बार प्रयोग किया है। उसका सप्योकरण करते हुए पवल्लति कहते हैं कि प्रथम मान राज्य का वर्ष है शब्द, और अन्य दोनों का वर्ष है वर्ष । वतः वर्ष का लहाए यह होता है कि समस्त राज्य स्त्रस्त श्रर्य दोधन के लिये होते हैं, जिस जिस श्रर्य के दोध के लिए राज्द का प्रयोग होता है वही उसका वर्ष है।

र्कयट और नानेश अपर्युक्त साध्य की ज्याख्या करते हुए श्रय का लच्छा करते हैं कि समस्य राज्य जिस प्रकृति निर्मित्त से अपान् जिस बाच्य व्यय के बोबन के लिए प्रयोग की प्रान्त होते हैं, बहां प्रकृति निमित्त रूप भर्य (बाच्य अर्घ) उन शब्दों का अर्घ है। प्रदीप और दयीत, महा॰ ४, १, ११६।

भवें हरि वर्ष का तक्षा करते हैं कि जिस शब्द के बच्चारण से जिस वर्ष

की प्रवीति होती है, वह उसका शर्य है।

यस्मिंस्नृङ्चिरिते शब्दे यदा थोऽर्थः प्रतीयते । तमाहुरर्थ तस्यैव नान्यदर्थस्य नद्यसम् ॥ -वान्य० २, ३३०।

जयन्त न्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस पद का अर्थ है, अर्थान् सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया जाता है, वह बसका अर्थ है। दूसरा लज्ञास यह है कि जिस शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही बसका अर्थ है।

> भ्रयमस्य पदस्यार्थ इति केचित् स तेन न्ना। योऽर्थः मतीयते यस्तात् स तस्मार्थ इति स्मृतिः॥ न्याय० प्र० २६६।

कुमारिसमट्ट रलोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में कर्य का लक्षण करते हैं कि जो कर्य जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका कर्य है कर्यात् शब्द का वह कर्य होता है जो उसके साथ सदा विश्वमान रहता है, उस कर्य की छोड़ता नहीं है।

तत्र योऽन्वेति यं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसौ ।श्लोकः १६०

## व्यर्थ का स्वरूप

पत्य-त्रिल का मत पत्रञ्जलि के कार्य विषयक विभिन्न सिद्धान्यों का यथा स्थान विक्तार से वर्णन किया जावगा । यहाँ पर कार्त संज्ञिप्त रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्योंकि भर्तृहरि ने उनको विरोध रूप से सम्द किया है जीर उसकी व्याख्या में पत्रञ्जलि की भी व्याख्या संगु- हीत ही जाती है।

अर्थ राष्ट्र से अभिन्न-पवज्ञिति का मत है कि अर्थ राष्ट्र से प्रयक् नहीं है। शब्द और अर्थ अभिन्न हैं। अर्थ राष्ट्र की ही अन्त-रंग राफि है। अवस्व कहते हैं कि राब्द राब्द से वहिभूत है, किन्तु अर्थ अवहिभूत अर्थीत् अप्रयक् है।

> शन्दरच शन्दाद् चहिर्म्तः। श्रर्थोऽत्रहिर्मृतः। महा॰ १, १, ६६।

दो प्रकार का धर्य, स्वरूप श्रोर वाह्य-सं रूपप्० (खप्टा० १,१,६०) मृत्र की व्याप्या में पतञ्जलि कहते हैं कि खर्य हो प्रकार का होता है, एक शब्द की स्वरूप श्रीर दूसरा अर्थ। (बाह्य बस्तु या बेल्य पदार्य)। व्याकरण में शब्द धपने स्वरूप का ही बोप कराते हैं। यया, जब यह कहा जाता है कि अनेर्टर (अन्ति से दर् प्रत्यव होता है), तो वहीं पर अन्ति ग्रन्स् भीतिक अन्ति हा दोष नहीं कराता है अनितु अन्ति ग्रन्स् को दोषित करता है। परन्तु लोक व्यवहार में अन्ति ग्रान्स् के प्रगोग में दाग्र वस्तु अर्थान् अन्ति नामक पहार्ष का दोष होता है। ग्राप्त लाओ, दहीं लाओ, में क्वितित ग्रन्स से पदार्ष लाया जाता है, और पहार्ष सावा जाता है।

कस्यन्यद् रूपात् स्वं शब्दत्वेति । कि मुनस्तत् ? क्र्यं। श्रदेनी-च्चारितेनार्ये। गन्यते। गामानय दश्यक्षानेति क्रयं क्षानीयते क्रयंग्र्च भुन्यते। महा० १,१,६७।

अर्थ-ज्ञान राष्ट्र के द्वारा — पत्रकृति का क्यन है कि कर्यक्षान राज्य के द्वारा होता है। यब कोई राष्ट्र मुना जाता है वब बह मयन करने त्वहन का बोब कराता है और तदनन्तर कर्य का। यब तक राज्य जीवन मुना गया हो वह कर्य का बोय नहीं कराता।

शृष्टपूर्वको शर्ये सन्त्रत्ययः। महा॰ १, १, ६७।

कैयर ने इसकी व्याप्ता में स्तप्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से कर्य का दोव नहीं कराता। क्षतितु जब उत्तकी उपतिच्य होती है क्यांन् कवारा होने पर ही क्यों का दोव कराता है।

नारोग्र का क्यन है कि ग्रन्ट्र अपेक्षान का कारते हैं। ग्रन्ट्र के ग्रात करने क्योर कर्य देवनों की अपस्थित होती है। यदि क्यों का बोब कराना सम्भव नहीं होता है, वो ग्रन्ट्र क्याने स्वरूप काही बोब कराता है। यदि अपे में कार्य सम्भव होता हो ग्राव्य कर्य का हो बोब करायेगा। करायेव उपस्थित कर्य का ग्रन्ट्र बोब में परिस्तान नहीं हो सकता। क्योत, महा- १, १, ६०।

चार नकार के अर्थ—सन्तें हो हार्य में जो पहिल होती है, वह महित निम्त्रमें हो बार प्रकार कोई बात कर्य चार प्रकार का होता है। वे बार प्रकार के बाय है, जाति, गुएए, द्विया और द्वरा। वो बादि जातिवाची राज्यों से वो बादि जाति का होय होता है। गुएवाची सन्त्यों से गुज्ज काहि गुएए छा। द्वितावाची राज्यों के क्रिया का, यथा, चलना बादि। सहत्वा सन्द, जो कि व्यक्ति विद्याप्त हार्या दिनी के नाम रक्ते गये हैं, बनसे व्यक्ति या द्वल्य का, यथा हित्स, क्रिय बादि नाम।

चतुष्यी भृजानं प्रदृत्तिः, वातिग्रन्ताः गुपग्रन्ताः विमागना यदन्दागनास्वतुर्याः। महा चाहिन्छ २।

अर्थ-नित्पता पर विचार—अर्थ हो नित्यता वा धनित्यता के विघय में कृत्यायन और प्रवृत्ति का मत है कि अर्थ नित्य है। अत्रव्य बहुते हैं कि राज्य कर्य और उनका सन्वन्य नित्य है। 'सिद्धे राव्दार्यसम्बन्धे,' अन्यत्र पतञ्जलि कहते हैं कि राव्य का कर्य से सम्बन्ध नित्य है।

#### नित्यो हार्यवतामर्थै(भिसन्वन्धः। महा० आ० १।

यहाँ पर अर्थ की लिखता से क्या अभिप्राय है, यह सफ्ट बात सेना आव-रयक है। अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह आस्प किया जाता है कि पतञ्जलि भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वया नहीं मानते। शब्द का एक ही अर्थ सदा नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। किसी शब्द के अर्थ का विस्तार किसी अर्थ का संकोच तथा किसी अर्थ की अप्यार्थ में प्रदृष्टि होनी है। महाभाष्य के वर्षन, केंग्र, जारेश और मर्ट हिए की व्याख्या से ज्ञात होता है कि पतज्जलि अर्थिन्स्वता का यह भाव नहीं मानते थे कि अर्थ में कभी परिवर्तन नहीं होता। इस विषय पर निम्म वार्ते च्यान देने योग्य हैं। पतज्जलि स्वयं नित्स की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि—

तदपि नित्यं यस्निंस्तन्तं न विद्यन्यते । कि पुनस्तन्वम् १ तस्यमावस्तन्वम् ॥ महा० द्या० १।

अर्थीन् नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नारा नहीं होता ! पदअति उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैं कि जैसे मुक्यों के विभिन्न आमुप्त बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आमुप्त बनाये जाते हैं। आकृतियां मिल-मिल्न होती रहती हैं परन्तु मुक्यें तत्त्व सदा विधमान रहने के कारण उसे नित्य ही कहेंगे।

नागेरा इसकी व्याल्या में कहते हैं कि नित्य का कार्य है, जिसके नष्ट होने पर मी तद्गात धर्म नष्ट नहीं होता। यदि कार्य क्रितित्य है तो उसे नित्य केसे कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए नागेरा कहते हैं कि इसको मबाहनित्यता सममना चाहिए। क्रियट बीर नागेरा दोनों ने कार्य को प्रवाहनित्य वार बार कहा है। शब्द का कार्य कमादि काल से चला का रहा है उसमें प्रवाह के कारण कार्य परिवर्तन होने पर मी चह कपने स्वरूप के नहीं कहां का से परिवर्तन होने पर मी चह कपने स्वरूप के नहीं कहां कात्र है। उचीत, महान कान् १!

कैयट 'सित्त राज्यार्थसन्वन्ते' की ज्यारणा में अर्थ-तित्ववा को सप्ट करते हैं कि चिट्ट अर्थ को जाविरूप माने वो जावि की नित्ववा के आधार पर अर्थ को नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को द्रज्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं वो अर्थ को दो प्रकार से तित्य कह मकते हैं, एक वो चह कि सन्दों का सुस्य रूप से जबतन्त्व ही अर्थ है, गीए रूप से यह हरर जगन् अर्थ है। मझ नित्य है, अता अर्थ के नित्य कहेंगे। दूसरा प्रकार यह है कि अर्थ प्रवाह से नित्य है। राज्य अर्थ के सम्प्रन्य को जो नित्य कहा गार है। चह भी हसी लेप कि वह ज्यवहार की परस्य। से अनादि केंग्रट खीर नागेश ने राष्ट्र शब्दों में लिखा है कि खर्य खिनत्व है। कैंग्रट का कथन है कि शब्द का एक ही खर्य निवस से नहीं होता। यदि एक ही अर्य निरिचत होता तो खर्य विषयक सन्देह ही नहीं होता।

यर्षकः शन्द एकस्मिन्नर्थे नियतः स्थात् , ततं एतद् युज्यते वकुम् । यतस्त्वनियमः, ततः प्रकृतेरेत्र सर्वे ऋर्याः स्युः । प्रदीप, महा॰ १, २, ४४ ।

नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और अत्यय की श्रर्थवत्ता की श्रानियतता का वर्णन किया गया है।

प्रकृतिमस्ययोरर्थवनाया अनैयत्यं दर्शयति । उद्योत, महा॰ १, २, ४४।

नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध नित्य केंसे हो सकता है, तथा पवजालि के 'नित्यो हायवतानर्यें [ससम्बन्धः' भेति व्याख्या केंसे होगी। इसका उत्तर हैंने हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्त है अर्थात् राब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि वह अर्थ का बोध करावि। राब्द नित्य है, अत: सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है। उचीत, महा॰ आर १।

भर्त हीर और हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिला है कि स्नित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि राज्य का कोई न कोई स्वयं अवरय रहता है, इस प्रकार अर्थ रूप से शब्दार्थ नित्य मानकर 'नित्यो हार्यवतान्येरिनिसंग्चर' ऐसा पवस्रति ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अर्थ प्रवाह-नित्यता है। हैलाराज, वाक्य० २ पू० ११३।

> श्रनित्येष्विप नित्यत्वमभिष्येयात्मना स्थितम् । वास्य० ३ प्र० ११३

कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का उद्यारण किया जाता है तब तब अर्थ-रूप दुद्धि उपम होती है। यह शब्द से अर्थ का बोध प्रवाहनित्य है, अतः अर्थ को नित्य कहते हैं। कैयट, महा० आ० १।

वह राज्य से अर्थवोधन का व्यवहार अनादि काल से युद्धव्यवहार परं-परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध की नित्य कहते हैं। कैयर, महा०आ० १।

यहाँ पर यह भी ध्यान रराने योग्य है कि पतञ्जाति ने यह प्रश्न उठाया या कि पाष्पिन ने शब्द अर्थ सम्बन्ध को नित्य मानकर क्याकरण शास्त्र बनाया है या श्रानित्य । कैयट और नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए तिला है कि इसका भाव यह है कि पाणिनि ने पहले से विवसान शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को श्रानित्य ग्रानकर नये शब्द और नये श्रायों की सृष्टि की है। इस प्रश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती है कि क्या पहले साथा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और किर मापा हुई। इसी के उत्तर में पत्रज्ञित कहते हैं कि शादार्थ सम्बन्ध पहले में विद्यानार थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण बाद में बनता है, आपा पहले से पद्मी है। यहि शाद कार्य सबे साथ सिला है अपी स्वर्था कार्य सहये सबे अविद्यान हो अपी महे के से अविद्यान और अध्यान पूर्ण रूप से अविद्यान और अध्यान विद्यान हो तो व्याकरण जी कभी बन ही नहीं सकता, या सबेश निष्योजन होगा। इन वातों को ही तस्य में स्वर्थ हिस्सी के शिवस्य में देव अधि कार्य में सुकर में सहते हुए पत्रज्ञाल ने श्रियम में देव आदि कार्यमाण न देक्ट लोकस्यवहार को ही प्रमाण बनाया है।

लोकतः। लोकनोऽर्मप्रयुक्ते राज्य प्रयोगे सास्त्रेए धर्मनियमः। महा॰ आ॰ ११

लोक व्यवहार में राज्य का जो कर्य में प्रयोग विद्यमान है, उसके विषय में व्याकरण गुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिश्चा करता है।

पारिति स्वयं अर्थ के विषय में लोक्यवहार को मर्वश्रेष्ठ प्रमाख मानते हैं।

प्रचानप्रत्यवार्यं वचनप्रधेरवाञ्च्यप्रमात्नवात् । ब्रष्टाः १. २. ४६ । भन्योलोकः । शब्देश्यामिधानं स्वामाविकम् । लोकतः प्रवार्यगतेः । कारिकाः ।

अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिरिधतता—तोक ज्यवहार में कर्य में परिवर्तन परिवर्धन कादि होते रहते हैं। साझ उन परिवर्तित क्यों में जब प्रवाह-निस्तता के नियमानुनार प्रचलित हो जाते हैं, उन वे राज्य उन क्यों का भीच कराने ताते हैं। अर्थ के विषय में प्रवाहनित्यता शाब्द विरोप प्यान रखने पीन है। जो साझ जब तह उत्त क्यों में प्रचलित नहीं होगा, उस क्यें का भीषक नहीं होगा।

कर्य की परिवर्जनसील वापर पवडलि कहते हैं कि अन्यार्थक भी सब्द अन्यार्थक है। आता है। इससे उदाहरण अपा सम्बद्धते हैं कि वैसे, बुन्या (नहर) देवों के सिचाई के लिए बनाई वार्ता है परंतु करते अन्य उपयोग जब पीना आदि मी किया जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रमोजन के प्रवृक्त शहर भी अन्य अर्थ का बोय कराता है। कैसर और नामेश कहते हैं कि अर्थ की सिक विचित्र है, अर्थ में नाना सिक्ट है विसरे कि वह विभिन्न क्यों का वीय कराता है।

पतञ्जित आगे रहते हैं कि यह जो युक्ति प्रसुत की गई है कि जैसे गोगा (गोह) सर्पण किया के कारण सर्प नहीं रहाती, इसी प्रकार अर्थ भी अनुवर्तन से अन्यार्थक नहीं हो सकता। इसके विषय में यह कथन है कि द्रन्यों में ऐसा मते ही हो कि गोह सर्प न हो जान, परन्तु राज्य में वो ऐसा परिवर्तन होता है। राज्य दिस जिस विरोप से सम्बद्ध होता है, उस उस का विरोपक हो जाता है। वैसे भी शुक्तः में शुक्त राज्य जी की शुक्तता बताता है। अंसर्प का विरोपक से सम्बद्ध होता है, उस उस का विरोपक हो जाता है। वैसे भी शुक्तः में शुक्त राज्य की शुक्तता बताता है। अर्थ का विरोपण होन्द अरव की शुक्तता बताता है।

शन्दरतु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । महा॰ १, १, २२।

श्रयं नी श्रानिरिचता का उदाहरण पवर्जाल ने दिया है कि ये उच्च श्रीर नीच शब्द श्रानिरिचतार्थक हैं। वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक व्यक्ति पदते हुए को कहता है कि 'क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, चीरे पदी' इसी को दूनरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़'! अल्पनाए। (निवंल) पूर्व वल से जितना ऊंचा योलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च क्लि है, परन्तु महानाए। दलवान्) के लिये बच्चिन सबने च्यों क्वी प्रविच क्विन है। अतः सर्थ का नाश्चत रूप नहीं बता सकते । उच्च श्रीर नीच किसे कहें, यह निरिचत नहीं बताया जा सकता। इसी मकार प्रत्येक शब्द का श्रार्थ को प्रविच निरिचत हमसा स्वर में नहीं बताया जा सकता है। महा॰ १, २, २०।

अर्थ वीद है— राज्द का अर्थ बीद है या वाह्य इस विषयं पर पठञ्जिक क्ष्यन है कि वाह्य अर्थ कावीय राज्द कराता है। गाय लाखी, रही लाखी कहने पर गाय लाई जाती है और रही लाई जाती है। इस प्रकार राज्द वाह्य अर्थ का वोध कराता है परन्तु अर्थ सुख्य रूप से वीद हो है। राज्द और अर्थ का सम्बन्ध मुद्धान ही है।

युदी रुत्वा सर्वारवेष्टाः कर्ता धीरस्तन्वद्गीतिः। राज्यनार्यान् वाच्यान् रुप्ट्वा तुदी कुर्यात् पीर्वापर्यम्। सहा० १, ४,१०६।

अर्थीत विद्वात धीर दृद्धि में ही इंट, तालु ब्यादि के आधात से जन्य राज्यों को करके राज्य के द्वारा वाच्य अर्थों को दुद्धि में ही देसकर, वहीं राज्यों का पौर्वापर्य करे।

#### भर्त हिरि का विवेचन : अर्थ के विषय में १२ मत

मर्ग् हिर्र ने ऋषे के विषय में प्राचीत समय में वर्तमात १२मतों का दिवीय कारड में विवेचन किया है। ऋषींवज्ञान की टॉप्ट से यह मत अरयन्त महत्त्वपूर्ण है। ऋषे के विभिन्न झंगों पर विभिन्न हृष्टिकोणों से विचार किया गया है। इन मर्तो के षर्णन में हो मर्गु हिरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सन्मित भक्द करते गए हैं। पुरवराज ने जो मतृंहिर के सावों की व्याख्या की है, उसको संग्रह करते हुए उन भवों का विवरण नीचे दिया जावा है।

अर्थ निराकार हैं—समल राज्य आकारविशेष से रहित केवल अर्थ-गात का त्रोध कराते हैं। अर्थ निराजार है। जिस मकार धर्म अपमें देवता स्वर्ग आदि राज्दों से आकारहीन अर्थक्त की अतीहि होती है वसी प्रकार प्रत्येक राज्य आकारहीन अर्थक्त का बोग कराता है। वो कि गो सह राज्ये के उन्याप राज्य से आकार विशेष पुष्ठ कराये की अतीहि होती है, वह अविनामांव (सम्वाप सम्बग्ध के कारख होती है। खूब पहार्थ की अर्थ से प्रयक्त नहीं कर सकते, अर्थक यो आदि राज्य का निराजार अर्थ होते हुए भी उत्तरहरू कि होते का बी हो। अन्याप यहि अर्थ साकार सर्थ की आकार आदि से पुष्क प्रतिति होने काची है। अन्याप यहि अर्थ साकार हो तो वाई, अर्थन, वर्ग, नरक, बुद्ध आदि राज्यों से भी साकार अर्थ की प्रतिति होती चाहिए।

> त्रस्यर्थः सर्वज्ञानामिति प्रत्याध्यसमृत्यम् । अपूर्वदेवतासर्गः सप्तमाहर्गयनिष्ठु ॥ वाक्य० २, १०१।

मों करन व्यादि राज्यों से आकारिसरोग आजि की भी प्रकृति देखी गई है करा: कर्य को निराकार न आनकर साकार क्यों नहीं मानते ? इस प्रस्त का उत्तर महंदिर देते हैं हैं हैं भो आदि शब्दों से जो साला संगृह्ध आदि कार्ते आकृतिनिरिष्ट का हान होता है, यह राक का विषय नहीं है। तो शब्द का प्रयोग सालाविसान शृह के जिल देवले हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखते का अम्यास पड़ जाने के कारण आइति विशिष्ट मों का प्रयो समझे हैं। आकार आदि का बोमन शब्द का विषय नहीं है, इसका करत्य ऐसे प्रयोग का है। बासन २, १२४३।

अर्थ साकार हैं—किशय अचावों का सत है कि अर्थ साकार है। युव आकारों का बोध राज्य कराता है और इन्ह आकार अपिनासाव सम्बन्ध से रहते हैं। इन्ह मेर जैसे जारि आदि, यह शब्द के बाव्य हैं। व्यक्तिगत भेर समावाय सम्बन्ध से जारि में रहते हैं, अतः शब्द बनका भी बंध कराता है। बाक्य ० २, १२३।

मर्नु दृरि इस पक्ष का राज्यन करते हुए कहते हैं कि जानिवाची राज्य जाति-मान का ही बोच करते हैं। ज्यानिव का चाट्यांगक रूप से बोच होता है, ब्योंकि जाति निमा व्यक्तियों के वहीं रह सकती। जाविवाची राज्य व्यक्तिगत भेवों का पोच नहीं कराता।

> सातिप्रन्यायके शब्दे या व्यक्तिरतुर्घाङ्गणी । च तान् व्यक्तिगनान् मेदान् तातिश्रजीऽव गम्यते ॥

क्षक्ष २, १२४।

- अर्थ की अपूर्णता—इसको बदाहरण द्वारा सप्ट करते हैं कि जैसे घटाएं राज्य पट जातिमान का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध नहीं कराते। प्रत्येक आकार बाले घट को घट करते हैं, यदि आकार बिरोप का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते। पुरुषराज कहते हैं कि राज्य में यह शक्ति वहीं है कि वह समस्त हिरोपताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे। अवस्य अर्थ को अपूर्ण और अति-रिश्त कहते हैं तो उस से स्वाति कराता तो है।

निह सकलिशेवसहितर्भं शन्दः प्रत्याययितुमतम् ॥ वाल्यः २, १२४।

व्यक्तिगत मेद आनुपंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार महीं होते, इसको भृतृहार एपट करते हैं कि किया दिना साधन के महीं रहती । जैसे यह करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी किया कर्चा, कर्म, साधन आदि सामग्री के विमा नहीं हो सकती । पर्यु "यजेत" का अर्थ कर्चा कर्म आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति राज्यों से व्यक्तियों का समयाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अर्थ नहीं हैं। वाक्य० २, १२६।

अर्थ आफार का भी वोधक—समस्त आकार सुन्य या गौण रूप से गृह के ही अर्थ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति नहीं है। प्रत्य सामस्ता कार्य के सिम व नहीं है। प्रत्य सामसामन विश्वास कार्य है। या दूर सामसामन विश्वास कार्य है। या दूर कार्य है। गौण या मुख्य समस्त कार्य है। गौण या मुख्य समस्त कार्य है। गौण या मुख्य समस्त कार्य है। हितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि हितीय मता व वाम प्रता कार्य है। हितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि हितीय मता व वाम प्रता है। इस आवासताम के अपना या है। अन्य आकारों की श्वास मानते हैं। अन्य आकारों की स्वास्तामाम से हो या मानते हैं। इस मतावतामियों का मत है कि ग्रत्य कार्य होने के कारण सर्वोग्रतियाद जाति शब्द कार्य कार्य है।

य सर्वो अरविवास द्वाति शब्द का श्रव्य है। सर्वे प्रवाकारा गुख्यचानमावेन पदस्यार्थः। पुख्यराज,

बाक्यं० २. १२७३

समुदाय (अवस्वी) अर्थ हैं—राष्ट्र का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प और समुख्य के हों। यदि अत्येक राष्ट्र अवस्व के पोष कराएगा अर्थात् आकार समुख्य रूप राष्ट्र को माना जाएगा तो अत्येक राष्ट्र यहुवनन होगा, क्वोंकि समें फितने ही आकारों का समावेश है। यदि वेकल्यिक माने अर्थात् अवस्वयसमुख्य भी है, और अवस्वयी भी है तो कभी बहुवयन होगा और कभी एकवनन। सतः अवस्वविदिक अवस्वी राष्ट्र का अर्थ है।

#### समहायोऽभिघेयः स्वादविकल्पसमुच्चदः । वाक्य॰ २, १२= ।

श्रर्य श्रमत्य (अनित्य) है, श्रर्य संभर्ग रूप है—श्रर्य जाति, ग्राण या क्रिया रूप है। घट श्रादि शब्दों से घट आदि बस्तुओं का जाति गुण या क्रिया रूप से संस्ता ( सन्यन्य ) कहा जाता है । संसर्ग सन्यन्य वस्तुत्रों के बिना रहना सन्मव नहीं है, अतः सम्बन्ध अनत्य रूप कहा वाता है। यही असत्य सम्बन्ध राज्यों का अर्थ है। पदार्थ वाति से मंसुष्ट होने पर हो सत्य रूप से है, अन्यथा नहीं।

श्रसन्यो बाऽपि संसर्गः शृज्याय"ः केरिचड्रिप्यते । श्रास्य॰ २, १२:: ।

शब्द और अर्थ का सन्वन्य ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट आदि वस्तु अर्थ है। जाति गुण आदि सब अर्थ अतित्य हैं, अतः अर्थ भी

अनित्य है।

पतञ्जित ने 'कारुतिरनित्या' ( महा॰ आ॰ १ ) कारुति ( जाति ) कनित्य है, कहा है, उसकी ब्याय्या में नागरा ने इस भाव को सप्ट किया है कि महान्यान होते पर गील आदि जानि भी अमत्य ज्ञाव होती है, अवः जानि भी अनित्य है, केंग्रल तका ही सत्य है, तका के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि से सन्दद अर्थ भी असत्य और अनित्य है। नागेरा महा॰ आ॰ १।

संमार की समल वत्तुओं जाति, द्रन्य, गुल, किया, रूप अर्थ असत्य है, अनित्य है, अत: असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अर्थ भी अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अर्थ से सन्यन्य ही शब्द का अर्थ है।

श्रर्यं श्रमत्यामास सत्य ई—श्रर्यं सत्य है, किन्तु श्रसत्य बस्तु से सम्बद्ध होने के कारण असत्य प्रतीत होता है।

श्रसत्योपधि यत्सन्यं तद्वा शब्दनिशन्यनम्। सत्यमेवासन्योपाधिविचित्रितं शन्द्वास्यम् । वास्यः २, १२६ । .

पतञ्जलि द्रव्य को भी पदार्थ मानकर अर्थ को नित्य बनाते हैं कि 'द्रव्यं हि नित्यम् ( महा॰ श्रा॰ १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने उनर्युक्त मन को सप्ट किया है। कैयट श्रीर नागेश का कथन है कि सारे शब्दों का एक ब्रह्मतत्त्व ही अर्थ है। ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थान् नाम-रपात्मक जान् अमृत्य है, केवल बड़ा सत्य है। शब्द बड़ारूप अर्थ का बोध कराते हैं, अनः अर्थ सत्य और नित्य है। लॉकिक अमृत्य वर्लुओं से सम्बन्ध होने के कारए असत्य और अनित्य प्रवीत होता है। केंबट और नागेश।

प्रर्य प्रव्यास्ट्रप हैं, शब्द और प्रयें में यमिनता—शब्द का स्वरूप ही क्ये हैं। राज्य ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध

रुरावा है।

शन्दस्य स्वरूपमेवामिधेयम् । ृशन्ते वाऽमिजन्यत्वमागतो याति वाच्यताम् ॥ वाष्य० २, १२६ ।

श्रीमजन्यत्व या अध्यास पारिमाधिक राज हैं। इनहा सप्टीकरए करते हुए मर्जू हिर नहते हैं कि 'सोऽयम्' वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध श्रयांत् ताहास्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिनन्य कहते हैं। वय अध्याम के द्वारा परार्ष का स्वरूप आप्छाहित वर है एकाकार सा शति कराया जाता है, तब उस राज हो 'अभिनन्य (वाच्य) नाम से वोधित किया जाता है। अध्यास के कारण शब्द और आर्थ में एकासवा है। राज और अर्थ में ताहास्य सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध के द्वारा जब राज्य की अर्थ के सा ग्रेस प्रकार वा जाता है तब अर्थ को राज्य से भिन्न न कहकर राज्य ही कहते हैं। राज अभिन्न रूप से अर्थ का बोध कराता है। पुरवराज, वाक्य॰ २, १३०।

ागेरा ने मनूना में इसी मान को स्पष्ट करते हुए पावञ्चल भाष्य का उदरण दिया है कि सकेत पत्र और पड़ार्य में इतरेतराज्यास (पारस्परिक वाडाल्य) का निरुपण करता है, स्पृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही कार्य है और जो यह कार्य है वही राज्य है'। मनुगा 90 २७।

अर्थ की भयानता—यित अर्थ द्वाद का अधिक्ष रूप है तो शादाश ही प्रयानता है या अर्थ अदा की। इस पर पुरुषराज कहते हैं कि दान और अर्थ की एकालता होने पर भी अर्थ अदा की ही प्रधानता होती है, क्योंकि "सका ही "प्रयोग होता है।

> शन्दार्थयोरेकान्मत्वेऽन्यर्गाग्रस्यैव प्राधान्यमुपयोगवशात्। बाक्य० २,१३०।

मर्नु हर्रि करते हैं कि शन्द्र और अर्थ ही अभिनार्थकता होने पर भी विषय-भेड़ से डोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शन्द्र का अश प्रधान होता है और कहीं अर्थ का अश। वाक्य २, १३१।

भर्तृ हरि का मत है कि लैकिक प्रयोग में क्यारा की ही प्रधानता रहता है। लोक में क्षय के साथ एरजा दी प्राप्त हुआ सा ही राज्य प्रयोग में ऋता है। यया, 'श्रय गी' यह गी है, ऐसे प्रयोगों में क्या बाह्य जगत में विद्यमान होने के कारण सुरुय रूप से प्रतीत होता है। वास्य० २, १३२।

बहा तक शास्त्र साम्बन्ध है, सास्त्र में विवादा के क्षतुमार दोनों रूप ही देखें जाते हैं। कहीं पर शर्य क्षपने स्वरूप का ही बोब कराता है तब शब्दाश की प्रधानता रही है कहीं पर अर्थ का सुर्य रूप से निरूपरा होता है, तब अर्थाश की प्रधानता होती है, बक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता है। बाक्य २ २, १३२। अर्घ अर्घवराक्तिमान है— अर्थ से प्रयक् रानि नहीं है, अपितु वह रान्दों के अधीन है। रान्दों के द्वारा जिस प्रकार अर्थ का बीध कराया जाता है, उसी प्रकार कनसे वाथ होता है। अत्वर्भ अर्थ रान्य के स्वकीय माहालय से स्वापित किया हुआ ही हैं अत्वर्ध अर्थ असर्वेराकि इस प्रकार से निरूपित है। याच्य थर्म कभी किया स्प से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से । इस प्रकार निष्य से रान्दार्थ के रूप में किया या द्रव्य का प्रतिपादन किया जाता है।

अग्रके सर्वगन्तेर्वा ग्र देखे प्रश्चिता । पदस्यार्थस्य नियता कियादिपरिकस्पना ॥ सत्कय २, १३३ ।

अर्थ परिवर्तनशील हैं— कर्य को अवर्धशास्त्र इसांक्षण कहा गया है कि उसमें जो सिस्त है वह राज्य के द्वारा प्राप्त होती है। क्षय की सत्त शाज के अधीन है। राज के तिना अर्थ की आध्यान्त्र नहीं होती। पुण्यरान कहते हैं कि अर्थ निरासक (आत्महीन) और असत्यभूत है क्यों कि निवक्षा के अनुसार अर्थ निरासक (आत्महीन) और असत्यभूत है क्यों कि निवक्षा के अनुसार अर्थ निस प्रकार किस्त्रण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था की प्राप्त होता है। विवज्ञा के अनुस्य ही अर्थ का निरूपण होता है। यहा पर अर्थ के लिए निरासक राज का प्रयोग इस वात को सप्ट करता है कि अर्थ में निर्मावता या स्थायिता नहीं है, अवस्था अर्थ में परिवर्तन होता है। युव्यराज, वाक्य २, ४४१।

अर्थ सर्वशक्तिमान् हैं—अर्थ सर्वशक्तिमान् है। राद ने द्वारा प्रत्येक नियव राकि का बोध कराया जाता है, अब अर्थ को सर्वशक्तिमान् कहते हैं। (बाक्य कर, १३३)। सर्व हरि कहते हैं कि सत्र कुछ अर्थ ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्थ न हो। सकार की सब कुछ बस्तुर्य व स्य हैं। अवस्य अर्थ भी सर्वासा होता है। चस्त प्रकार राज्य सर्वगिक्कारां के के कारण सर्वशक्तिमान् है, इसी प्रकार स्वत्य कुछ बोध्य होने के कारण भी सर्वशक्तिमान् है। उपल क्षेत्र विद्यार कर कर में निक्शित अर्थ वोध्य होने के कारण अर्थ भी सर्वशक्तिमान् है। उपल क्षेत्र वोध्य होने के कारण अर्थ भी सर्वशक्तिमान् है। उपल क्षेत्र वोध्य हो वोध्य हो जात है। पुरवराच ।

सर्वा मक्त्याद्यंस्य नैरात्स्याद्दं वा व्यान्स्यतम्। श्रत्यन्तरातराक्ति वान्यन्य पा निरन्यनम् ॥ वास्य० २, ४४१

कैयटने कहा है कि शाद में समस्त अयों को वोघन करने की शक्ति है। और अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों हारा वोघ्य है।

सर्वार्यप्रत्यायनदाक्तियुक्तो हि श'द', ६वरा दप्रत्याय्यराक्तियुक्तर्व थं

नागेरा ने वैयाकरखों का सिखान्त लिखा है कि 'सर्वे सर्वार्थक एक ' समल राजों में यह राफि है कि वह समल अर्थों कावोध करा सर्वे। व्यवहार के द्वारा सन्द की सक्ति की निवमित किया जाता है। जिस मकार सन्द के विषय में कहा गया है, उसी मकार कैस्ट के मान हैं कि मत्येक आर्थ प्रत्येक राज्द द्वारा-बाच्य है। ठ्ववहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही आर्थ इस सन्द का वाच्य है। महान् से महान्, सूक्ष्म से सृद्म, असमाख्येय तस्त्र तक आर्थ के रूप में वोष्य है, आतः आर्थ की सर्वराक्तिमान् कहा गया है।

अर्थ नौद्ध है बुद्धिगत अर्थ हो सन्द का अर्थ है, बाद्य नहीं । सन्द बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अर्थ का बोध कराता है अर्थात् सन्द और अर्थ का सन्दन्य बौद्ध है, बाद्य नहीं। बाद्य बस्तुर्थ अम क्लाइन द्वारा बौद्ध अर्थ से सन्दद्ध हैं। यह विकल्पात्मक अर्थ अम के कारण राज बस्तु के साथ एकारा रह कर परवित बौद्ध है वर्वाप बाद्य बस्तु के साथ अध्यास को आह होकर बाद्य अर्थ का बोध कराता है। पुरवराज!

> यो वार्यो बुद्धिविषयो बाह्यवस्तुनिबन्यनः। स बाह्यबारिन्दिति सतः ग्रन्दार्यः केरिबद्धिस्यते। बाक्ष्य॰२, १३४। बुद्धियुपारुह एव ग्रन्दारयःयों, न बाह्यः। बुत्यराजः।

क्या वीद ही है या बाहा भी है। इस विषय पर शब्दाय मनक्य के क्रमाय में विरोप विचार किया गया है। नागरा इस मत को मानते हुए क्या को बीद मानते हैं और राव्हाय स्वयन्य को भी बाद मानते हैं। वे बाध क्या को अना-सक क्षान सानते हैं। वे बाध क्या को अना-सक क्षान सानते हैं। विद्याल क्या को सना-सक क्षान सानते हैं। वाहा क्षय को सुख्य मानते हुए भी बाहा क्षय को सी शब्दाय मानते हैं।

खर्ष नीद और नाह दोनों है—रान्तों का खासर निरोप से युक्त बाह्य अर्थ होता है। अपूर्व देनता स्वर्ग आहि शब्दों का आकार्रावरोप रहित नीद अर्थ होता है। कितप्य राव्यों से बोप्य अर्थ आकार्रावरोप से युक्त है और बाह्य नसु की स्पृति के कारण है। कितप्य राव्यों के द्वारा निराकार नीद अर्थों की शतीत होनी है, तदनुसार ही अर्थ की व्यवस्था की जाती है। प्रवराज।

> म्राकारवन्तः सर्वियाः व्यक्तसृतिनिदन्यनाः । ये वे प्रत्यवनासन्त सर्विन्नात्र त्यतोऽन्यया ॥ वास्य॰ २, १३४।

श्रर्य श्रामिश्चित है—प्रत्येक व्यक्ति की व्यप्ती-व्यपनी निचत वासना (संस्कार) के श्रतुसार ही व्यव का स्त्रस्य होता है। वस्तुवः कोई भी निरिचत व्यप सन्द्र का नहीं होता।

भतिनियतवासनावरानेव भिनिनयतानारोऽष्ट , नस्वतस्तु करियश्वि नियता नामिषायते । पुरवराञ, वाक्य॰ २, १३६ ।

भर्त हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्यवस्तु को वासना या दृष्टिनीय के कारण इन्द्रिय नाता रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अर्थ विभिन्न रूप में महरा करता है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। बाक्य ० २, १३६ ।

मास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः। पुरवराज ॥

अर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--- अर्जू हिर अपने आब को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रशेग करता है, किन्तु भिन्न-भिन्न भोता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ सममते हैं।

वक्त्रान्यथेव प्रकाश्वोः धिन्नेषु प्रतिपत्पु। स्वप्रत्ययातुकारेण शब्दार्या प्रविमन्यते ॥ बाक्य॰ २, १३७।

पुरायराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण दिया है कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने अपने झान के अनुसार विभिन्न रूप से अर्थ की प्रहरण करते हैं। यथा, वैशेपिक दर्शन के विद्वान ने अपने शान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया। वह यह माय प्रकट करना पाहता था कि घट अवयवी है, यह कपालहय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य-बादी घट राज्य से समकता है कि यह सत्त, रजस्, तमस्—इन तीन गुर्हों के समा-हारमात्र है। जैन और वीद्ध यह समकते हैं कि यह परमासु-संचयमात्र है। प्रत्येक को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञामानुसार एक अप में प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने इसका अर्थ अपने शानानुसार विभिन्न सममा। ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि बस्तुत. घट का क्या अर्थ है ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमासु-संचयमात्र है।

ज्ञान के अनुसार ही अर्थ भी परिवर्तनशील हैं—मर्ग हरि कहते हैं कि यही नहीं दें कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति व्यक्ते ज्ञान और बासना-भेद से विभिन्न सममते हैं, अपित काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक वस्तु की विभिन्न रूप में देखने लगता है।

> एकस्मिश्रपि दृश्येऽर्थे दर्शनं मिद्यते पृथक् । कालान्तरेख चैकीऽपि सं पश्यत्यन्यथा पुनः॥ वाक्य॰ २, १३८।

पुरवराज, काल या श्रवस्थाभेद से एक ही न्यक्ति के निचारों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्तर में एक ही शब्द का अर्थ विभिन्न समन्त्रेन लगता है, इतका च्हाइरए देते हैं कि एक मनुष्य जब कि इसने वीद-दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के क्षर्य को एक समस्ता था, परन्तु कालान्तर में बैगेपिक दर्शन के अध्ययन से इसी शब्द के खब को इद्द अन्य समस्त्रेन लगता है।

भतृं हरि श्रवएव कहते हैं कि निर्माच श्रव्यवस्थित हैं अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का हान और उसकी वासना सवा एक सी नहीं रहती। हान के साथन प्रत्येक श्रास्त या वर्शन एक ही व्यवस्थित श्रयं नहीं बवाते। श्रद्ध एक ही राज्य साश्च प्रक्ष श्रयं का श्रयं एक श्रयंक रास्त्र श्रीय सामना की श्रीनियत्वा के कारण क्रमशः विभिन्न रूप में सममना है। विभिन्न वर्शक एक ही राज्य का खबानातुसार विभिन्न क्रयं सममनो हैं। यास्त्र ९ १३६।

पुरवराज बहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के झान के घनुसार ही अर्थ विभिन्न भीर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वामाविक है, इसमें किसी का क्या वरा है।

प्रस्वराज ।

अर्घ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता—महूं हिर रायुंक विवेचन से इस निकर्ष पर पहुंचे हैं कि मतुष्य पूर्ण तस्वज्ञ नहीं है। उसहा ज्ञान अपूर्ण और अञ्चवस्थित है। अवस्वदर्माता के कारण उसका ज्ञान बुटिपूर्ण और कोक स्मानों से गुक है। अवस्व उसका अन्त्रयोग भी सर्वया अञ्चवस्थित, अवास्त्रिक, मुटिपूर्ण और स्माननों से गुक है।

तस्माद्द्रप्टतत्वानां सापराधं चहुच्छलम्। दर्शनं चचनं दापि नित्यमेवानव स्थितम्॥

बास्य० २, १४०।

अर्थ वक्ता की इच्छा के अनुरूप—अर्थ हार ने अर्थ के विषय में इह अन्य आवारक बरुव्य उपर्युक्त १२ विभिन्न मर्वो के अतिरिक्त दिये हैं। भर्वे हिर और पुरवराज कहते हैं कि अर्थ का कोट रूप नहीं है। बका जिस प्रकार शब्द के अर्थ का निरुपल करता है वही उसहा अर्थ हो जाता है। एक ही प्रकार शब्द के अर्थ का निरुपल करता है वही उसहा अर्थ हो जाता है। एक ही दूसरा बच्च एक एक स्व से प्रतीग करके एक माथ को व्यक्त करता है और दूसरा बच्च उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ वेण्यि करता है। पुरवराज, बाक्य वर्ष शुप्त हो अर्थ।

> सन्तराद् व्यवतिष्ठन्ते पदार्था न तु वस्तुतः। उपनारात् स धवार्थः क्यांविदनुनस्यत॥ वान्य०२,४४४।

शुष्ट श्रर्य का केवल संकेत करता है—यह हीर श्रीर पुररराज का क्यन है कि शुष्ट श्रर्य के स्वरूप को सर्शा नहीं करते, श्रापतु दूर दहते हुए ही श्रर्य का संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रकार ज्यबहार के लिए ज्यवोगी होने हैं। ग्रान्ट् में यह राक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप की सर्वा कर सके। पुरवराज, वाक्य०२, ४४२।

> वस्तृपलचराँगञ्दो नोपमारस्य कारकः। ब स्वर्शाकः पदार्यानौ संस्थ्रप्टुं तेन शक्यते॥ वाक्य∘ २, ४४२ ।

अर्थ अनुमेर हैं, संकेत से मी अर्थ ज्ञान-शब्द का अर्थ जो वका के इर्य में है, वह है। क्या वका जो साता के इर्य में है, वह है। क्या वका जो साता कर करना चाहता है वह साव उसी रूप में भोता के इर्य में उत्पक्ष होता या विभिन्न रूप से । इम विषय पर मर्वृहिर और हेताराज का क्यम है कि अर्थ की जो कर वर्त्या की जाती है वह वक्षा के अभिन्नाय पर ही निमंद रहती है या राव्य राष्ट्र भी उन्ने इक्ष कार्य करती है। इसका कर मर्वृहिर देते हैं कि, जहाँ वक अर्थहान का सम्बन्ध है यह शब्द अर्थ करती है। इसका कर मर्वृहिर देते हैं कि, जहाँ वक अर्थहान का सम्बन्ध है यह शब्द अर्थ है। शब्द ही विभिन्न अर्थों का सम्बन्ध है यह राव्य अर्थ है। शब्द ही हिमान अर्थों का रिमाजन करता है। अतिनिक्षेत्र (अर्थें वन्द करना) आदि उन्केशों से जो अर्थवीचन कराया जाता है। शब्द शब्द स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर कर का विवार किया जाता है। अर्थवान प्रवच्च है या अर्जुमेन, इस वियन में उत्तर है कि की वा क्या की विवस्त का अपने अनुमान द्वारा कार्य समस्ता है। औता वक्षा के द्वारा उच्चित शब्द की सुनकर यह सनुमान करता है कि कार स्वरूक्ष का सोध कराना चाहता है। अर्थें जा सम्बन्ध करता है। है कि कोरा क्यू के सुन का सोध कराना चाहता है। अर्थें जा सम्बन्ध है। इस्त स्वर के अर्थें का सोध कराना चाहता है। अर्थें का स्वरूक्ष करता है। है ला-राज सम्बन्ध है। इस्त कार है। इस्त सम्बन्ध है। इस्त स्वर के इस्त सम्बन्ध है। इस्त स्वर कार है। इस्त सम्बन्ध है। इस्त स्वर के स्वर करता है। है ला-राज सम्बन्ध है। इस्त स्वर करता है। है ला-राज सम्बन्ध है। इस्त सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध सम्बन

वक्तुरिमियायादर्धानां व्यवस्था न शब्दधर्मतः । शब्दादर्धाः वतीत्रन्ते स मेदानां विधायकः॥ अतुमानं विवक्तयाः शब्दादन्यस्य विद्यते ॥

वाक्य॰ ३, पृ॰ ४४०।

अर्थ काल्यनिक हैं, शब्दस्मि में व्यक्ति का महत्व मतृ हिए और पुरव-राज ने इस यात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ और उनका बाज्य-बानक मात्र व्यक्ति की कल्पना का फल है या अनाति। इस पर उनका क्यन है कि यह समन्त साध्य-सावग (बाज्य-बानक) व्यवहार काल्यनिक है। इत दोनों साध्य और सावनों का परस्पर सम्बन्ध आपीत्क है। अर्यान् करिंट की क्ल्यना का फल है, बान्यनिक नहीं है। अत्यस्व पत्रार्थ असस्य है। पुरवराज २, ४३१।

यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह सावन (वाचक) है, इन दोनों का यह संवंध है,

यह सनकालानिक है। खन तारिवक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से माध्य-साधन और दोनों वे सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी के साध्य ( खर्ष ) खाँद किसी को साधन ( शन्त्र ) मानवर जनता तटर्ष में सम्बन्ध करता है और प्रयोग करता है। हैलारान, वास्य० २, ४३४।

> प्रयोक्तेत्रापिसन्घते साध्यसाधनस्त्रपताम् । श्चर्थस्य वाऽपिसम्बन्धनरपना प्रसमीहते ।

> > बाक्य॰ २, ४३४।

पुष्यराज यहुत स्पष्ट राजों में कहते हैं कि यदि साध्य-साधन श्रीर इनका सम्यन्य बास्तरिक होता है तो वस्तु रममाव को ब्रह्मा भी श्रयमंत् ससार की कोई भी बड़ी होत्क उसको वन्दल नहीं सकती, श्रीर यह राज अर्थ तया इनका सम्बन्ध निरिचत ही होता परन्तु ऐसा देवने में नहीं भाव का भत् हरि के प्रतिवादन किया है। साध्य-समुद्देश में महूं हरि ने यह विस्तार से प्रतिवादन किया है कि यह साध्य-समुद्देश में महूं हरि ने यह विस्तार से प्रतिवादन किया है कि यह साध्य-समुद्देश में महूं हरि ने यह विस्तार से प्रतिवादन किया है कि यह सब छुड़ वैविचित्र (काल्पनिक) है। राज्य श्रीर अर्थ का सम्बन्ध भी काल्पनिक है। पुण्यरान, बाक्य० ९, ४३६।

यदि हि बास्तवमेतत स्यात् तदा वस्तुस्यमावस्य प्रक्षणाऽपान्यया मर्तुमग्रक्यवाद् व्यवस्थितमेवेतद् भवेत्, न च तथा परिदृश्यते। पुरपराज, वाक्य० २, ४३६।

अर्थ परिवर्तनशील हैं—मर्तृहरि का क्यन है कि इस विषय पर एक मत यह भी है कि क्यें वर्षाय सर्वशिल बुक्त है तथापि प्रवोक्तकों के द्वारा निस वह रेय से जिस रूप से विवस्ति होता है, वही उसका रूप हो नाता है।

> योऽसी येनोपमारेख प्रयोक्तृषा विवित्तत । स्रर्थस्य सर्वयक्तिरनात् स तथैव व्यवस्थित ।

बास्य॰ २, ४३७।

अर्थ तीन मकार को हैं—सीरदेव ने परिभाषाशृत्ति भेवतायाहै कि वर्धवत्ता ३ प्रकार की है, २, लोकिक, २ व्यन्ववव्यत्तिरेक्समधियान्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित। सीरदेव के मतानुसार व्यर्थ को तीन भागों में विमाणित किया जा सकती है। परिभाषा, १२८।

१—लीं किक अर्थ को सप्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लीं कि अर्थ पट में नहीं एहता। लोक में महील और निजुत्ति से शब्द व्यर्थवान होता है। अर्थात लोक में सार्यक शब्द उसी को कहते हैं, निसके अवस्त से प्रवृत्ति यानियत्ति होती है। लोक में प्रवृत्ति या निवृत्ति वाक्य में हो होती है, अत वाक्य है। सार्यक है। वाक्य का अर्थ ही लांकिक अर्थ है।

लीक्कित ताषत् पद पव नास्ति । प्रवृत्यैव निवृत्यैव ग्रादो लोकेऽ-र्यवान् भवति । वास्य पव प्रवृत्तिनिवृत्ती रप्टे इति तस्यव लीक्कि।। भृत हिरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत रूपट शब्दों मे दे चुके हैं कि एदों में तब तक सार्यकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को प्राप्त नहीं होते। बाक्य के अतिरिक्त पट की कोई सार्यकता नहीं है। बाक्य ही सार्यक होता है।

> तथा पदानां सर्वेषां प्रधगर्वनिवेशिलम् । वास्येभ्यः प्रविमकानामर्थः सा न विद्यते ॥ वःक्यः २,४२७ ।

२ - अन्ययवयितरेकसमधिगन्य, अर्थ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द में प्रकृति और प्रत्यय का प्रयम्भुयक व्यर्थ क्या है, इसका निर्णय अन्यय और व्यतिरेक के द्वारा होता है। पत्त्रिक्ष ने महासाव्य में सबसे प्रथम अन्ययवयित रेक के महत्त्व पर ध्यात आहर किया है और अर्थ-निर्णय या अर्थशान के लिए अल्वय और व्यतिरेक के मुख्य साधन याताया है। अन्यय और व्यतिरेक के द्वारा या यह अर्थ प्रस्ता का है कि शब्द में इतना या यह अर्थ प्रकृति का है और इतना या यह अर्थ प्रकृति का है

# सिद्धं त्यन्वयव्यतिरेकाम्याम् । महा० १, २, ४४ ।

३ - प्रतिहासापित, अर्थ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयन्यतिरेकगन्य नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आवार्यों ने उन राज्यों को उन अर्थों में पढ़ा है, अतः उन राज्यों का वहीं अर्थे लिया जाना है। पतञ्चलि ने इस प्रकार के अर्थे को "आचार्यों पारान्त संक्षासिन्न" (महा० १, १, १) अर्थात् आचार्यों के उपवहार से अर्थ - निर्णय को वातते हुए आचार्य अ्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिति ने जो पृद्धि, गुण, उपभा निर्णा, पि, नदी आदि पारिमापिक शब्द हिए हैं, उनके अर्थ मितातातिपद ही हैं।

#### श्चर्य १८ प्रकार का है, पुरुषराज का विवेचन

पुरवराज ने भर्त हरि के उपर्युक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के कारि-रिक्त लिखा है कि कार्य १८ प्रकार का है। कार्यविज्ञान की ट्रांट से पुरवराज का यह विवेचन विरोप उपयोगी है। पुरवराज ने जो १८ कार्यों का विवरण दिया है, वह निन्न है।

> श्रयोंऽप्टादराघा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० । पुरवराज, वान्य० २,=१, ए० ११० ।

१—वस्तुमात्र, समस्त वाद्य धर्य जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाद्य धर्य जो कि स्वसन्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका वीवन नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थ वस्तुमात्र होगा।

२ - अभिषेय, बाह्य अर्थ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, वब उसे अभिषेय

( बोध्य या बाच्य ) कहेंगे।

३—रास्त्रीय, खिमचेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय खीर दूसरा लेकिक। वेद और शास्त्रादि द्वारा पविषाय क्यां शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप और उद्धार होना है। धर्यात् एक धर्य की निकालना और अर्थान्तर का आस्पेर किया जाता है, खत. शास्त्रीयक्यों की 'आवापोद्धारिक' कहते हैं।

४ लेकिक, लोकप्रसिद्ध खर्य, ऊपर लिया जा चुका दै कि लेकिक कर्य बाक्यार्थ रूप खर्थ होता है। लौकिक खर्य में खावापीद्वार नहीं होता, ऋतएव लोक्कि खर्य को खखरड बानते हैं।(लौकिकस्वयरहर.)।

४—विशिष्टावमहमन्प्रत्यवहेतु, पतञ्जलि ने महाभाष्य में 'कंसं घातपति' (फंस फो मारता है), 'विल वयवित (पिल को वॉपका है), उदाहरणों प्रारा इसला खर्थ स्पर किया है। कंम और यिल खरीय के पुरुप हैं उनका मारता वा वॉपना यर्तमान काल में कैसे सन्भव हो सकता है। यहाँ पर अर्थ यरुत्ताः तद्रूष्ण नहीं है, किन्तु विशिष्ट आकारपुक ज्ञान से उसका प्रत्यक्त किया जाता है। यहाँ पर अर्थ यरुत्ताः है असस्य अर्थ को भी सत्य अर्थ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे अर्थ को विशिष्टावमहसन्प्रत्यवहेतु इसिंवए कहा जाता है, क्यों कि अर्थ इस प्रकार निशिष्ट आकार से युक्त इक्त प्रस्तुत हुआ है कि वह यरतुतः आवश्यामान यस्तु में भी विश्वमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अर्थ कह सम्मे है।

६ - बिशिष्टावमहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत खर्यात् खसत्य या काल्पिक न होरुर वास्तिवक कर्य, जैसे, शुक्त गाय खाहि खर्थ वास्तिवक रूप मे वाह्य जगत् में विद्यमान है ।

७—सुष्य, राष्ट्र का श्राभिधा शक्ति से जो श्रयं बोधित किया जाता है वह सुष्य श्रयं है। यथा सारना श्रादि से गुक गाय, इसमे गो शब्द श्रपने मुख्य श्रयं गी का बोध कराता है।

म-परिकल्पितस्विधियाँस, लज्ञ्णा शक्ति या व्यंजना शक्ति हे द्वारा जो अर्थ लिन्ति था व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितस्पियियांस अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसमे रूप अर्थात् नास्तिक अर्थ किसी निमित्त त्रिहोप के कारण विपयोंम परिवर्तन आदि किया जाता है, अत्तरप्य इसे गीए अर्थ कहते हैं यथा, 'गीर्थोहिम.'' में गो शब्द नाहिक पंचनद्रमानीय की निमित्त-विरोप मूर्वता के वोधन के लिए मशुक हुआ है। अपने मुख्यार्थ गो-यशु को होइकर गौए अर्थ 'मूर्य' के अर्थ में प्रपुष्ठ हुआ है।

६—ज्यपदेरय, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अर्थ को ज्यपदेरय अर्थ कहते हैं। जैसे जावि या द्रव्य आदि। सर्वृहिर ने ऐसे अर्थ को "समा-रुपेय" नाम दिया है।

१०--अन्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूप से न किया जा सके,

ऐसे कर्य को बन्दपदेश्य कर्य कहते हैं । मर्तृहरि ने ऐसे कर्य को ''क्समारयेय'' नाम दिया है । इन्द्रिय से कहरत सहस कर्य जिसका ठीककीक वर्शन नहीं किया जा सकता

११ - सत्त्वमावापन्न, दो कर्य किमी वाह्य वस्तु का वीध कराता है, दो हरय कारए है, उसको सत्त्वमावापन्न कर्य कहते हैं, क्वोंकि वह सत् वन्तु का वोध कराने के सद्रुप होगा हैं।

१२ - अनत्वभूत, जब धर्म असन् वस्तु का वोच करावा है, तब यह असत्व-भूत अर्थ होना है। क्योंकि उन त्यिति ने बाग्न कोई सन्वन्तु नहीं है।

१२—ित्यरतहरण, जो कर्य त्यार रूप से विचनान रहे, उसे त्यार रूक्त हैं। यथा, 'राजपुरुव'' में पुरुष राज्य राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध कराता है। त्यार रूप से कर्य बोध कराने के कारण इसे त्यार सत्वरण अर्थ करते हैं।

१४ - विवक्तामित्तसित्रधान, स्थित तस्य के विपरीन जहीं पर कर्ये विवना के कार्यान रहता है तसे दिवसामितित्रसिम्बान कर्य कहते हैं । यया, "राहा पुरुत्तर" में निदिचन कार्य नहीं है क्योंकि दोनों शान्य पर्युपन हैं। विवक्ते कार्हे कार्याया मार्ने कार दूनरे को विरोध्य। यहाँ पर कार्य ववना पर निर्मेर है। अतः कार्निश्चत है।

१४- क्रांसियीयमान, जो क्यें प्रसुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे क्रांस भीरमान क्यें कहते हैं। यया, 'राजस्तः' में 'राजा का मित्र ऐसा क्यें प्रसुत रूप से वर्तित होने के कारण क्रांसियमान है।

१६ प्रवीनमान, प्रमुत वर्ष के व्यतिहित्त वी वर्ष वर्षवना या प्यति से झात होता है, उसे प्रवीनमान वर्ष कहते हैं। यश 'पातसता' में ही पात्र का नित्र यह वर्ष दीवृत्तर 'पात्रा है नित्र विसक्त' इस प्रवार का बर्ज़ीह समास का वर्ष प्रवीत होने से यह वर्ष प्रवीनमान है।

१७ अभिसंहित, बाच्य अर्थ । यथा, गो शब्द से वाति या व्यक्तिए जो भर्ये झात होता है, वह अभिसंहित है।

१=~ मान्यरोजक, अविनामाव से शहते वाला अर्थ । यथा, गो शब्द से जो विभिन्न गुक्त, नंज, पीत आदि वर्ष विशेष का भी झल होता है, वह अर्थ गो शब्द में अविनामान से रहता है, बतः वसे नान्यरोयक अर्थ कहते हैं।

## श्रोग्डेन और रिचाईस का विवेचन

श्रोन्डेन श्रीर रिचार्ड्स ने श्रपनी पुसन 'नीनिव्वश्राव् मीनिव्व' श्रप्याय (१प्टर १-४ से २०५) ने श्रावुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ श्रम के लक्षणों का बन्हेल किया देवया उनका विवेचन भी किया दे। प्रयुक्त विवेचन से उसकी बहुत सुद्ध खंशों में समानता है। होनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत होती है।

# ओग्डेन और रिचार्ड्स का विवेचन

# आधुनिक भाषाविशेषझें द्वारा श्रर्य के १६ लक्षण

श्चोग्डेन और रिचाईस ने अपनी पुस्तक 'भीनिङ्ग आव मीनिङ्ग' (अप्याय ६ पृष्ठ १८४ से २०८) में आपुनिक भाषाविशेषकों द्वारा बताए गए अर्थ के १६ तक्ताणों का विशेष ज्हापोह-पूर्वक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्त्या निस्त हैं. —

(ফ)

१-तास्विक भाग अर्थ है।

२--अन्य वस्तुत्रों के साथ एक अनुपन अनिर्वचनीय सम्बन्ध अर्थ है।

#### (祖)

३-शाखकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं।

४-शब्द का लक्ष्य अर्थ है।

४--सारांश अर्थ है।

६--वस्तरूप में निरूपित कियात्मकता अर्थ है।

७-(क) अभिमत तथ्य अर्थ है।

( स) संकल्प अर्थ है।

द-शाक्षीय प्रकिया में निर्दिष्ट भाव ऋर्य है।

ध—हमारे भावी घनुभवों से सिद्ध किसी वलु के कियात्मक परिएाम प्रय हैं।

१०—िक्ती वक्कय मे वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिएाम कर्य है।

११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्वोधित मनोभाव अर्थ है।

#### (可)

१२-- किसी निर्पारित संबन्ध के द्वारा किसी संवेत से बस्तुत: संबद्ध पदार्थ ऋर्य है।

१३—(क) किसी प्रेरणा के स्नरणोद्वोधक परिखाम ऋर्य हैं। मन्प्राप्त संवन्य ऋर्य हैं।

( स ) कोई अन्य पटना जिससे किसी अन्य पटना के समर्गोद्वीयक परिसाम संवद्ध हैं, अर्थ हैं । ( ग ) फिसी संकेत का श्रमिमत पदार्थे अर्थ है।

( घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिज्यक्त करती है, वह अर्थ है।

(संदेतों के विषय में -)

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुवः संकेतित करता है, श्रर्थ है। १४-संदेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अर्थ है। १४-संबेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं श्रमिमत माव है, वह श्रर्थ है।

१६-(क) व्यक्ति संदेत के द्वारा जिस अर्थ को समऋता है. वह अर्थ है।

(स्र) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की अपने हृदय में भावना

फरता है, वह अर्थ है।

(ग) व्यक्ति संकेत के हारा जिस माब को बका का श्रामिशेत मान सममता है, वह अर्थ है।

श्रर्य के इन १६ लक्ष्णों की वपयुक्त अर्थ के लक्ष्णों से द्वलना विशेष उपयोगी प्रचीत होती है।

# अध्याय---३

#### श्रयं विकास

अर्यविकास के कारण—पूर्व अध्याय में इस वाव पर ध्यान आक्टर किया गया है कि राज्य का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। बका और बोहा के विवज्ञातुक्त एक ही राज्य का अत्य अर्थ में भी बिहोप भावामित्यिक के लिए प्रमोग किया जाता है। इस अध्याय में अर्थ-विकास के कारणों पर प्रकार जाता जायगा कि किन कारणों से एक राज्य के अर्थ का कभी विस्तार, कभी संकीन और कभी अन्यार्थ नेथकता होती है। कभी एक राज्य नानार्थक हो जाता है और कभी अनेक राज्य एकार्यक हो जाती हैं।

## श्चर्य की परिवर्तनशीलता

फैंबट ने क्यों के विषय में लिखा है कि यति एक शब्द का एक ही क्यों नियमित रूप से प्रयोग होता तो कार्य विषयक सदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु ऐसा नियम नहीं है, क्षतः संदेह होना है।

यग्रेकः शुम्द एकस्मिन्नथें नियतः स्यात् , तत पतद् युज्यते वन्तुम् , यतस्वनियमः ततः प्रकृतेरेव सर्वे अर्थाः स्युः। प्रदीपः, महा० १, २, ४४।

नागेश ने कैयट का स्पट्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति श्रीर प्रत्ययों का श्रार्थ अतिग्रत है।

महतियत्यययोश्यंत्रचाया ग्रानैश्व्यं दर्शयति ।

उद्योत, सरहर १, २, ४.४

इसी श्रमियतता के श्राधार पर पत्रक्षल ने कहा है कि "एकरव शब्दों वहर्स:" एक राव्द के नाना श्र्य होते हैं। महा० १, २, ४४। यस, माप श्री पाद इन तीन राव्दों को उदाहरण के रूप में रातते हुए उन्होंने बताबा है कि ये तीनों राव्द नाना श्रयों के बोधक हैं। एक राव्द के नाना श्रयों का होना श्रयं विकास का परिचायक है। बेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत हैं, चल हैं। "यत कि च वात्यां वात्तरु" बजुठ ४०, १। भाषा श्रीर श्रयं का साजात संक्ष्म महत्य से हैं, मजुष्य मर्ग है, उससे संबद्ध बस्तुओं की भी वही गित होती है। उसमें परिवर्तन श्रीर चलत्व श्रा जाता है।

#### श्चर्यविकास के तीन स्वरूप

यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अर्थविकास पर प्रकाश डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वप्रथम पृथ्वी को गो नाम दिया गया। यह अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधर्म्य से गाय को भी गौ कहा जाने लगा। इससे भी आगे चलकर वासी की भी प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इपु, श्रादित्य, रिम्म श्रादि में इस अर्थ का साधर्म्यनिरूपित विस्तार हुन्ना । इसके न्नतिरिक्त मुख्यार्थ गाय को छोड़कर गौए अर्थ दुग्य, चर्मासन, चर्म, त्लाव आदि के लिए भी इसका प्रयोग होते सता। यह एक स्वरूप है ज्यांनू अर्थनिसार की जोर प्रवृति, जिससे एक शब्द अपने मौलिक अर्थ से परिवर्तित होता [हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त होने सना। यास्कृने यह के व्हाहरणों द्वारा अपने कपन् की युष्टि की है कि किस मकार चैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था। निरुक्त २, ४-६।

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शन्द ही जो कि अपने निर्वचना-स्मक अर्थ के आधार। पर नानायंक होना चाहिए या, वह अर्थसंकोच के द्वारा संक्षमित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन राष्ट्रशक्ति के रुढि और योगरुढ़ि के विवरण में किया गया है। यास्त्र ने इसी प्ररन की निम्न रूप में रक्ता है कि यदि वज्ञलकिया के आधार पर ही तज्ञा (बद्ई) कह ता है, तो प्रत्येक तद्राणकिया करने वाले की तच्चा क्यों नहीं कहा जाता। प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले को अध्व (घोड़ा) क्यों नहीं, और प्रत्येक झेंद्र करने वाली बल्लु को तृष्य क्यों नहीं, (निरुक्त १, ११)। इसका उत्तर देते हुए याल्क ने अर्थसंकीच की खोर व्यान दिलाया है और कहां है कि लोक में पेसा ही देखा जाता है कि निर्वचनात्मक अर्थ के आपार पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता (निरुक्त १, १४)। पतञ्चलि ने भी इसका विदेचन फरते हुए लिखा है कि "क्या यह उचित है कि राज्यों का किसी रूट अर्थ में प्रयोग हो। उत्तर दिया है, "हाँ यह युक्त है। सौकिक व्यव-हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।"

युक्तं पुनर्यंत् नियतविषया नाम शन्दाः स्युः। बादं युक्तम् । अन्यप्रापि तद्विषयदर्शनात्। महा॰ २, २, २१।

इस प्रत्न का एक वीसरा सहस्य भी है, वह है अयोदेश । कमीन्कभी शब्द अपने सुर्य एवं स्वामाविक अर्थ को छोड़कर अन्याय में भी प्रयुक्त होने लगवा है, ऐसी स्थिति में उसकी अयोदेश कहते हैं । इससे एक और अर्थसंकोच है, दूसरी और अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकीपीने' अर्युस्टा-कार्येयोः' ('अपटा-यायी ४, २,२०) सूत्र की ब्यालंबा करते हुए 'पत्रक्षति ने

फोपीन राज्य का अर्थ अकार्य अर्थात् दुण्कर्म किया है और इसका संबन्ध कृपपतन के योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह राज्य कृपपति के साथ संवन्य और अकार्य दोनों को छोड़कर कोपीन नामक यक्ष के लिए प्रयुक्त को होने लगा। उक्त सूत्र की ज्याक्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण भी दिया है। आतृत्य राज्य का उक्त आत्र आता का पुत्र या, परन्तु पर- छात्र ने 'व्यन् सपत्ने' (अप्टा॰ ४, ९, १४४) सूत्र का माप्य करते हुए वताया है कि आतृत्य सप्तने अपत्यायों को छोड़कर रात्रु के अर्थ में चल पहा है। कैयट में कहा है कि आतृत्य राज्य राजुमात्र के लिए प्रयुक्त होत् है, ऐसा नहीं है कि समस्त रात्रु भाई के ही पुत्र हो। इस प्रकार आतृत्य राज्य सुक्तायों को छोड़कर रात्रु का पाणित ने रात्रु अर्थ में में पत्रो प्रकृत राज्य सुक्तायों को छोड़कर रात्रु का पाणित ने रात्रु अर्थ में में मयो। किया है। कारिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी राज्य से बताया है, परन्तु सपत्न राज्य सपत्नी के अर्थ को छोड़कर रात्रेक रात्रु के लिए मपुक्त होता है, चाई सपका राज्य सपत्नी (कारिका, क्षान्यः) १, ११४४)।

# तीनों स्वरूपों का विवेचन

अर्थोवकास की तीन भाराएँ हैं, अर्थे संकोच, अर्थोव्हतार और अर्थोद्देश।
पठ अप्याय में रुदि, पोगरुदि, और योगिकरुदि शक्तियों के विवेचन में वताया
गया है कि शब्द के सुल्यार्थ या निर्वचन के आधार पर तानार्थक और ज्यापक
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका ज्यापक रूप से
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम यास्क ने इस पर प्यात आकृष्ट किया है और
नामकरण के मूल पर प्रकाश डातते हुए लिखा है कि निर्वचन के आधार पर
रादर का सामान्य रूप से प्रयोग तहीं हो सकता है। गो, अरब, रुण, मूमि, परिमाजक, जीवन के अर्थों में मंकोच होने के कारण इनका निर्वचनात्मक अर्थसामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है।

ं पत्रज्ञाल, भर्त होरे, कैयट, नागेश और हैलाराज आहि ने अर्पसंकोच के विभिन्न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है।

फैयट ने कहा है कि बवापि शब्द की शक्ति ज्ञानन्त है, वह सर्वार्थवोधक है, तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अर्थ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया जाता है, तय बहु उसी अर्थ का बोध कराता है, अन्य का नहीं।

सर्वार्याभिघानग्रक्तियुक्तः शन्दो यदा विशिष्टेऽयं संव्यवद्वाराय नियम्यते, तदा तत्रेव प्रतीति जनयति नान्यत्र। क्यट, महा०१. २. २२।

नागेरा ने लिखा है कि रुढि शब्दों में किया का निर्देश केवल उसकी व्यासी

फे झान के लिए होती है। जैसे 'गण्डलीति गौ:' वस्तुतः उसका कार्य हडिसंजा हो जाने के कारण समाप्त-पाय हो जाता है, क्षनएव गमनकिया के कारण बसे गौ कहते हैं श्रीर अन्य वस्तुएं जो गमनकिया करती हैं, उन्हें गौ नहीं कहते।

स्रिहिशन्देषु क्रिया नेवलं च्युत्पत्वर्थमध्येवतं, गच्छतीर्रत गौरिति । तेन गमनक्रियारहितोऽपि गौर्मविति, गोपिल्हाधान्योऽयों गमनविशिष्टोऽपि गौर्न मवति । नागेया, महा० ३. २. ३६ ।

हैलाराज ने जतएव कहा है कि गमनकिया के कारण मनुष्य को गी नहीं फहते, और अचरणकिया के कारण न्यभोध को प्लच नहीं कहने लगते। रुड होते से राव्य अपने निर्वचनात्मक कार्य को छोड़ देवा है।

कदम्बाध लौविक स्थार्थस्य अस्टल्मात्रादु न्यक्रोधः प्लस्ते नोरुयने, न हि गमनाद् नौरिति पुरुपोऽपि गौरित्यमिधीयते। वाक्य॰ का० ३ ए० ४६४।

श्रतएव विखनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुत्र अन्य ।

> श्रत्यदि शब्दानां व्युत्पश्चिनिमित्तमस्यक्य श्रृश्विनिमित्तम् । स्रा० दर्पेण । २, ४ ।

नारोरा ने लघुमंजूम में लिखा है कि मध्वित प्रचलित वर्ष को लेकर चलती हैं। इसके उदाहरण लिखे हैं कि ज्याम, मिछ, नुपुर, मध्वप चादि राज्द हट हैं, इनमें ज्युतस्थर्ष का बोध नहीं होता। देव राज्द भी रूढ हो गया है। (मंज्या पूट १०७, महा॰ ३, २, ४६)।

तागेदा ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि नातृ शन्द के दोनों क्यर्थ हैं, साता और तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से मावा का अर्थ मावा जननी हो लिया जाता है, तोलने वाला नहीं।

ग्रवय प्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्वलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७ ।

कितने ही राज्य पहले नारा आयों के बोधक रहते हैं, परन्सु प्रसिद्धि के कारण उनके आयों में संकोच होने से कोई आर्य शेष रह द्याता है, आन्य अर्थ आप्रयुक्त हो जाते हैं। पुरवराज ने लिखा है कि धेतु शब्द प्रत्येक दूध देने तोत रहा का वाचक था, परन्तु उसका अर्थ संकोच होने के कारण गाय ही आर्थ शेष रह गया है। वाक्य० र. २१०। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निपेय और उपना दो आर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निपेयार्थक ही रह गया है।

नेति प्रतिपेधार्थीयो भाषायाम् , उमयमन्वस्थायम् । निषक १, ४

वेद में पशु शब्द का व्यवं बहुत ब्यापक है। शतपथ बाहाए ने पांच पशुकों में मनुष्य का भी उल्लेख किया है। शतक ६,२,१,२। यजुर्वेद २३,१७ में व्यक्ति, बाबु व्योर सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुव्या है। कीपीविक, शतपप, तींतर्राय ध्यादि बाहाएों में व्यात्मा, यजमान, व्यात, श्री, सोम व्यादि के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका व्यर्थ केवल गाय व्यादि पशु ही रह गया है।

इसी प्रकार माझण प्रन्यों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अप्ति, इन्द्र, सोम, म्हपि, पितृ, पुरुप, यज्ञ, नज़न्त, विप्तणु, वृत्र, इरि, हिर्यय, समुद्र, मार्गरियन् आदि राट्य बहुत ही ज्यापक अर्थों में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य में इनके अर्थों में यहुन संकोच दिखाई देता है।

याक ने निरुक्त के अध्याय क्षेत्र, चार और पांच में वेद के नानार्थक शब्दों की वेदनानों के उद्धरख्यूर्वक बहुत बिस्तार से ज्यारया की है। संस्कृत साहित्य में उन शब्दों के अपों में यहत संकोच हो गया है। उदाहरखार्य कितयम शब्द तथा उनके वैदिक अर्थ निम्ब हैं:—गी (इध्यो,सूर्य, गाय, किरण, वाण आहि।) काष्टा (दिशा, उर्पद्रशा, सूर्य, जल।) शिरस् (आहित्य, सिर।) रजस् (खोहित्य, लिर।) प्रन्य (अप्र, अध्यक्षर, अध्यापुरुर।) अर्क (देव, भक्त, जन्न, जाक ) एक।) पित्र (मन्त्र, किरण, जल, अप्रि, वायु, सोम, सूर्य, इन्द्र।) अपि (शब्द, ईस्पर।) इक (चन्द्र, सूर्य, रब्गा, रुगाल, हत।) आध्वती (यावापुध्यवी, होरात्र आदि।)

अर्थर्सकोच कई प्रकार से होता है। पतञ्जलि और मर्नु हिर ने लिखा है कि समास से अर्थसंकोच या अर्थ का विरोगायस्थान हो जाता है। यथा, अब्मनः, बायुमतः (जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले), कर्येंजप (पिग्रुन), परयतोहर (स्वर्णकार), प्रमचक, त्र्वच, कर्यडेकाल (शिव)। महा० आ०१, धाक्य० का० ३, पू० ४४६।

उरसर्ग के संयोग से ऋषंसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह्र घातु के आहार, विहार, महार, संहार, नी धातु के प्रख्य, अतुनय, विनयं, निर्णय, भू धातु के प्रमाव, अनुमाव, अनमय, सन्भय, प्रमाव आदि।

विशोपणों के संयोग से अर्थ का संकोच हो जाता है और वह राज्य विशोप अर्थ का याचक हो जाता है । जैसे "शुक्तः पटः" "शुक्तो गीः" आर्थि ।

सर्वेश्च शन्दोऽन्येन शन्देनामिसंबध्यमानो विशेषवचनः सपद्यते । महा० २, १, ४४ ।

पवञ्जलि ने बवाया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु

चित हो जाता है और उस राज्य का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हा सकता है सर्वेत्र नहीं !

युक्तं पुनर्यन्तियतविषया नाम शन्दा स्यु । वाड युक्तम् । श्रन्यप्रापि नियतविषया राज्दा दृश्यन्ते । महा० २, २, २६ ।

रकः, लोहित और शाण शद पर्यायवाची हैं। परन्तु लाल अश्व को "अश्व हो गरी। शोण शन्द का अश्व के साथ ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार कृष्ण अर्थ में अश्व के लिए हैम, अश्वो हैम। शुक्त अर्थ में अश्व के लिए हैम, अश्वो हैम। शुक्त अर्थ में अश्व के निए कर्क रोयह है. आय कर्क। शोण हैम कर्क पे रक्त करण और रवेत के पर्योग हैं पर इनका प्रयोग अश्व क साथ होने से अर्थ सकुचित हो गया है।

जिस प्रकार क्याकरण में पारिभाषिक सहाएँ या नाम हैं, वसी प्रकार वेद, माझण, वमिनद्भ, स्ट्रित, वर्षेत, प्रुप्त कीर मीत दून वपा साहित्य के प्रत्येक क्षान में अपने क्षाने प्रत्ये क्षान में अपने क्षान में अपने प्रत्ये क्षान में अपने प्रत्ये के प्रत्येक क्षान में अपने क्षान में त्या होता है। वही शाद अन्य शास में दूस कार्य में एक शास के कायपन के समय वन शन्दों का वही पारिमापिक अर्थ शिया जाता है, प्रवक्तित और व्यावहारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक शाक्त का व्यापक कार्य होते हुये भी सक्तित कार्य में ही शास में प्रयोग होता है। वैसे व्याकरण में आनाम का अर्थ है किसी वर्ण की शक्ति, परन्तु अन्यन इसका अर्थ है शास आय या आगमन। प्रत्येक पारिमापिक शाद की कन्य शासीय प्रयोगों से हुतना से इस प्रकार का अर्थ सकीच बहुत व्यापक रूप से टिटिन्गोयर होता है।

सब प्रकार के नामकराण अर्थसकोच के वडाइरण है। प्रत्येक सब्रा अपने योगिक अर्थ के अनुसार बहुत ज्यापक अर्थ का बोध कराती है, यहि ध्यापक अर्थ का महण किया जाए तो कोई ऐसी बस्तु नहीं पिसको कि ऐसा नाम दिया जा सके वो अव्यक्ति और अतिक्याप्ति से रहित हो सके। इस प्रकार ध्यवहार भी असमब हो जाएगा। अतपब नामकरण के मूल में कर हो जाजा है और गोम जिस भाव को दे दिया जाता है, बह उस अय में कर हो जाजा है और गोमिक अर्थ का लोच नहीं कराता। पित प्रकार प्राण्वित तथा व्यक्ति के नाम स्ट हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, सस्कारों एव अन्य सभी भागों की सचार्ण स्ट हैं। व्याकरण का यौधिक अर्थ है विभाजन या अपोस्तार, यह प्रकृति प्रस्थ आदि के विभाजन के आधार पर ध्यारण शास्त्र है हिए स्ट हो गया है। साहित्य (सहितस्य भाव ), हर्रत (तरवर्ड्या), दे दे (जान ), निरक् (जिल्वेनशास्त्र) अपीनपद (आस्मा का सामीन्य अपव करना) आदि नाम गौधिक अर्थ के आधार पर पडे हैं, परन्तु वे विरोप अर्थों

में रुड हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारिवरोधों के लिए रुड हो गया है। संस्कारिवरोधों के नाम भी इसी प्रकार रुड हो गए हैं। निकलम (), रपनवन ( सभीप लाना ), समावर्वन ( सीटकर स्वाना ), गृहस्य (यह में रहना), चान प्रस्थ (वन में वाना), संन्यास (त्याग) स्वादि राज्यों का वीरिक सर्थ में प्रयोग नहीं किया वा सकता है।

पालिन और पवस्रति ने विदेव और छट्न प्रकरण में कविषय ज्याहरण देकर बवाबों है कि विदेव और छट्न प्रत्ययों के बीग से शस्ट किसीविशेष कर्षे में रूड हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर इनका धात्वर्ष या प्राविपितकार्ष क्षयंज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता। पवस्रति ने कहा है कि: —

> श्रन्यश्राष्ट्राजिरेपनिहिताः ग्रन्दा नियत्तिपया रस्यन्ते । महा० ७. १. ६६ ।

घातुओं के अर्थ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कि तप्य मत्ययों के योग से राज्य किसी मियत को जाता है। वन मत्ययों के योग से राज्य किसी नियत कार्य में ही प्रयुक्त होते हैं। पत्रश्चित ने इसका उदाहर सा देते हुए लिखा है कि पृ घातु का सामन्य रूप से सेचन और दीनि अर्थ उन्तेख किया गया है, परन्तु पृत्व (थी), पृष्णा (अपा, द्या), घर्म (अप्य, मीप्त श्रद्धु) राज्य विरोष स्वयों में ही प्रयुक्त होते हैं। यारा, रिस्म, और रस्ता सन्य रस्त्या सु से ही वर्ते हैं, पर सत्र विभिन्न विरोष अर्थों में हा प्रयुक्त होते हैं। सन् (मनन करना) आदा से ही मित, मान, मनन, मनम, मनस्, मत आदि स्थाद वर्ने में एरस्तु सब विराष्ट अर्थों में नियमित हैं।

खमा (साथ) राष्ट्र से अमात्य राष्ट्र सचिव के अर्थ में रूट हो गया है, परन्तु अमाचारवा का अर्थ विशिष्ट ही है। महा० ४, २, १०४। सनपद (साव पैर) राष्ट्र से सनपदी (विवाह संस्कार ही एक विधि) के लिये रूट हो गया है और सातपदीन का अर्थ मित्रवा हो गया है। अस्टा० ४, २, २२। हत्र राष्ट्र से पवज्ञाल ने हात्र राष्ट्र की ब्यूलिंच नवाई है, यह रिवार्सी के अर्थ में रूढ हो गया है। पवज्ञाल ने इसकी व्याख्या करते हुवे बनाया है कि जुट इस है, क्यों ि वह शिष्य को आन्दाहित करता है अर्थात शिष्य के अद्यान को दूर करता है। जिस प्रकार हत्र बच्चान को दूर करता है, उसी प्रकार वह अद्यान को दूर करता है। है। हात्र इंत्रवन् गुरुकी सेवा ग्रुष्ट्या करता है, अतः विद्यार्सी हात्र है।

गुरणा शिष्यरुष्ठभवत् द्वाद्यः। शिष्येख च गुररुद्वभवत् परिपाल्यः।

महा॰ ४. ४, ६२। पाणिनि और फाञ्चलि ने अध्याव चार और पाँच में अर्यसंकोच वाले कितने ही शब्दों का बल्लेख किया है, वो विशेष खर्यों में ही रूट हो गए हैं।

केवन हा राज्या का उल्लेख । ज्या है, जा वराव अया अ हा । वैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रीतिच, होत्रिय, साम्री, इन्ट्रिय आहि । पतञ्जलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष का बोध कराते हैं, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग।

संबन्धिशब्दैर्वा तुस्यम् । मातरि बर्तितव्यम्, पितरि वर्तितव्यम्, न चोच्यते स्वस्थां मातरि, स्वश्मिन् पितरि । संबन्धाच्वेतङ् गम्यते, या यस्य माता या वस्य पितरि । महा॰ १.१. ७० ।

माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार फरना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का धोध होता है। व्यवहार में प्रसग और सामर्थ्य के आधार पर बिरिाप्ट अर्थ का ही बोध होता है।

### व्यर्थ विस्तार

भर्ट हिर ने अर्थविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महरवपूर्ण बातों पर प्यान आफ़प्ट किया है। भर्त हरि का कथन है कि कहीं पर अर्थ का ग़ुगु-प्रधानमाथ विषयित नहीं रहता है, कहीं पर क्यें का सामित्य क्षान में कारण नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के ब्राग्ट मंग्रहीत नहीं है उसका झान होता है और कहीं पर प्रधान अर्थ हो अन्य अर्थ का भी बोध कराता है।

क्षविद् गुण्यधानस्वमधीनामविष्यत्तितम् । क्षवित् साक्षियमभ्योपां प्रतिपत्तावकारणम् ॥ यबातुधार्त्तं ग्रव्देन तत् कस्मिपिष्यं प्रतीयते । क्षवित् प्रधानमेवायां सवस्ययस्य लक्षणम् ॥ वाक्ष्यत् २,३०६—३२०॥

इसको सप्ट करते हुए पुरवराज ने कहा है कि भवृं हिर ने व्यर्थ के बिवय में चार बातों का निर्देश किया है। १—गुष्शभान का विषयेय, २—पदार्थ के एक-देश की श्रविवक्ता, २—समस्त पदार्थ की श्रविवक्ता, ४ -डपात्त व्यर्थ का परिस्थाग किए विना ही अन्य श्रर्थ का संग्रह।

श्रत्र च गुणप्रधानताविषयेयः पदार्थैकदेशाविवक्ता, सकलपदार्थाविवक्ता, उपात्तपदार्था परित्यमानेवान्यार्थापत्तव्यस्म इति प्रकारचतुष्ट्यस्योद्देशः इतः । पुण्यराज्ञ ।

इतमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात् १- शब्द का जो मुख्य अर्थ या, वह मुख्य अर्थ न रहकर भौण हो जाता है और जो गीरा अर्थ था, वह मुख्यार्थ का स्थान से लेता है। १---शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, वह अविविद्यति हो जाता है और जो अर्थ नहीं था, उसका उदय हो जाता है।

88

अर्थ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से स्चित किया जाता है। द्वितीय श्रीर चतुर्व अर्थिवस्तार का निर्देश करते हैं। १—शब्द के अर्थ के एक अंश की अविवत्ता द्वारा शब्द के अर्थ का विस्तार करना। २—अपने अर्थ का दोध करते हुए अन्य संवद्व के अर्थ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का अर्थ विस्तृत हो जाता है और उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग होने लगता है।

अर्थिततार के बिपय का भर्तु हिर ने विश्व विवेचन किया है। मर्तु हिर फहते हैं कि जिस प्रकार हीपक घटादि के दर्शन के लिए प्रमुक्त किया जाता है, परन्तु यह घट के साथ ही साहचर्य और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं को भी प्रकारित करता है। इसी प्रकार राज्य भी जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है, उनके साहचर्य से बन्य अर्थों का भी प्रकारान करता है। राज्य अर्थों का भी जो करता है। स्तु जो के साहचर्य से अर्थों का सी जो अर्थों के साहचर्य से अर्थों का सी जो अर्थों का सी सान्निष्य के आधार पर बोध कराता है। परन्तु जो अर्थ विविश्त नहीं है, उसका भी सान्निष्य के आधार पर बोध कराता है।

संसर्विषु तथाऽपेषु शन्दो चेन प्रयुज्यते । तस्मात् प्रयोजकादन्यागिष प्रत्याययत्यसी ॥ तथा शन्दाऽषि फस्मिरिचत् प्रत्याच्यायो विष्ठतिते । श्राविष्ठतिमप्यर्थं प्रवाशयति सन्निथेः॥

वाक्य० २, ३०० -- ३०३।

अर्थविस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भर्तु हिए ने लिखा है कि किसी समानता के आधार पर अर्थ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है।

किंचित् सामान्यमाश्चरय स्थिने तु प्रतिपादनम् । दाक्य० १ । इ. पृ॰ ३१४ । पतञ्जलि का फथन है कि अर्थीवस्तार विशेष की अविवद्धा और सामान्य की विषद्या से होता है।

विशेषस्यावियक्तितवात् सामान्यस्य च वियक्तित्यात् सिद्धम् । महा० १, २, ६८ ।

फैयट ने क्यंविस्तार का ज्याहरण लिस्सा है कि प्रयोख शब्द का क्यं है "प्रकृष्टो बीखावाम्" (बीखावादन में सुग्रेग्य), परन्तु वह राज्य अपने संकृषित ऋर्य वीखावादन की विरोधता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कीशल के लिए प्रवीख राज्य का प्रयोग होने लगा। अपने सुख्यार्य के विस्तार हो जाने से वीखा में ही चतुर के लिए "वीखावां प्रवीखः" (बीखा में प्रवीख्) प्रयोग होता है, क्योंकि प्रवीख राज्य वीखा में प्रवीखता का नियमित रूप से बोध नहीं कराता।

केंग्यलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्। तेन वीखायां प्रवीख इत्यपि मवति। महा० ४,२,२६। हुशल शब्द का मुख्यार्व या हुओं के होदन की योग्यता, परन्तु अर्थवित्तार से योग्यता और कौराल का बोचक रह गया। विशेष अर्थ कुशहोदन छोडकर सामा-न्यार्य योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है।

पवझित ने अर्थवित्तार के कविषय अत्युचम उदाहर्ए। "सप्रोदरव कटव्"। (अपटा० १, २, २६) सूत्र के भाष्य मे दिये हैं। कैवट ने अपनी टींका में इस विषय का बहुत उत्तम रूप से सप्टीकरण किया है। पवझित ने गोष्ठ तैत, गोयुग, कट कार पट इन पाच राजों के अर्थवित्तार के जहाहरण दिए हैं। ये पाचों या द हुस्यार्थ के आधार पर बिरोप के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्यार्थ की होंदकर सान्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध करते हैं। अपना में प्रकार के कारण अर्थों को समान रूप से बोध करते हैं। इस्तार्थ में कड़ न रहने के कारण चिस प्रकार "बीखाप्रवीण" प्रयोग होंने तथा, वर्षी प्रकार इन राज्यें का भी मुख्यार्थ के बोध के लिए पुन प्रयोग होता है।

गोष्ठ शब्द का मुर्यार्ष था गायों के रहने का स्थान, परन्तु सान्यमूलक अर्थ-विस्तार से गोष्ठ शाद का अर्थ रह गया "रहने का स्थान", इससे विशेष गो शब्द का अर्थ अविविद्यत हो गया। अत्यय कात्यायन ने गोष्ठ शाद को स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। "गोष्ठावय स्थानिष्ठ पशुनामादिन्य " यथा, अविगोष्ठम् (भेडों के रहने कात्यान) स्पष्टार्थयोतकत के लिए गाय के निवासस्थान के निष्ट "गोगोष्ठम्" प्रयोग हुआ। पत्छांक ने "उपमानाद् या सिद्धम्" सास्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं ऐसा बल्तेस किया है। वर्षमान गोशाला शाद्य मा प्रयोग भी इसी प्रकार है।

गोपुग का कर्य या गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण केवल युग्म कर्यान् जोडे का वाचक रह गया। कव कारपायन ने कहा है "दिले गोपुगम् ", यया उष्ट्रगोपुगम् । (उँटों का युग्म ), रारगोपुगम् गर्वभयुग्म क्यादि।

कट रान्द का जुल्यार्थ था राजु, बीराए एक घास आदि का समूह, परन्तु यह केनल समृह का वाचक रह गया। अवएव कात्यायन ने "सपाते कटप्" लिखा है। यथा, अविकट (भेडों का समूह), बहुकट (चहुसमूह)।

पट का मुख्यार्च या बक्ष, उसके साहरण से सामान्यवाबक होकर केवल विस्तार का वाषक रहण्या। खत कारयावन ने 'विस्तारे पटन्" हिस्ता है। वैसे, अविषट (भेड़ों का विस्तार)। उष्ट्रपट (उटों का विस्तार)। ईयट ने तिसा है कि अमहत समृह के लिए कट शब्द और मस्त समृह के तिए पट रान्द्र का प्रयोग होता है।

वैल शब्द का मुख्यार्थ था तिल का सारमाग, परन्तु मुख्यार्थ तिल शब्द का

वर्ष होडकर सामान्यवचनता से वेबल स्नेह (इव) का वाचक रह गया। श्रतएव कात्यायन ने 'स्तेहने तेलच्", द्वारा तेल शान्त्र को स्तेह का पर्याय बताया है। जैसे, सर्पपतेलम् (सरसों का तेल ), इंगुती तेलम् (इगुदी वा तेल)। तिल के स्तेह के लिए स्पष्टार्थरचा के लिए विलवेलम् ( विल का वेल ) प्रयोग होने लगा ।

पुंगव पृषम और ऋषभ शाल बैल के मुख्यार्थ रूप से बोयक थे। परनु धेष्टता और उत्हच्टता गुरू के कारण सामान्यवाचक होकर वे शास्त्र केवल श्रेष्ठ अर्थ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरतर्थम ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नर्पुगर ( नर्पे मे श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे।

सत्त्रणों का विवेचन पर अध्याय में हुआ है। सात्त्रिक प्रयोगों के हारा अर्थ का विस्तार होता है। इसके उदाहरण भी विरोध रूप से वहा विष गए हैं। भर्व हरि ने जो प्रकार अर्थविस्तार के वताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थान् राजार्थ के एक अराविरोप की अविवक्ता कर देना के उड़ाहरण गोध, तेल आदि शन्द हैं। द्वितीय प्रकार अर्थात् अपने अर्थ का बोध कराते हुए साहचर्य से अन्य अर्थ का बोध कराना है। मर्द हिर ने उसका च्वाइरण क्रिया है "काकेम्यो रह्यता सर्थि." नाप र पार दो गड़ र र "काइन्यों इचि एस्वताम्" ( कांच्यों से घो वहीं की रहा बरता ), में पेसा नहीं होता कि कींच्यों से ची वहीं को बचाया जाव खार हुन्ते चिल्ली है। दिस्सा दिया लाय। यहा पर काक सान्ड उपलक्ष्मान है, अत. काऊ तथा क्षृत्रेतर सुमी से घो चीर दही की रचा इन्ट होने से बाक राज काक से इतरों का भी बोध कराता है।

> काक्रेभ्यो रक्यतां सर्विरिति वालोऽपि चोदित । उपधातपरे यास्ये न स्वादिस्यो न रक्तति॥

इसी प्रकार 'मोजनमस्योपपायवाम् " (इसके लिए मोजन बना वो ) में मोजन बनाना सुज् थातु पा व्यर्ष केपल भोजन बनाना ही नहीं है व्यरिपु पात्रों का मार्जन, प्रचालन व्यादि उसके व्यंग भी दसी कथन से व्यनुक होने पर भी गृहीत होते हैं।

पतञ्जलि ने पूच् भातु का उल्लेख न्दाइरण त्य में बरते हुए बताया है कि पच्चातु का ऋर्य पहाता है, परन्तु पच्चातु से पात्र चहाता, पाती हालता, श्रिप्त जलाता आहि सभी हित्वाएँ तहन्तर्गत होने वे कारण हती राज्य से एहींग होती हैं। महा० १ ४, २३।

सादरय, सामीप्य, साइचर्य श्रादि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार ही जाता है।

यधेन्द्रियं संनिपतद् वैचित्र्येखोपदर्शत्रम्। तथेव ग्रन्दादर्थस्य प्रतिपत्तिरनेवधा। वास्य०२, १३६। ४

'नास्ति करिचित्रयत एक राज्यस्मार्य' खर्यात् राज्य का निरिचत कोई एक खर्य नहीं है। इनी को सफ्ट करते हुए लिसते हैं कि वचा खपनी भावना के अतु-सार एक राज्य का एक खर्य में अयोग करता है, परन्तु भिक्त-भिन्न श्रोता खपने-खपने ज्ञान के खतुसार उसका पृथक्-पृथक् खर्य सममते हैं।

> वक्त्रान्यथैव प्रमान्तो भिन्नेषु प्रतिपत्यु । स्वप्रत्यपानुकारेषु शुब्दार्थः प्रविभ्रज्यते ॥ वान्य० २. १३३ ।

व्यक्तियों का श्रमुमव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके पल समस्य यही व्यक्ति जो एक वन्तु इन्न श्रम पूर्व दूसरे रूप में देरता या सममना या उसी का कालान्तर में अन्य रूप में देखता और सममना है। इसी की मर्ट हरि लिखते हैं कि —

> यक्स्मिश्रपि दश्येऽर्थे दर्शनं भिद्यते पृथक्। कालान्तरेख वैकोऽपि तं पश्यत्यन्यथा पुनः॥ वाक्य०२, १३%।

एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दुर्शन के अध्ययन में अर्थ को तब्तुसार ही सममता है कालातर में वैरोपिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में सममते लगता है, वह पट को परमागुपुख न समम कर एक अवययी सममते लगता है।

इस प्रकार भर्ष हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का माना व्यक्ति अपने अवुन्न के अनुहर नाना रूप में समझते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवर्तन होते रहने के दारण समयान्यर में विभिन्न रूप से सममने लाता है। वाक्य॰ २, ११६। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अहिंहरि आते लिखते हैं कि इसका अर्थावकास पर किस मना मना परवा है। अर्थ की अनुमवजन्यता के कारण व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिरिचत है। इसका वचन भी उसी प्रकार अपूर्ण, अनिरिचत और अन्यवस्थित है।

तरमादः प्टतस्वानां सापराधं वहुच्छलम्। दर्शन वचन धापि नित्यमेवानवस्थितम्॥

वाक्य०२, १४०।

श्चर्य की इस श्रमुमवजन्यता के नारण ही प्रत्येक व्यक्ति का श्चर्यविपयक झान प्रतित्तण बद्दलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण श्चर्यविकास एक ग्रुव सत्य है। चैयक्तिक चौर सामृहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्रतिविन्य व्यविकास है।

## अर्थ अनिश्चित और अपूर्ण

क्यं मनिर्वत और अपूर्ध होता है, इसका विवेचन भर्ट हिर्द ने दितीय और दर्तान कारह में कई स्थानों पर दिना है। अर्थ की इस धनिर्दिचतता और अपूर्णता के कारण शब्दों के क्यों में अन्तर हो बाता है। भर्ट हिर और पुरस्ताच ने लिला है कि पड़ों के बच्चों का स्वत कोई निरिवत सहस्य निर्देश जिन जिला है कि पड़ों के बच्चों का स्वत कोई निरिवत सहस्य करका क्ये हैं। जाता है। पुरवराज, बाक्य र, ४४४।

> सन्त्याह ब्यवतिष्ठन्ते पदार्था न तु वस्तुतः। उपकाराम् स पवार्थः कर्यचिदनुगम्यते॥

बाष्य० २, ४४४ ।

पर का अर्थ बलुत: व्यवस्थित नहीं है, निरुपण से ही उसकी व्यवस्था होती है। यह ही अर्थ निरुपण मेर से अन्यया जात होता है।

क्यं की क्रांनिदिवतता के कारण क्यं में विकास किस प्रकार होता है इसका एक सुन्यर इदाहरण पत्रज्ञाल ने दिया है। भीगं राख्य के क्यं के विषय में उन्होंने लिखा है कि इसका क्रयं है दूरण की में मेंग्यावानयं देशां का क्यं है। जिस देशा में गी क्रम्य क्षादि प्रकुष मात्रा में है। मेंग्य राख्य का क्यं वरमांग भी है। वैसे नेतावाना मात्रा का क्यं है को ब्राह्मण करता है। केरट ने लिखा है कि इसीलिए धनतीय का सम्मक्त्या उपनेंगा करता है। केरट ने लिखा है कि इसीलिए धनतान का भी की कि धनादि का क्यमेंगा महीं करता है कसे मेंगावान नहीं कहते। क्रांति 'निर्मेगा' (कृपण्य) कहते हैं। इसका तृतीय क्यं है रार्गर । यह क्यं सर्प के प्रतिर के लिख तह हो गया। कियर ने गया। कियर ने प्रवास आप का कर यहाँ सर्प है कि सर्प के प्रण्य के लिए भी प्रचलित हो गया। कियर के त्रिर था, परन्तु उनका परन्देश कण के लिय प्रयोग होने लगा। कियर का त्रां हो करता है कि सर्प के कण को ही मेगा कहते हैं, उसके समन्य रार्गर को नहीं। केरट ने इस कबन की प्रयुक्त बतारा है कीर महत्त्वपूर्ण रार्यों में कहा है कि प्रयोग का विपर क्षत्रन है। उसकी हम विपर का ही है कि प्रयोग का विपर क्षत्रन ही, उसकी इसचा निर्मारित नहीं की वा तहती है।

ञ्चनन्तत्वात् वयोगविषयस्यावघारसस्य वर्षुनरुस्थत्वात् प्रशीप, महा० ४. १, ६ ।

हैंयर के ह्यम से यह सन्य है कि किसी शब्द के अर्थ भी इपचा या निरिचवता निर्पारित नहीं ही वा सहती है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न रूप से विभिन्न अर्थों ने प्रयोग होता रहता है, खतः प्रयोग का विषय अनन्त है। हेलाराज ने खतएप लिसा है कि---

विवद्योपारुढोहार्थः शन्दानाम् । वाक्य० ३ पृ० ४६७ ।

शब्दों का श्रर्थ वक्ता की इच्छा के श्रधीन होता है। वका एक ही शब्द का विभिन्न रूप से प्रयोग करता है और उसके श्रय में श्रन्तर हो जाता है।

कर्य व्यतिहित्तत हो नहीं, व्यक्ति अपूर्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम क्षम्याय में किया जा चुका है। महिहिंदि ने जित्सा है कि व्यर्थ अपूर्ण होता है, क्षर्य वहुं के किसी एक अंग्रा का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- णाम यह होता है कि अर्थ संदिग्ध और अपूर्ण होने के कारण निकल्यों का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितत से व्यर्थ में भी विकास और परिवर्तन होता रहता है।

श्रकृत्स्तविषयामासं शृद्धः प्रत्ययमाधितः । श्रथमाद्यातम्यक्षेण स्वरूपेणानिकपितम् ॥ वाक्य०३ ए० १२४।

हैजाराज ने इसकी व्यारण करते हुए जिस्सा है कि शब्द अपूर्ण अर्थ का बीच कराता है। शब्द से विकल्पात्मक (सिटिंग्य) झाल उत्पन्न होता है। अत कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प राज्यों के।

तदक्तम विकल्पयेत्रयः शन्दा विकल्पाः शन्दयेत्रयः । हेलाराज ।

पत्रज्ञालि ने (महा० २, १, २४) दिथ राज्य के निषय में लिखा है कि दिथि के कई भेड़ हैं। दिथ कहते ही मन्डक (कमजमी हुई), उत्तरक (मलायी वाली), निलीतक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अर्थ को अतिरिचत्रता और अपूर्णता के कारण दिथा राज्य से दिथे के निरिचत और पूर्ण स्वरूप का हान नहीं हमा अपने हमें कि निरिचत और पूर्ण स्वरूप का हान नहीं हमा अपने के उत्तर्भ प्रकार मिलते हैं उन सब को ही दिथे राज्य के द्वारा सन्त्रीयित किया जाता है।

#### शाब्दवोध और श्वर्य विकास

पष्ठ अध्याय में शान्यवोध किस प्रतार होता है, इसका निवेचन करते हुए लिसा गया है कि शान्यवोध आप्तानों के न्य नहार, आवाप, उद्वाप उपदेर, अन्ययन्यितरेक आदि के द्वारा होता है। महृहिंद ने लिस्सा है कि अर्यक्षान प्रत्येक की अपनी प्रतिमा के अनुहरू ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिमा होती है, उसी प्रकार उसकी अर्यमहरू शीन या निलम्य से होता है।

> श्रम्यासात् प्रतिमाहेतुः शृत्रः सर्वे। परैः स्मृतः । बालानां च तिरहचां च यथार्यप्रतिपादने ॥

वास्य० २,११६ ।

भवृंदिर ने खागे ववाया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी की मन्द्र और किसी की तीज । मतुष्य अपनी प्रतिभा के खतुरूप शब्दों का खर्य भी गुद्ध या अगुद्ध सममता है। खूल वस्तुओं का खर्य हरन होने के कारण अगुद्ध तात होने पर भी बात्मवृद्धि के साथ साथ गुद्ध हो जाता है। परना सुक्त तरसों का ज्ञान हरण न होने के कारण प्रतिभा पर ही निभेर रहता है और प्रत्येक का अपना अपना विचार का सुरूप तरसों के विषय में भिन्न प्रकृत है। अत-एव भवृंदिर ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का प्रदेशा करता है, एरस्तु भिन्न-भिन्न औता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों में तेते हैं। वाक्य र-११३७।

मर्तृ हिर ने इस प्रकार से राज्यबोध की प्रक्रिया को हो अर्थायकास का मुख कारण बताया है। सब की प्रतिमा, अनुभव, झान और प्रह्मण शक्ति समान नहीं है, अतएव अर्थ समान, ध्यवस्थित और निरिचत नहीं रहता। एक राज्य का माना व्यक्ति ही नाना अर्थ नहीं समकते, अपितु एक ही व्यक्ति एक राज्य के अर्थ को बाल्यादस्था से छुड़ अन्य सममना है और गुदा था बृह्यदस्था में अन्य। एक राख के अध्ययन से एक तच्च की इन्न समकता है, दूसरे शाख के अध्ययन से छुछ अन्य। अतः मर्नृ हिर करते हैं कि:—

> पकस्यापि च राज्यस्य निमित्तौरस्यवस्थितैः। पक्षेत यहभिरचार्थो यहुधा परिकल्पति॥ वाक्य २,१३६।

#### श्रर्थं व्यावहारिक है वैज्ञानिक नहीं

भर्ष हरि ने लिखा है कि "शब्दा लोकनिवन्धना" वाक्य॰ २,२२६।

कार्योत् राज्य लेक व्यवहार के चलाते के लिए हैं। पुरवराज ने इसका सच्टोकरण करते हुए लिला है कि व्यर्थ के बोधन के लिए राज्य है. वे लोक-व्यवहार के तिमित्तमूत हैं। अर्थ की त्रीण बीर मुख्य की व्यवस्था इसी आधार पर की जाती है कि वह शिथित है या अशिथित। स्वलद्गति याले कर्ष का गीण कहा जाता है, और अस्वलद् गति को मुख्य, अर्थोत् अवित वर्ष मुख्य होता है और अप्रचलत गीण। पुरवराज।

श्रर्थ सर्वेषा शुद्ध श्रीर वैद्धानिक नहीं होता है। श्रातः भर्ह हिर श्रीर पुण्यराज ने कहा है कि राइन श्रर्थ के स्वरूप को ससुतः रसर्थ नहीं करता है, केवल दूर से स्वर्थ का संकेतमान करता है और करकी व्यवहारिययोगी बना देवा है। राब्द श्रर्थ का शुद्ध रूप मे वायक नहीं होता है। राब्द में बसुतः वह शक्ति नहीं है कि वह श्राक्ति की शांकि को सार्थ कर संक्ष्य पुण्यराज वाक्यक २, ४४१।

वस्त्पन्नत्वंशन्दो नोपनारस्य वाचकः। न स्वराक्तिः पदार्थानां संस्थापुं तेन रुक्पते॥ वाक्य०२, ४४२। मर्रोहीर ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि राव्य की राक्ति नियमित है, कार्य की राक्ति बहुत व्यापक है, कत राव्य कार्य के पूर्ण स्वरूप का सर्रो नहीं कर पाता।

घनेक्सिक्तिप हार्यो न शब्दैः साकत्येन सुरवते, निवतविषयत्वात् शब्दः शक्तीताम् । पुरवराज, वान्यः ३ ए० ४०३ से ४०४ ।

मर्ह हीर ने लिखा है जि राज्य और अर्थ का सम्बन्ध बका की इन्हा के भाषीत रहता है। अयोक्षा जिस राज्य का जिस कर्य में प्रयोग करता है, उसी अकार उसका स्वरूप हो जाता है, अब राज्य और अर्थ का सम्बन्ध बालिंकि नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है। युप्पराज।

> प्रयोक्तीवाभिसन्धर्षे साध्यसाधनवपतान्। क्षर्यस्य वाभिसंबन्ध कल्पनां असमीहते॥ काक्य०२,४३४।

राष्ट्र और क्यं के सन्दन्य में प्रयोश का इन्द्रा का बहुत ही महस्त है। प्रयोक्त ही एक राष्ट्र का विभिन्न रूप में प्रयोग करके विभिन्न क्यों का बोध कराता है। प्रयाग ने इन्होंलिए आगे लिया है कि यदि राष्ट्र और क्यं का सन्दन्य वालविक होता तो वन्तु के स्वभाव को ब्रह्म भी अन्यधानहीं कर सकता। क्यों कि वन्तु स्वभाव को अन्यधा करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। क्यं क्यविष्य होता वाहिए था, परन्तु ऐता दृष्टिगोचर नहीं होता है। मर्द्र हिर ने साथन सनुद्रेशप्रकरण में विन्तार से यह प्रवर्शित क्या है कि यह राष्ट्राये कि साथ है कि यह राष्ट्राये किया है। सुर्याय के सम्बन्ध आदि सब इन्न विवन्नाधीन है। सन्दन्य काल्यनिक ही है। पुराया न वाह्य २, १३६।

यदि हि बास्तवनेतन् स्थान् तता बस्तुन्यमायस्य अद्याराज्यन्ययाकर्तुनरास्य-स्वाद् व्यवस्थितमेवतद् भवेत् न च तथा परिहरस्ते । पुर्युनराज बाक्य००, ४२६।

पैतरेच ब्राइन्स (३, ४४), और नोस्य ब्राइन्ट उत्तर (४, १०) यह बताते हैं कि सूर्च न कभी अस्त होना है और न कभी उदय होना है, जो कि सूर्य को "अस्त होता है" वहा जाता है वह एति को समानि को देसकर और जो हिंभूर्य उदय होता है" वहा जाता है वह राजि को समानि को देसकर, बस्तुत: न तो सूर्य उदय होता है" वहा जाता है वह राजि को समानि को देसकर, बस्तुत: न तो सूर्य उदय होता है और न कभी अस्त होता है।

स वा एए ( आदित्यः ) न कश्चन्तास्त्रमेति नोदेति, तं यदस्त्रमेतीति मन्यन्तेऽद्दन एव तदन्तमित्वाऽय यदेनं मातद्ददैतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्त-मित्वा । स वा एए वदाचन निम्नोचति । ऐतरेय महत्त् ३.४४ ।

ययपि मूर्य च्ह्य होता और मूर्य अन्त होता है ये वाक्य वैद्यानिक हिन्द से धमंगत है, परन्तु ज्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। मर्छ हिर ने धर्म धर्में ब्रम्मीनिक है, इसके वहुत से ब्हाहरण दृष्ट हैं। बाक्य०२, रून्न से

ŗ

२६८। यथा, ज्यावहारिकता के श्राधार पर ही गन्धर्वनगर, खपुप्प, श्राकारा-कुमुम, वन्ध्यामुत श्रादि की खिति है। चित्र में भी नदी, पर्वत, नगर आदि की सत्ता अत्यत्त की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से श्रसंगत है। मुर्निर्मित सिह हस्ती, अरव श्रादि वेचे जाते हैं। श्रावकत भी चींनी के वने हुए सिंह, अरव, उष्ट्र, एवं विविध प्रकार के पशु पत्ती ब्याचे जाते हैं, वस्तुतः उपर्युक्त नाम उनको देना वैज्ञानिक दृष्टि से श्रमुचित है। गमन में तक की श्रीर खगत में श्राप्त में श्राप्त की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी अयोग श्रीर इनके श्रर्थ अवैज्ञानिक श्रीर श्रमुद्ध हैं। श्रवष्य भर्णु हिंद कहते हैं कि:—

> तलबद् रुखते व्याम खद्योते हृत्यवाडिव । म चेन्नास्ति तलं व्याम्निम खद्योते हृतायनः। वास्य० २ १४२।

बस्तुतः न तो आकारा में तल है और न खयोत में आग्न। यह केवल व्याव-हारिक विक है। भर्त हिर ने अर्थ की व्यावहारिकता का बल्लेस करके लिखा है कि जिन तत्त्वों का पर्यंन शर्वों हारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके विचय में विद्यानों को भी विचत है कि जैसा बस वियय में लोकव्यवहार में प्रयोग होता हो वसे ही अपना कर व्यवहार चलावें।

> श्रसमारयेयतत्वानामधीनं लैक्किया। व्यवहारे समारयानं तत्माको न विकल्पयेत्। वाष्य०२ १४४।

इस व्यवहारोपबेशिता के कारण कितने ही राज्यों का अन्य कर्य में प्रयोग होने लगता है यथा, अर्थगाम्भीर्य, ज्ञानालोक, ज्ञानकृष्टि, प्रज्ञाचल्ल, गुणगीरब आदि।

यहाँ पर यह भारण रातना चाहिये कि वैवाकरणों का दिष्कोण केवल व्यावद्यारिक नहीं है और व्यावद्यारिका के आधार पर वारानिक और वैज्ञानिक स्टिक्तोण का अपनाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावद्यारिक दृष्टि से सत्य है, वह वारोतिक और वैज्ञानिक स्टिक्तोण का अपनाप मार्च हिर तो कहा है कि उपर्युक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावद्यारिक दृष्टि से अपना तेना पाहिये। परन्तु उनका फिर भी दार्शिक विवेचन करना आवरयक है। खून प्रत्युक्त पराचे से वो ठीक समक्ता जाता है, वह सहभ दृष्टि से प्रायः सत्य नहीं होता है। अपना केवल खून अरचन पर दृष्टि विवचस करके सूरम और वैद्यानिक खर्य दर्शान परना से वा उपना विवास करके सूरम और वैद्यानिक खर्य दर्शान परना से वा उपना वा करें।

वस्मात्यत्यसम्पयाँ विद्वानीसेत् युक्तितः । म दर्शनस्य प्रामाण्यात् दश्यमयं प्रकल्पयेत् । जानस्य २. १५३ ।

#### श्चर्य की शस्पष्टता श्रीर श्चर्य-विकास

पतञ्जित ने जातिवाची खौर गुरावाची शन्दों के विषय में विरोप रूप से लिसाहै कि इनका अर्थ असप्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी श्रीर जैसी होगी, वैसा और उतना हो उसका अर्थ वीधित करेंगे।

फेचिद्यावरेव तद भवति सावदेवाह्, य एते जातिशन्दा गुणशन्दार्च। महा० १, १, ७१।

उदाहरण के रूप में उन्होंने लिया है कि जैसे वेल या घृत कहने से उसके परियाम रूप चादि का वोध नहीं होता। एक वृंद तेल भी तेल है औ मन भर भी। गो शब्द के कहने से कौन सा गाय, रिस रंग दी, कितनी धड़ी इत्यांवि का बोध सप्ट रूप से नहीं होता। प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध करावा है, इसी प्रकार गुखवाची शब्द । यथा, शुक्त, कृष्ण, नील श्रादि वड़ी से बड़ी श्रीर छोटी से छोटी वस्तु की शुक्रता, को न्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्रता कृप्णता और नीलता में अन्तर होता है।जिस वस्तु मे जैसी शुक्लता आदि होगी, भैसा ही शुक्ल स्त्रादि शब्द स्त्रर्थ हे।ता जाएगा । वाक्य० का० ३ प्र॰ ११६

रफटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रसी जाती है, उसका रूप रंग तहन् है। जाता है। इसी प्रकार शब्दी का श्वर्थ भी जिस-जिम वस्तु के साथ सम्बद्ध है।ता है वैसा ही ऋर्य व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याप्या करते हुए लिएा है कि राज्य के अर्थ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध है।ने के कारण निरोप रूप आ जाता है। अतः राज्यार्थं श्रीपचारिक सत्ता से युक्त होता है। हेलाराज, षोक्य॰ ३ पृ॰ ११६।

पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्या और कैना अर्थ होता है, इसके विषय में लिसा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (वातिवाची और विशेषण शब्द) का जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, उमी प्रशार से श्रपना शर्थ वोधित करते हैं, श्रौर विशेष शर्थ मे व्यवस्थित होते हैं।

सामान्यशन्दास्य मान्तरेण विशेषं प्रकरणं वा विशेषेत्ववतिष्ठन्ते । 🕉 प्रकरणादिसापेज्ञतयाऽर्थयत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम् ॥ ( उद्योत् )। महा० १, २, ४४।

इस प्रकार से सामान्य शान्तों वा मनुष्य या वस्तु, मली या घुरी, छोटे या वड़े जिसके साथ प्रयोग द्वागा, तदनुसार ऋर्य परिवर्तित होता जाएगा। जैसे "सुन्दर सी" और 'सुन्दर चित्र" में सुन्दर शब्द के खर्य में अन्तर है। "शोभनेदिवाम:" और "शोमने जन." में शोभन शब्द के खर्य में समातवा नहीं है। गुणवाची राज्यों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण विशेष श्रर्थविकास उपलब्ध होता है।

# साद्श्य और अर्थ-विकास

यास्त्र ने सादरय के। अर्थविकास का अस्य कारण माना है और नानार्षक राज्दों के अर्थ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादरय के। ही स्व्यता दी है। यथा, पाद शब्द का सुर्य अर्थ था पर। उसी से सादरय के आधार पर पग्न के एक पर पर पात्र के सुर्य अर्थ था पर। उसी से सादरय के आधार पर पग्न के एक पर पर पात्र के जाधार कर चतुर्थाश के लिए भी पाद शब्द श्योग होने लगा। सादरय के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थविकार हुआ कि साट आदि के पावे के लिए पाद राज्द (पादर) का प्रयोग होने लगा। सादरय के आधार पर ही सूर्य की किरण ( वालस्वापि रवे: पादा), अथ्याय का यदुर्थ भाग (प्रथमपाद), त्रप का चतुर्थीरा (सपादो रूपक), एक रलोक का चतुर्थीरा आदि के लिए पाद शब्द प्रशुक्त होने लगा। निरूक्त १, ७।

किया सान्य के कारण यक राज्य के बार्य का विस्तार हो जाता है। यास्क ते गो शब्द का निरंचन करते हुए जिस्सा है कि गम बातु के आधार पर पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि वह दूर तक बिस्तुव है, गितरीज़ है, इसी गमनशीलता के कारणा गाव को भी गो कहा गया। गमनिक्रवा के साहरय की देखकर याणी, बाय, सूर्य की किरण आहि का भी गो कहा आने सगा। निरुक्त २, से है।

इसी प्रकार किया सान्य अर्थात कान्त होना, ज्यात होना, अर्थ के तिकर काडा राज्य का विशा, वर्णदशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग होने लगा। (निरुक २, १४)। यानु के साहरय के कारण कन्न शब्द जिसका अर्थ अर्थ के कलांव था, अनुष्य की कक् के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। (निरुक २, २)। गुण के साहरय के कारण मधु राज्य जो सोन रस के लिए प्रयुक्त होता था, माव्यकता के कारण सधु राज्य जो सोन रस के लिए प्रयुक्त होता था, माव्यकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो गया। निरुक्त ४.६।

पापिनि ने साराय के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी उसी राज्य का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, बिच्छु, अर्जुन, जुधिष्ठिर। कष्टा० ४, ३, ६६ से १००।

#### लक्षणा और अर्थ-विकास

पतञ्जलि ने लचुणा के द्वारा अर्थीवकास होना बताया है। पतञ्जलि ने लिखा है कि "चतुर्मि प्रकारस्तिसम् स इत्येवद् सर्वाव, तात्स्य्याव्, वाद्वस्याव्, तत्सामी-प्यात्, तत्साहचर्यादिवि'। महा० ४, २, ४=।

लाज्ञिक प्रयोगों के मूल मे चार तथ्य हैं, जिनके खाबार पर खन्य के लिए अन्य राद्द का प्रयोग किया जाता है। वत्यवता, वद्धमतता, वत्सभीपना और तत्साहचर्य के कारण अन्य को हो उसी राद्द से लांचत किया जाता है। इनके उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति' (मचान इंसते हैं) 'गिरिट्छते' ( 'पर्वेत जलता है), इन प्रयोगों में मंचस्य वालकों को मंच और पर्वतस्य वृत्ताह को गिरि शब्द से लिंवन किया है। गुर्खों को समानता (वाह्वस्य) के कारण 'मिंहो माणवकः' और 'गोबोहीकः' में माणवक को सिंह और वाहीक को से कहा गया है। पहते में वालक की शूरवीरता को लिंवत किया गया है दूनरे में वाहीक देशवासी को मूर्यना के कारण याँ कहा गया है। समीपस्थता के आघार पर गोज में पोप, और कुम में मर्गेकुल, महानीर के लिए महाशब्द और कुम के समी-पस्य स्थान के लिए कुम शब्द का प्रयोग किया गया है। साहवर्ष के कारण 'कुन्जाम् प्रदेशव' और 'पर्टीः प्रवेशव' में माले वालों को कुन्त कार चिट्टयारियों को यिट नाम से सम्बोधित किया गया है।

श्रर्य-विकास में लक्तरा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रर्थवित्तार श्रीर श्रयदिश में मुख्य रूप से लज्ञला की प्रवृत्ति कार्य करती है। एक शब्द का ही गुण, किया, रूप या अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित करने की भावना सर्वेत्र समान रूप से चार्च करती है। मर्छ हरि और नागेश ने इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति श्रध्याय में लड़ाएंग के विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्क ने साहरय के उपर जो बल दिया है, वह लक्त एा का ही एक अंग है। लक्षणा के आधार पर राद्द के अर्थ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अर्थ जो कि लज्ञ्या के आधार पर प्रथम लाज्ञ्यिक वा गीख अर्थ रहते हैं, शनै: शनै: समय परिवर्तन से वे गीए अर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं और मुख्यार्थ के तुल्य ही ब्नका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गी शब्द के उराहरण में गों का मुख्यार्य पृथ्वी तथा निवचनसाम्य के आधार पर गाय के तिए भी गो शब्द का प्रयोग तिया है। दोनों अर्घसाहित्य में गो शब्द के तिए पचितित हैं। यास्क जिम अर्थ (गाय ) को गौए बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य में मुख्य अर्थ पृथ्वी की अपेता अधिक प्रचलित है। पार और कत्त राव्द के एड़ाहरणों में जिन अर्थों का उल्लंख किया गया है वे सभी अर्थ मुख्यार्थ के रूप में न्यवहत होते हैं। लक्षणा के बाधार पर अर्थों में विकास इस विरोष गति से होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिक या मुख्यार्थ क्या था और गीए क्या। एक से अधिक श्रर्थ भी राज्द के मुख्यार्थ के तुल्य प्रचलित हो जाते हैं।

मर्जू हिर्दि ने अर्थोदिनात के विषय में लिखा है कि एक राज्य हो नाना अर्थ का बोब करावा है। इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थित होने लगेगी, अदः इसका उच्चर नेते हुए उन्होंने लिखा है कि निमिचमेंन्न से समस्त अर्थ की उपस्थित नहीं होती है। अर्थ प्रकर्श या अन्य शब्दों के साहच्ये ने से नतम्बरुग्ण में एक ही प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य० २, २४२ से २४३।

शब्दों का साधारणवया मुख्यार्थ एक होता है, श्रन्य श्रर्थ गीए । गीए श्रयों

.के विकास का कारण मर्वृ हिर निमित्तिविरोध वताते हैं। किसी विरोध कारण गुण प्रयोग रूप आदि के साहरूप के कारण एक शब्द का अन्यार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। शब्द लक्ष्यार्थ का वोषक होते हुए भी अपने अर्थ को सुरक्षित रखता है। वाक्य २ २,२१७।

'गो' राज्य "गोर्वाहीक." में जाड़्य मुख के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूर्यका का साहरय वाहीक में होना है। अवएव भर्वृहिर कहते हैं कि अर्थविकास के द्वारा गो शब्द गाय और वाहीक दोनों का बोधक हो गया है। वाक्य० २, २४४ ।

भर्नृहित ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत खिता है कि "सर्वे सर्वाच-वाचकाः" क्यांत् राव्य सर्वेशांकमान् हैं, उसमें समल क्यां के दोध की शक्ति है। द्वरय और गीय क्यां जिनकों कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और कप्रसिद्धि के क्याचार पर ही है। जो क्यां प्रसिद्ध है उसे मुल्य कह देते हुँ, जो अप्रसिद्ध है, उसे गीय। वाक्य० २, २४४।

सवृंदिर ने लिया है कि सृत्तिका के वने हुए सिंह हस्ती अग्नर को भी सिंह आदि के नाम से सम्बोधित किया बाता है। केवल सपसान्य के आधार पर ऐसे स्पतों पर ग्रुटव शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और कार्य की हिन्द से बोनों में महान् अवन्त स्पट है, सृन्तिर्मित सिंह से न डर है और न अग्न याहन के योग्य है। बाक्य० २ २६४।

लच्या के द्वारा 'व्यसमारयेव तत्त्वीं' के लिए स्यूल 'वत्त्वीं' के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दी का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उण्वता, मालोक कार गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतस्यों के व्यतुमान का ब्यारीप सूत्म तत्त्वीं पर करके वन भावों को ज्यक किया जाता है, व्यत्पन, ज्ञानालोक, ज्ञान-तत्त्वीं पर करके वन भावों को ज्यक किया जाता है, व्यत्पन, ज्ञानालोक, ज्ञान-गरिसा, ज्ञानमा-भीथे, ब्याहि प्रयोग होते हैं। तील्यवुद्धि, कुन्तित दुद्धित, कुन्तित दुद्धित, व्यत्वीत पुरुत्वीत, व्यत्वीत पुरुत्वात क्यायार पर ही दुद्धि, विचार, गुख, ब्यारमा ब्याहि स्वस्था तत्त्वी के लिए व्यत्वे गुख वोधनार्थं स्थून पदार्थों के ब्यतुक्क व्यवद्धार सम्भव होना है। श्रत्यप्त भर्तृ हिर्दि से कहा है कि पेसे स्थाहीं पर विद्वानों की भी लोक्ज्यवहार के ब्यतुसार व्यवहार करता चाहिए । वाक्य० २, १४४।

पतु-पत्ते और जीव जनुष्यों के विभिन्न गुणों को देरकर तत्त्वण के आधार पर तत्तरहा गुणवुक भनुष्यादि के लिए उन शब्दों का अवीप किया जाने लगता है। यथा मूर्रतों के साहरथ से 'गीवीहीक.' शहता के साहरथ से 'सिहो माणवकः' और अत्यक्ता के कारण कृष्योहक, शुषकन्द्रप, उद्धन्वरपराक, अवटरन्द्वप, आदि शब्द अनुसबहीन के लिए अस्मिरिन, द्वात्र को तीर्थ-रांत, वीर्थ-छह । पारि तन्त्र अनुसबहीन के लिए अस्मिरिन, द्वात्र को तीर्थ-रांत, वीर्थ-छह । पारिन ने इस प्रकार के वहुत से मनोरंकक व्यवहरण का 'पार्ट्समितादयस्व' (अप्टा॰ २, १, ४=) सूत्र के गणुषाठ में समावेश किया है।

भवृंहिर ने बताबा है कि लक्षण के श्राघार पर ही वद्गुणसाम्य को देख-कर पुरुष को स्त्री श्रीर स्त्री को पुरुष भी कहा जाता है।

> केचित् पुर्मासो मापन्ते स्त्रीवत् पुर्वच्च योषितः । दयभिचारे स्वधर्मोऽपि पुनस्तेनोपदिस्यते । वाक्य० ३.७० ४१६ ।

श्चस्यन्त लग्नाशील वक्ता पुरुष को बहा जाता है कि 'क्या सियों के तुल्य वोल रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलों?' और अतिमाल्समापिए। की को कहा जाता है कि ''क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, सियों के तुल्य बोलों'। हेलाराज ने कहा है कि ''पुरुष को भी कायरवा के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष सो है) और की की निर्वत्वता के कारण कहा जाता है कि ( यह सी पुरुष है)"। यहाँ पर पुरुष और औ राष्ट्र अपने से सर्वेया विपरीत ''लंग' बाले के लिए गुणसान्य के कारण प्रयुक्त होते हैं। हेलाराज, वाक्य॰ ३, १० ४४८।

कारवायन और पतञ्जिल ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग के लिए अन्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, और यह तब्येप्रति-पादन कर सकता है, लिसते हैं कि "ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की वियत्ता की जाती है और विशेष गुण की अवियत्ता।"

-विशेषस्याविविद्यतितत्त्वात् सामान्यस्य च विविद्यतत्त्वात् सिद्धम्। महा॰ र. २. ६=।

इस सामान्य की विवत्ता से ही लत्त्रशामुलक प्रयोग सन्भव होते हैं, अन्यया ''यह पुरुष क्षी है', जार ''यह क्षी पुरुष है'' जैसे प्रयोग सर्वया असंगत और अनर्गल प्रलाप सिद्ध होते हैं।

### साहचर्य और अर्थ-विकास

यास्त्र, पतब्दाल श्राँर मर्गु हिर ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का बिसार से निरुपण किया है। यास्त्र ने (निरुक्त २, २०) लिखा है कि साहचर्य के कारण एक राज्य अपन्य अर्थ में प्रयोग होता है। उन्होंने बताया है कि स्पार्वेद में भी इस प्रकार के उदाहरण वियमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ-विकास हुआ है। सूर्य देने उप के साहचर्य से 'वत्म" (बल्ला ) नाम से निरिंध्य किया गया है।

रुरुद्दवत्सा रुरावी इवेत्यागादुरैमु कृष्णा सदनान्यस्या। ऋग् ०१,११३,२।

सूर्यमस्या बत्समाह साहचर्यात् । निरक्त २, २०।

वेंकटमाधव ने भी व्यपने ऋग्वेद भाष्य में लिसा है कि:—

## सूर्ये वत्समाह साहचर्यात्। वेंकट, ऋग्० १, ११३,२।

ष्यर्थात् सूर्य की वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी प्रकार साहचर्य के जाधार पर उपा को सूय की वहन जीर सूर्य को उसका भाई वेद में बताया गया है।

#### उपसमस्य स्वसारमाह् साहचर्यात् । निरुक्त ३, १६ ।

यास्त्र ने साह्यर्य के द्वारा अर्थावकास के अन्य बदाहरण दिए हैं। "क्रय्णा" शब्द का मुख्यार्थ है "क्रय्णवर्ष" परन्तु वेद से क्रय्णा शब्द राति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि क्रय्ण गुण का रात्रि के साथ साहचर्य है। अर्जुन शब्द स्वेतगुरा का वाचक है, परन्तु दिन के साथ स्वेतग्रा का साहचर्य होने से वेद से अर्जुन शब्द दिवस का वाचक प्रयुक्त हुआ है।

अहरच कृष्णमहरर्जुनं च । कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रिः । अहरच कृष्णं रात्रिः । ग्रुक्तं चाहरजुनम् । निरुक्त २, २० से २१ ।

कृष्णा, कृष्ण और अर्जुन शब्दों का अयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपरी, बासुदेव और पार्थ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द राजि के लिए फोर अर्जुन दिन के लिए अर्जुक हुआ है। साह्वये के कारण इन तीनों राज्यों का गुणवाचकता के स्थान पर राजि और दिन के अर्थ में प्रयोग होने से अर्थसंकीय हुआ है।

साहचर्य के द्वारा व्यर्थविकास पर पतञ्जलि लिखते हैं कि :--

शब्दालु एालु येन येन विशेषेणाभिसम्बन्धते, तस्य तस्य विशेषको भवति । महा० १, १, २२ ।

शंजर का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषक हो जाता है। ग्रुक्त कृष्ण श्रादि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, वह उन विशिष्टों का हो बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्तता, कृष्णता, सुन्दरता श्रादि में श्रन्तर होता है, उसी प्रकार इनके श्रायों में भी श्रन्तर रहेगा।

साहचर्य के कारण राज्य का अर्थावकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसन्तत्रसुत के साहचर्य से उस काल को ही वसन्त कहते है।

#### साहचर्यात् ताच्छञ्घं मवति। महा० ४, २६३।

पारिणान में 'नज़रेख्युक: काल '(अप्टा॰ ४, २, ३) सूत्र के द्वारा योधित किया है कि नज़रावाची शब्द साह्चर्य के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मार्सों के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नज़र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और उस मास को चैत्र। इसी प्रकार विशासा से वैशास्त, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अपादा से आपाद, अवस्मा से अवस्म, फ़ल्मुनी से काल्युन मास आदि। इन मार्सों से पूर्णिमा १६ जैसे वालक सिंह है आदि वाक्यों भेदोनों राज पृथक् रखने से बनने साहरय आदि नी जो अभिव्यक्ति वास्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि मार्वा की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है। इसी अकार अत्येक राज्य में साहचर्य के कारण जिरोक्ता आ जाती है।

पठविल नें बहा है कि एक राज्य अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह न्याय्य है।

> पपोऽपि न्याय्य एव यरप्येकेशानेशस्याभियान सवति । भ्रहा० १, २, ६४।

हैयट ने इसकी व्याप्या में लिखा है कि एक्टोच समास इसीलिए किया जाता है कि एक के द्वारा अनेक का योव हो। यथा, 'विवरी" कहने से माता और पिवा दोनों का बोब होता है। हेलाराच ने इसको साहचर्च का प्रमाव बताबा है। साह-चर्च के कारण हो राजों में यह पारस्परिक राक्ति आदित होते हैं कि एक राज भी तोनों का अर्थवीय करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति हमें हम् एक भार को नहीं बड़ा सकते हैं परन्तु सामुद्दिक रूप से बसको उद्यो स्वर्त मुख्य प्रकार प्राप्त भी पारस्वरिक शक्ति के आर्थिमाय से एक राज के खमान में भी बोनों राजों का अर्थनीय कराते हैं। हैलाराच । वास्य० ३ एष्ट ४६४।

परुरोप समाम में चिन रा हों का पाठ है, बनका साहचर्य मिस्स है, जत एक राज के रोप रहने पर भी बोनों क्यों का बोब होना है, चिनना साहचर्य नहीं है उनका एक रोप नहीं हो सकता क्योंनि उससे बोनों क्योंग का बोप नहीं होंगा। इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में एगते हुए मर्ट हिर ने कहा है कि क्योंन्दरानी राज भी क्योंन्दर का नीमक होता है।

श्रर्यान्तराभिवायित्व तथाऽयीन्तरवर्तिना । वास्य॰ ३ पृ०४६३।

माचार्याचारात् संत्रासिदिः। शाचार्याणं व्यवहारात्। इहापि इतः प्रवेरिभिसम्बन्धः कः शश्चाचरीः। महा० १.११।

नागेरा का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को श्रानित्य इमलिए कहा जाता है क्योंफि उनका श्रमेशहए पारिएनि श्रादि के उपदेश से होता है ।

मंजूषा॰ ए० ६४ ।

पतञ्जलि का कवन है कि साधारखतया कृत्रिम और श्रकृत्रिम संद्राश्रों में से कृत्रिम का ही प्रहुख होता है। महा॰ १,१२२।

वृद्धि, गुर्ख, श्रंग, प्रकृति, घातु, गति श्रादि राज्दों का पार्खित ने पारिमापिक हर में प्रयोग दिया है। इनका प्रचलित अर्थ अन्य है एक ही शब्द का अचितित श्चर्य एक हे ता है और पारिमापिक अर्थ दूसरा। जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण के लिए प्रचलित शन्दों का पारिमापिक अर्थ में प्रयोग किया है, उमी प्रकार प्रत्येक दर्शन, साहित्य, बाह्यण, उपनिषद्, स्मृति श्रीर विज्ञान बन्धों में प्रचलित राव्हों छा पारिभाषिक रूप मे प्रयोग विया जाता है। प्रत्येक शास का विद्वान् अपने शास में उसी पारिमापिक ऋर्य को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास के अनुसार ही अर्थ का विवास स्थाभाविक रूप से होता जाता है। गुए शब्द प्रथम गण का बोधक था. परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हैं यथा, १ - गुए, (सद्दुण, दुर्गुण), २ - वैचाकरलों के अनुसार अदेक्गुण: अ, ए. भो श्रत्तर, ३ - वैरोपिकों के अनुसार साव पदार्थों में से एक। ( इच्य, गुए, कर्म भादि )४ – सांख्यों के अनुसार वीन गुरा ( सत्व, रजम्, वनम्) ४ – रूप, रस्, गत्य आदि पांच विषय, ६-साहित्यकों के अनुमार रमों के उत्कर्ष के हेतु शीर्य षादि गुण, ( काव्यप्रकारा उच्छवास, द्र ) , ७—माधुर्व, खोज श्रीर प्रसाद दीन गुण ( काञ्यप्रकाश उच्छ्वास =), =-राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संवि, विषदं आदि ६ गुण् ), ६—ज्याकरण और मीमांसा में गुक्ता आदि गुए, (जातिगुण, क्रिया, द्रज्य रुपी चार प्रकार के शब्दार्थ में से एक )। इसी प्रकार प्रकृति थातु, गति, विमक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास बादि शब्द भिन्न भिन्न शासाओं और श्रेणियों में विभिन्न अर्थों के बीवक हैं।

इस अर्थविकास का वैयाकरण एवं साहित्यक खादि सहुपयोग भी विशेष इस से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्थों का बोध करते हैं। अवपद पदानल और अर्जू हरि ने लिया है कि प्रचलित और पारिमाधिक रोगों अर्थों का भी एक शब्द से ही महरा किया जाता है। महा॰ १, १, २२ तथा वाक्य॰ २, ३५६।

श्रर्यविकास साधारणतया श्रहातम्य से संस्कृति विकास के साथ होता रहता है। प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा श्रर्यविकाम अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। प्रसिद्ध जर्मन भाग विरोधक हुर्मनगडल का सत है कि अर्थों में परिवर्तन अहुट्ट रूप से होता रहता है। ऐच्छिक प्रयत्न के द्वारा भी अर्थ-विकास का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि (पुष्ठ १२) व्यक्तिविरोध के पेच्छिक प्रयक्त के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। विद्यान साहित्य और वाध्य्य की परिभाषिक राव्यावती जपाध्यायों, अन्वेपकों और आधिष्कारकों द्वारा ही स्वर और समृद्ध की गई है।

## मानव-सुलभ स्वलन और श्रर्थविकास

भर्तृ हिर का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, श्रपितु अत्यज्ञ है। मनुष्य का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उत्तका कथन भी क्सी क्कार श्रपूर्ण है और शृटि युक्त है। श्रतप्य मानवज्ञानऔर बचन श्रुटि युक्त, अब्यवस्थित और दोपपूर्ण है।

> तस्माददण्डतत्वानां स्मपराधं वहुच्छलम्। दर्शनं घचनं चापि नित्यमेवानवस्थितम्॥ वास्य०२,१४०।

ऋषियों और महर्षियों का इंग्न कुछ खंदा तक व्यवस्थित और धुटिरहित होता है। परन्तु सांसारिक व्यवहार ठनके झान के खाबार पर नहीं बतता। उनका झान सन्दर्शन्ति का बिषय नहीं है। बाक्य २, १४१।

भर्त हिरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भावण, वातांलाप आदि का सम्बन्ध है, यालक और पड़ित समान ही हैं। ऋषि महर्षि भी व्यावहारिक श्रवस्था में बही तुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं। पुण्यराज, वाक्य० २, प्र॰ ४१ तथा का० ३ ए० १२४।

श्रवपद श्रहान, श्रृटिवृक्त समस्यश्रीक, श्रास्टश्रवण, मिध्याझान, श्रग्रद्धभ्योग, प्रमाद और श्राल्य के कारण गट्यों के श्रयों में अन्वर पढ़ जावा है। वहीं बहुमल होने पर मुख्यार्थवन व्यवहृत होने लगता है। अर्थे हिर इती को स्पष्ट फरते हुए लिखते है झान आलेल (विपयस्प होप, प्रसाद श्राहि) के फारण श्रम्रद्ध हो जाता है और इस श्रकार से श्रयं भी श्रपने स्वरूप से दूर बला जाता है। यही श्रयोंकास है।

यथा च झानमालेखादगुद्धौ व्यवतिष्ठते । तथोषाश्रयवानर्थः स्वरूपाद् विष्ररूप्यते ॥ वास्य० ३ ए० १२६ ।

हेलाराज ने इसकी ज्याख्वा में लिखा है कि प्रधाद श्वादि तक फारण इन राज्दों का त्रर्थ वैसा ही सबस्य जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार वह स्वर्थ ज्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज। मर्तृहिर ने यह भी लिया है कि यह विषयैव ऋषे में ही नहीं होता, श्रवितु शहर, अर्घ और ज्ञान तीनों में होता है।

एवमर्थस्य ग्रन्दस्य झानस्य च विपर्वये। भावामात्रावमेदेन ध्यवहारातुपानिनी॥

साम्य का ३ प्र १२६।

इस राज्य, अर्थ और ज्ञान के विषयेय का हो फल है कि राज्यसास्त्र में अर्थे परिवर्तन अर्थविकास और अर्थभेद होता रहता है। मर्जू हिर ने इस विषय का इस , प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है।

वैद्यनाथ ने महाभाष्य की द्वाया टीका में इसकी अनुव नाम से बोधित करते हुए लिखा है कि—

ब्रिक्टियमस्तम्-अर्यान्तं ग्रन्दान्तं च । महा॰ झा॰ १ । राज्यं ब्रीत् और कर्यं दो प्रकार का असत्य है। राज्यों का ब्रह्मुद्ध प्रयोग, श्रह्मुद्ध व्यवहार और कर्यं का ब्रह्मुद्ध कर्यं में प्रयोग और न्यवहार ।

कैतिति ने मीमांना दर्शन में बृदियुक्त प्रयोग के वारण की मीमांना करते हुए तिला है कि राज्य का प्रयोग प्रयत्तपूर्वक होता है, और प्रयत्तवाच्य। कार्य में बृदि होना स्वामांषक है, जैसे कि कोई ज्यक्ति प्रयत्त करता है कि वृद्दकर सुष्क स्पल पर गिरुं, परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्त साध्य होने के कारण अग्रुद्ध प्रयोग भी होता है।

गन्दे प्रयत्निनिपत्तेरपराधस्य मागिन्त्रम्। मीमांना० १,३,२४।

पतन्त्रति ने शुद्ध और श्रशुद्ध प्रयोग में पुष्य और पाप की अवस्था करके श्रन्तर वताया है। श्रशुद्ध प्रयोग के द्वारा व्यर्थयोग होता ही है। श्रद्ध प्रयोग के स्वारा व्यर्थयोग होता ही, है। श्रद्ध प्रयोग के स्वारा के लिए किया जाता है, हमें के लिए नहीं। सनुपान् ए॰ नरे।

लोक्टयबहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतरब अगुद्ध प्रमोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोगही व्यवहारिक होने पर तदर्थप्रतिपादक हो जाते हैं।

पतञ्जिल ने नृष्टिपूर्ण अयोग से किस अकार अयोगिकास हो जाता है इसके बुद्ध उदाहरण भी दिए हैं। अमाण अर्थ के बोधन के लिए द्वयस, दन और मात्रास्त्वय होते हैं और इनकाराज्य के साथ अयोग होना चाहिए। या उरम्म, उरनास, परन्तु इन अरायों का राज्यों से प्रकृभी अमाण अर्थ के बोध के लिए भी अमोग होने लगा। "किमसबदयसम्, किमस्य मात्रम्" (इसका क्या परिणाम है)। महा २ ३, १, २।

केंग्रट ने लिखा है कि पूर्ण क्वर्ष में शब्द के साथ विधीशब्द का प्रयोग होगा था। यथा, बहुतियी (बहुत से ) , परन्तु अम से इसमें विधि शब्द को देखकर ष्ट्रपक् मी इतका प्रयोग प्रचलित हो गया और "काऽयतिर्या" (आज क्या तिथी है), कहा जाने लगा। तिथिशब्द का सीप्रत्ययांत "तिथी" प्रयोग शुद्ध है। कैयट, महा॰ ३, १, २।

गुन काल के शिलालेटों से झात होता है कि विद और सुदि शब्द वहुलपन्न दिवस ( फुट्युपन्न का दिवस ) और शुक्रपन्न दिवस ( शुक्रपन्न का दिवस ) शब्दों के संचिन्न प्रथमान्तर हैं, परन्तु अस से इनको पूर्व शब्द माना जाता है।

प्रसिद्ध दार्रानिक लाक का कथन है कि मनुष्य वाल्यावस्या से ही इस बात का प्रभ्यस्त हो जावा है कि वह राव्यों का पूर्व व्यर्थ जाने विना भी व्यनायास जो राज्य सीरों जाते हैं उनको सीरावा है बार प्रयुक्त करना है। यह चीवन भर ऐसा ही करवा रहवा है। इसी प्रकार मनुष्य व्यर्थ ते समीराव्यों हारा प्रयुक्त राव्यों की सीरावा है और उन राज्यों के निश्चित कर्ष के जानने का प्रयन्न न करके, जैसा प्रयोग के काधार पर द्युद्ध क्यं समस्वा है, उसी व्यर्थ में विश्वास पूर्वक प्रयोग करवा रहवा है।

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और ओता अपनी बुद्धि के अनुसार ज्यका कर्ष समफ्ता है। इस प्रशर कहीं कर्ष का विस्तार होता है और कहीं अर्थ का संकोष।

#### आलंकारिक तथा व्यद्यय प्रयोग और अर्थ-विकास

राज्याति अध्याय में कविषय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द जब का स्थिक या व्यंग्य रूप में अपुक्त किया जाता है तो यह अपने मुख्यार्थ का बोध नहीं कराता अवरव लाकांखिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुस्पार्थ की अबहेलना की जाती है। व्यंग्य प्रयोगों में रस शब्द या वाक्य का सर्वथा विपरीत अर्थ किया जाता है, भव हिरि ने अवरव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में नो अर्थ शब्दों हारा मिलीत होता है, यह अर्थ बालांबिक नहीं होता है। जुतित्वक वाक्य का अर्थ मिन्दा होती है और निन्दासुषक का अर्थ जिति। वाक्य • २, २४६।

आलंहारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष विकास लक्ष्य होता है।

## पकरण-भेद आदि से अर्थभेद

मर्तृहरि ने लिया है कि वास्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश श्रीर काल से शब्दों के अर्थों में मेद हो जाता है। वास्य॰ २, ११६।

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों चादि में हुल विभिन्नता को तेते हुए प्रयोग किया जाता है इस मकार से एक ही शब्द के क्यों में भेद हो हो है। इन कारणों के द्वारा क्येभैद से शब्द नानार्थक रेसे हो जाते हैं, इसके विषय में पत्रज्ञांकि ने पाणिन के सूत्रों ( क्यान १, ३, १४ से २४) की ज्यारणा में सम्द किया है कि प्रकरणमेंद से धातुओं आदि के क्यों में परिवर्तन हो जाता है। यया, 'क्यांदिरन्दुमतिप्टने' (आदित्य की द्यासना करता है) 'रिधिका-सुपतिप्टने' ( रिषिकों का साथ करता है), 'महामात्रातुपतिप्टने' (महामात्रों से मित्रवा करता है), 'गंगा वसुनासुपतिप्टते' (गंगा वसुना से मिल्की है), 'ऋयं पत्याः सुपन्दुपतिप्टते' (यह मार्ग कागरा की जाता है)। एक ही यातु का प्रकरण भेड़ से क्रयेभेड़ हुआ है।

र्जावित के कारण कर्यभेद होता है, यया, 'परमारान् प्रहुनते' (पर क्रिमें नें गनन करता है), गाया: प्रहुनते (गाया सुनावा है), 'दनापवादान् प्रहुनते' (दनापवाद पेलाता है), 'रानं प्रहुनते' (१०० रचये यमार्थ लगाता है)। क्रांविन्त्य के कारण कु यातु के कर्यों में भेड है। क्रप्टा॰ १, ३, ३२।

देशमेड से क्यमेड हो जाता है। यास्त और पारिति ने नगहरूप दिया है हि शब् थातु ना बन्दोज देश के व्यक्ति गन् थातु क्यांत् जाना के क्यें में प्रशेष इस्ते हैं और आये लोग इस्ता देशवसान के क्यें में प्रशेग करते हैं। यथा शब (महा० आ० १, तथा निरुक्त २, १)। जयन्त ने न्यायमंजरी ( ए॰ २२२ ) में तिखा है कि नानिपात्यतस्त्रवाचक चौर शब्द का कोडन मात के क्यें में प्रशेग करते हैं।

एक ही भाषा के राजों में देश से क्योनेड हो जाता है। यदि विभिन्न
भाषाओं का लेवह करें तो देशोनेड से क्योनेड बहुव ब्यापक हो जाता है। कन्य
देश की भाषाओं का मीनिक कन्यर है कत उसे कवल व्यति सान्य कह एकते
हैं। संस्कृत में 'ना' का क्यों है नहीं, हिन्तु चीनी भाषा में ना का क्यों है 'वह'
और रूसी भाषा में इसका क्यों है 'पर या क्या'। संस्कृत में 'पा' बातृ का क्यों है,
पीना या रज्ञा करना, परन्तु बीनी भाषा में 'पा' संस्था है, इसका क्यों है काठ।
संस्कृत में 'ताक' क्यों है कीर चीनी में 'वह'। ज्योंन, इंनिका, मीक लेटिन कीर
स्सी कादि कार्य परिवार की भाषाओं में संस्कृत के राजों का कुछ प्रति परिवर्तन
के साव बहुत से राजों में आई सान्य है। चीनी भाषा के राजों से संस्कृत राजों
का क्यों सान्य सर्वेया नहीं है।

कालभेद से कार्यों में भेट हो जाता है। वैदिक और संस्ट्रत साहित्य को दुसना से इसके कनेकों उदाहरएा मिलते हैं। वेड में कांड और पर्वत शाट का क्रयं नेथ भी है, परन्तु जाव में इनका कार्य केवल सर्प और पहाड़ रह गया है। वेड में सह पातु का कार्य है "वयकरान" परन्तु संस्ट्रत साहित्य में इसका कार्य "सहन करना" हो गया है, वेड में "तरवर" बातु का कार्य है "आप करना" लाम होना परन्तु उसका कार्य नष्ट करना या नष्ट होना हो गया।

मर्छ हरि ने श्रवस्थाभेद से मी शक्ति होना लिखा है। श्रवस्थादेशकालानां भेदाद मिखासु शक्ति ॥

मनुष्य की अवस्था के मेद से बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था में उसके ज्ञात में बहुत श्रधिक श्रन्तर पड़ जाता है। बाल्यावस्था में उसे सुक्स तत्त्वों का अर्थ छछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट झान होता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो कि उस समय कुछ समका था, वह आंशिक या पूर्णहरूप से भिन्न हो जाता है।

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो जाने से शब्दों के अर्थी मे अन्तर हो जाता है। प्रत्येक समय मे राजनीति, समाज, धर्म श्रादि की श्रवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवर्तन के साथ उनकी श्रव स्थाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो पहले कुछ लिया जाता था, बाद मे अवस्थाओं मे अन्तर हो जाने से उनके अर्थ मे परिवर्तन अय-स्था के अनुसार ही अर्थभेद हो गया। पनञ्जील ने इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन एवं अर्थभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है।

#### समास से अर्थभेद

पतर्खाल ने कहा है कि समास मे एक राव्य परार्थ का भी बीध कराता है, श्रतएय उसमे याक्य की अपेत्रा अर्थ मे अन्तर हो जाता है। 'परार्थाभिधानंद्वति ' महा॰ (२, १, १)। भर्तु हिर्र ने अतएब कहा है कि बाक्य मे पद प्रथक् प्रथक् सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से दे दिशोप अर्थ का बोध कराते हैं।

बृत्ती विशेषबृत्तित्वाद् भेदे सामान्यवाचिता। बाक्य० का० ३ पृ० ४६=। समास होने पर "निष्कीशाम्बि" शब्द मे निस् उपसर्ग निष्कान्त का बोध कराता है, प्रथक होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से किवने ही शब्द जाति-विशेष के वाचक हो गए है। अतएव प्राञ्जलि ने कहा है कि.

ग्रस्त्यत्र विशेषी जात्यात्र सन्यन्धः कियते ।

समास और असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुए भर्द हरि ने लिखा है कि:-

> भेदे सित निरादीनां क्रान्ताद्यर्थेप्यसंसदः। प्राग्वतीर्जातिवाचित्वं न च गौरपरादिप ॥ वाक्य० ३ प्र० ४६६ ।

समास होने "सेलवैनिष्कौरााम्व" में जिस प्रकार विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है, उसी प्रकार 'दध्योदन ' मे द्धि शब्द दिधिमिश्रित, "गुइधाना." में गुड़ शब्द गडमिश्रित, शाकपार्थी मे शाक शब्द शाकीत्रिय का वोधक है। गौरसर, कृष्णसर्प, लोहितशालि, शब्द खर, सर्प, शालि की जाविविशेष के वोधक हैं। प्रत्येक काले सर्पको कृष्णसर्प नहीं कह सकते। समास में समुदाय का अर्थ प्रधान होता है श्रीर वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं। अत. मतु हिर कहते हैं कि --

## पादवाच्यो यथा नार्थः कश्चिद् गौरसरादिषुः। सत्यपि प्रत्ययेऽत्यन्त समुदाये न गम्यते॥

वाक्य० २, २१८।

समस्त पद में पदार्थ नहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका कार्य सर्वया तिया हो नहीं जाता है। यथा, कोइनगढ़ी, गंकुरुपीं, शालपर्धीं, गंतपुर्धीं, इसिफ़्तीं, दर्भमूली, गोवाली। ये सारे शब्द श्रीपधियों के नाम हैं, अत्तरब महोजिद्दीचित्त कहते हैं कि "कोपधिनिशेषे रूडा एते" (काटाट ४, १, ६४) यह स्रीपधियों के लिए रूड हैं। मंडप में मंड (मांड़) के पान का कार्य नहीं रहता।

समास का एक भेद एकरोप समास है। इसमे एक राज्य ही समास के कारण एक से श्रिषक का श्रवं योग कराता है। इसका पाणिनि ने (श्रप्टा० १, २, ६४ से ७३) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, "वितरी" का श्रयं है साता पिता, "श्रातरी" का श्रयं है भाई यहन, श्रार "स्वसुरी" का श्रयं है 'सास ससुर"।

पाणिति ने श्रक्तक् समास (अष्टा॰ ६, ३, १ से ३३) का भी उल्लंघ किया है। इसमे समस्त पढ़ों के मध्यगत विभक्ति वा लोप नहीं होता है। समस्त होने से एक पढ़ होते हैं और इनके अर्थों में श्रन्य हो जाता है, पतज्ञिल ने यहुत से इसके उवाहरण दिए हैं। वथा, अध्युवर (जलजन्तु), गोपुचर (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), मर्रायुज (इन्ह्यून), स्वर्ण का प्रावद्याय (इन्ह्यून), कर्ण के प्रावद्याय (इन्ह्यून), पर्पायुज (इन्ह्यून), स्वर्ण का प्रावद्याय (इन्ह्यून), कर्ण का प्रावद्याय (इन्ह्यून), पर्पायुज क्षाया प्रावद्याय (इन्ह्यून), विश्वयं इन्ह्यून क्षायुज का प्रावद्याय है।

#### उपसर्ग-संयोग से श्रवभेद

यास्क ने उपसमीं से अर्थभेद की चर्चा करते हुए शाक्टायन और गार्य का मठ लिखा है कि उपसमीं के संयोग से शब्द और शातुओं के अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। (निरुट १,३)। ऋकु और बजु प्रतिशास्य ने लिसा है कि—

जाता है। (निरुट्ट १, ३)। ऋकू और युजा प्रतिशास्य ने लिसा है कि-जरसर्गों विशेषकत्। युजा प्रतिशाख्य इ. ४४ तथा ऋक् प्राति २२, २४। एरसर्गे ऋषे में विशेषता उत्तरन कर देता है। बॅकट माध्य ने भी उपसार्गे के हारा क्षर्यमेंद का अपने क्रायेट के माध्य में। अस्टक ३.७) वर्णन किया है।

हारा अवसेन का अपने स्वावेड के माप्य में (अप्टक के, ७) वर्षान किया है। कात्यायन और पवड़ालि कहते हैं कि "कियाविशेषक उपस्मी" (महा० १, ३, १) अर्थात उपसमी धातवर्थ में विशेषता के आधायक हैं। उससी के संयोग से राहतें और धातुओं के अर्थ में महान प्रन्तर पढ़ जाता है, एक ही राहट अपने विरुद्ध अर्थ में भी चोष चराने खगदा है। महोजिशीहत ने इसके उदाहरण देते हुए सिता है कि:—

उपसर्गेण घात्वर्थो वलादन्यत्र नीयते । महाराहारसंहारविहारत्रतिहारवत् ॥

सिद्धान्त० म, ४, १म।

खसर्त के द्वारा घातु का वर्ष बहुत दूर बला जाता है। यथा, 'ह' धातु का अर्थ है "हरता ' परन्तु अपसर्गों के कारण वसी का अर्थ प्रहार, आहार, संहार, विहार, प्रतिहार, आहार हो जाता है। 'स्या' धातु का वर्ष है ककता, परन्तु प्रस्थान में हसका अर्थ विपरीत है 'प्रस्थान करना' इसी के बत्थान, सखान, अरुष्टान, निष्टान, निष्टा, में भिन्न अर्थ हैं। 'हेन्' घातु के प्रेवस्त, निरीत्तत्त्त् प्रस्थान, अरुष्टान, निष्टान, निरात, अर्था कर्या मन्त्र हैं। 'हेन्' चातु के प्रवस्त प्रस्तार, प्रस्तार, अरुकरण, सस्कार, सक्तरण, सत्त से अर्थ भिन्न इसे ब्रावक शब्द 'के' वातु के ही हैं। विजय और पराजय 'जि' यह मिन्नार्थक सार हैं। प्रस्तेक घातु के अर्थों में उपसर्गों के लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पत्रव्यक्ति ने इस प्रकार के बहुत से बदाहरण ( अष्टा० १, ३, १७ से ६३) सूत्रों की व्यारवा में दिए हैं।

उपसर्ग के सयोग से यातु अकर्मक के स्थान पर सकर्मक भी हो जाती है।

अक्मेंका श्रिप वें सोपसर्गाः सक्तमंका सवन्ति । महा० १ १. ४३ । यथा, 'मवति' अक्मेंक है और 'श्रतुभवति' ( सुसमनुसदति ) सम्मेंक है ।

### वाच्य मेद से अर्थभेद

वाच्यमेद से धातुओं के क्यों में अन्तर हो जाता है। यशा 'क्षितिक काष्टम' और "द्विवर्त काष्टम' से वाज्यमेद से खिद धातु का अर्थ कादना और दूसरे में कटना क्येर हो जाता है। इसी प्रकार भिन्न धातु का हटना और वोइना, पच् धातु का प्रकार और नकाना अर्थ होता है। किनि काष्टम्, भिराते काष्टम्, पचित कोइन्, पच्चते कोइन्, पच्चत

सर्तु हिर ने कहा है कि पच आदि घातु स्पर्य का भी वोव कराती हैं। कहीं पर कर्तृ वाच्य प्रयोग होता है और कहीं कर्मवाच्य। बाक्य० का० ३ ए० ४१६।

भर्तृ हरि का मत है कि दोनों अर्थों ( पकता, पकाता) में अन्तरहोने के कारण होतों प्रयोगों में पच् धातु को समानार्थक नहीं मानना चाहिए। बाक्य० का० ३ ४० ४२१।

पक ही बातु में इस प्रकार वाच्यमेद से अर्थमेद हो जाता है। बातु में इस प्रकार के अर्थमेद का झान किया के समीपस्य पट से होता है।

श्चन त्पपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ ५० २= ।

सर्वृहित ने हुन आह प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमे खिजन्त का प्रयोग किए निना ही अन्तर्भानित खुपर्व मानकर घातुओं का प्रयोग किया गया है और खुपर्य का नोव कराया गया है। (वाक्य० ३, प्रू० ४१८)। 'स्वात्मानं कीखीप्य' 'स्वेत्सापुरतते' 'मत्रेखा पत्ती रेतो घन्ये आहि आह प्रयोग हैं, इनमें कीखीप्त आहि का खिजरें में प्रयोग किया है।

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संप्रह किया है जहाँ पर पदों अर्यात् आत्म-

नेपर और परलैरद के अनर से अर्थों में अन्तर पढ़ जाता है। मट्टोजिइटिंटिय ने इन सूत्रों को आलनेपद और परलैरद प्रक्रिया में संबह कर दिया है।अध्या॰ १,३,१३ से ६३।

मर्वृहिर ने ऐसे अपनेड हो जन्नद्र नान मन्त्रीधित किया है और हटा है कि आत्मेनेयद्र और परसीदद्र के मेड में अपनेड होता है। बाल्य ०३ ए ४१४।

इनके हुद्र स्वाहरूरा बहुत प्रचलित हैं। यथा, जुन्न धातु कालनेरती टा कर्ष है भोजन करना कौर परनीरती का रूल करना, क्षारने तुक्ते (मात खाता है), स्वीर राजा नहीं जुनिक ( राजा प्रविज्ञों की रचा करता है)।

### लिंगमेंद में अर्थमेंद्र,

मर्तुहोर ने क्लिनेट से अर्थनेट वा होना बताजा है। नर्तृहोर वा क्यन है कि जित प्रधार खरभेट से अर्थनेट होता है, उसी प्रकार क्लिनेट से भी अर्थनेट होता है।

स्वरमेदायया गृन्दाः साधवो दिप्यान्तरे । सिंगमेदाव् तथा सिद्धान् साधुत्वमनुगन्यते, ॥ बारप्य० ३, पृ० ४४१ ।

पवजीत ने इस कर्यनेद का ब्हाइग्स क्या है कि कर्य शास न्युंसर्टानंग में समप्रविभाग बायक है और पुलिंग में अप्रस्वाची है। महा• २, २,९।

समायमाग पायक र आर कुला न अव वचनाचा र । नहार न र र । इसी प्रहार बृचवाची शब्द पुलिंग होने पर बृच के बायक होते हैं और नर्नुक कर्तिग होने पर फल के ,यथा, पीलुई च , पीलु फलम्, आझ , बाझम्, महार ५,१८६

हेलाराज ने इसके इनाहरण हेते हुए निस्ता है कि न्यूंत्रक्षिण मार श्रन्त श्र कर्षे हैं न्यायसंग्त, यदा, "नैतन् सारम्", जीर पुन्ति का कर्षे हैं उन्हर्भ या सारमाग, यदा, चन्त्रतसार, गतिसार। पहन चीर श्रंत श्रन्त कल के कर्षे में नपुंस्तत हैं जीर निर्णिक कर्षे में पुलिय। लिंगमन ने कर्षमें कहीं न्हिंग रहना क्षिक है कि उनका सर्वेया विभिन्त शान के तुत्त्व ही क्योंग होता है। निन्तरानों में इसी कर्षमें की तुल्ता क्षीतर।

लसरा, लस्रा, लस्र्म्। ब्यंबनम् , ब्यंबना, श्रास्त्रियः, श्रास्त्राः नित्रः, नित्रम्। रामः, रामा, श्रामरामम्। बानः बामा, हप्रा, हप्राम, हप्राम्। श्रार्बुनः, श्रार्बुनः, श्रार्बुनी। रतानः, रयामा। पानः, पानम्। धर्मः, धर्मम्। सूर्यो, सूर्यो, सूर्यः।

पुलिंग राज्यें का साधार एतवा स्त्रीलियों स्त्री वर्ष होता है, यथा शहर ए, हारूरी स्त्रिय, सत्त्रया, सत्य स्वलों पर स्त्रीलिय के द्वारा हस्वता का दोनन करायों जाता है, यथा, करी कादका, आदि। परन्तु पत्रक्षलि में कुझ ऐसे स्वलों का मी निर्देश तिया है वहाँ स्त्रीलिया में कहा को बात है। यथा, महददिस दिसानी, महद अएए यह पर प्रत्यानी। यब सात्र को स्त्रीलिय स्वामी का स्त्रय ही जाता है दुस्त्य । यदमानी यवनों को लिति वा बोचक है। महा० ४, १, ४६।

पालि नि ने ऐसे स्थानों का भी संबद्ध किया है. वहाँ पर एक लिंग के शन्दों का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्वर होने से अर्थभेद होता है। स्वी प्रत्यय में डीए, डीए और टाए के अन्वर से अर्थभेद के बहुत से ज्वाहरूख दिये गए हैं। यथा, साजावीं (सर्व ग्रिषिका), आजार्याणी (आजार्य की यमेंपर्ली), पाणिगृहीती (भायों) पाणिगृहीता (कोई भी स्वी जिसका हाय पठड़ा हो)। इसी प्रकार 'जानपद ' (अट्या॰ ४, १, ४२), सूत्र में कुएडी, कुएडी, गोणी भीणा, कामुकी कामुका, नीली नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्वर बताया गया है।

## स्वरभेद से अर्थभेद

पतञ्जलि ने लिया है कि स्वर या वर्ष के भेद से राज्य के कार्य में भेद ही नहीं ऋषितु कार्य का कानर्य हो जाता है। स्वरभेद से वह शब्द उस कार्य का बीधक नहीं रहता।

• तुप्टः राज्दः स्वरतो वर्णतो वा, इत्यादि । महा० श्रा० १ ।

ष्ट्रत ने हन्द्र के नाशार्य अभिचारयह कतवा। वसमें "कृत्रातुर्वर्यव" में वासुकर समास द्वारा इन्द्रशानु शब्द अन्तोदाच ऋत्विज् को पढ़ना चाहिए या। परन्तु उसने बहुनीहि समास साध्य आधुराच पढ़ दिया, इससे हुच का इन्त्र को मारने के स्थान पर वृत्र ही सृत्यु का पात्र बना। यह केवल स्वर के अन्तर का फल या।

संस्कृत साहित्य में स्वरों का अपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरमें से अप्रेमेंद के उदावरण बहां नहीं मिलते। बैदिक साहित्य में स्वरहान का बहुत ही अधिक महस्व है। मन्त्र का ठीक ठीक वार्ष जातने के लिए स्वर का ब्राज आक्रय ही। सर के ब्याधार पर बेद में कितने ही स्वानों पर कर्ष निर्णय में ब्यारा पति अपरापत सक्त्रता प्राप्त होते है। अवरण सक्त्रप्तिसाल्य का कथन है कि वेदान्यायों को स्वर आदि का हान ब्यावस्थक है। मन्त्रार्थ का के लिए स्वरादि का सदा ज्यात रक्तरें।

स्तरो बर्लोऽत्तरं माना दैवं योगापीमेव च । मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितन्यं पदे पदे ॥ श्वन्यातिशास्य पृ० ३४ ।

भुक्यातिशास्य पृ० ३४।

इसमें स्वर को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि चद्रात अनुदात आदि स्वरों का ज्ञान बेदाच्यायी के लिए आवरयक है। ऋक्-प्रातिः पृष्ठ १४।

गुज्जयनुः प्राविशास्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की अपेना वेद में स्वर की विशेषता है। अवएव उसका नियम लिखा गया है।

स्वरसंस्कारयोददुन्दिस नियमः। गुक्रयुद्धः श्राति० पृ० र ।

मन्त्र में यदि खर या वर्ण की बोड़ी भी उचारण में श्रुटि होने से न केवल कार्य की चृति होती हैं श्रपित वह विप्रभारक होकर पाप का कारण होता है।

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा द्वीनो मवति, न केवलं कर्मालमृद्धिः किन्तिहें दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्थात् । शुक्कयजुः० माति० पृ० ३ ।

अधर्वेग्रातिशास्त्र का कथन है कि वेद के पद्पाठ का उपयोग भी यही है कि उसके द्वारा स्वर, अर्थ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है।

पदाध्ययनमनादि शन्दस्वरार्थज्ञानार्थम्। ऋयर्वशाति० पृ० २३४।

वेंकटमाथव ने लिसा है कि प्रकृति या प्रत्यव में वहां स्वर ठीक ठीक हात होता है, वहां मन्त्र का अर्थ तहनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि परकारों ने पहच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अर्थ निर्माय स्वर के आधार पर ही करे। यह ग्रन्य का अर्थ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु विद स्वर में अन्तर को सका तहनुसार अन्यया ही अर्थ करे। अर्थेदमाध्य, अप्टक १, ४ से ४।

पाणिति ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कविषय उदाहरण निनमें स्वरभेद से अयंभेद है, निम्न हैं—हैलाराज ने कहा शब्द का उदाहरण निनमें स्वरभेद से अयंभेद है, निम्न हैं—हैलाराज ने कहा शब्द का उदाहरण देते हुए लिया है कि 'कह्मसाहेदस्य' के नियमानुसार शटक घुरावाणी अह अव्य आप का प्राप्त के अपि देवनात्त्र जो अन्तर की स्वर्तात्र का श्वर हैं 'राहसी इत्य' और अन्तराह का राहस वातु शटक आयुदात का अर्थ हैं 'देना' और अन्तरेहात का 'श्वरा' में कृत्य प्राप्त किया है। 'सद्भमं' आयुदात का अर्थ हैं 'किटने का स्थान' और अन्तरेहात का श्वरा' में 'येटाक निष्ट शानों के दोनों अर्थों के अन्तर किया है। 'सद्भमं' अयुदाल के अर्थ हैं 'किटने का स्थान' और अन्तरेहात की शालों में 'वेटाक निष्ट शानों के दोनों अर्थों के अन्तर किया गया हैं । आयुदात्त व्येष्ट और किय का है। (सबसे वहा, आर्द की स्थान' अर्थों के अन्तर किया गया है। आयुदात्त व्येष्ट और किय का का अर्थ हैं (सबसे वहा आदं और अन्तरेहात का अर्थ हैं (सबसे वहा आदं की स्थान हैं)। 'अपन्तरेहात का अर्थ हैं 'कार' और अन्तरेहात का अर्थ हैं 'कार' और अन्तरेहात का स्थान र स्वका वर्ष हैं 'शानों के अन्तरेहात का अर्थ हैं कार' और अन्तरेहात का अर्थ हैं कारें और अन्तरेहात का स्थान र संवृत करके अर्थभेद अर्थित क्या हैं। हैं।

# अर्थ की अस्पष्टता और अर्थभेद

यास्क ने बहुत से ऐसे बैड्रिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनसा वास्तविक क्षर्य कारात हो गया था और उन शब्दों के क्यों के विपय में विद्वानों में मर्क-मेद हो गया था, कोई उसका कुछ अर्थ लेता था, कोई कुछ। इस प्रकार उन शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में अचलित हो गए। यास्क ने कौत्स का बचन लिया है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ असमार हैं, यथा, अम्यक्, यादास्तम्, जारवादि, कासुका, (निक्क॰ १, १४)। पतन्त्रलि ने (महा॰ २, १, १) में लिया है कि जमेरी (मराकका ), तुर्फरोत् (हमन करने वाला) आदि रात्रों का अर्थ मात वहीं होता है। यासक ने निकक (अप्याय २, ८ और ११) में लिया है कि पुत्र का अर्थ निकककार मेप मानते हैं और पीतहासिक लप्या का पुत्र एक राज्या वादिवा को अर्थ कोई सावाप्रधिवी मानते हैं कोई सहोन्याम, कोई स्वीप्तन्त्र, कोई हो पिवासमा राज्या। नरासस का अर्थ कारक्य सातते हैं यह और सावप्रधिवी मानते हो स्वीप्तन्त्र सात्र कोई स्वीप्तन्त्र सात्र हो सावप्रधिवी मानते हो स्वीप्तन्त्र सात्र हो सावप्रधिवी सावप्रधिवी सावप्रधिवी सावप्रधिवी सात्र हो सावप्रधिवी सात्र हो सावप्रधिवी सा

आगम आदि से अर्थ में अमेद — पतज्ञाल ने उदाहरणों डारा प्रदर्शित किया है कि आगम, आदेरा, दित्व, हितमेद, प्यांत के होने पर भी बहुत स्वतों पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। ( महा० १, १, १८)। आगम उसी के आगमूत हो जाते हैं, अत अर्थ परिवर्तन नहीं होता। स्वार्थिक प्रत्ययों के लिए लिएता है कि स्वार्थिक प्रत्ययों के लिए लिएता है कि स्वार्थिक प्रत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है। यथा, देवद तक, अरवक ( महा० १, १, १६)। घानिमंद से भी कितने स्वार्थों पर अर्थभेद नहीं होता। ( महा० १, १, १६)। घानिमंद से भी कितने स्वार्थों पर अर्थभेद नहीं होता। ( महा० १, १, १४)। यञ्ज प्राविशास्त्य ने ( १० ४११ से ४२६) कितपय नियमों का उत्लेख क्या है कि मन्तों से किन स्थानों पर य को ज, र को दे, ऋ को रे, पृको द्वा और म को मबह बोलना चाहिए।

आविशाल्यप्रवीप शिक्ता में (पृ० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उद्वारण से व्यर्थभेद नहीं होता है। 'व्यर्थविचारे तु प्रकृत्या ये वर्ष्णा , त एव, न स्वर्थ भेद ।' श्रीत हैं। रान्तें के डारा ही संसार की समस्त व्ययन हुई वस्तुओं में नामकरण् द्वारा विभाजन किया जाता है। (वाक्य॰ १, १२४) हिम्दिएम ने मर्तृहरि के वस्त रतोक की व्याप्या में कहा है कि समस्त ब्ययन हुई वस्तुओं में जो कि समान श्राकारवाती हैं, राव्त्रूप नामकरण के डारा ही विभाव किया जाता है। में इस भाव को दूसरे राज्यों में व्यक्त किया है कि वासी (अधे) सरूप, विस्प स्रीर एक्टप है, आधि उनके नाथों को इप्रि (नामकरण) डारा जानता है।

याः सरूपा विरूपा एकस्पा या सामाग्निरिष्ट्या नामानि वेद ।

भ्रम् १०, १६६ |

बेदें। चीर माझएमनों में नास किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्वाप्त बिवेचन है। वेदों में स्थान-स्थान पर सकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा है। आझएएमचों में यह बिचार विरोप बिस्तार से है। सुख्य भाव निम्न हैंं :→

कार्य के अनुरूप नास—(क) अयों के नाम जनके कार्य के अनुरूप पहते हैं।
मैतायणी संदिता से लिया है कि अप्ति का नाम जानवेदस् इसलिए पड़ा क्यों कि
वसने उपरान्त दोते ही पशुक्रों को प्राप्त किया। मैतायणीसंदिता (१, न,२)। देतरेय
प्राप्त (३,३६) ने भी इसको पेसता है। वर्षन किया है। रावयम प्राप्ताय (६, ४,
६५) ने इसके नामकरण का कारण लिया है कि अपि को जानवेदस् इसलिए
कहते हैं क्यों कि प्रत्येक उपरान्त होने वाले जीव को यह प्राप्त होना है। इस नाम
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को बेट लिया। वैत्तिव सं (१,४,१९,१)।
"कर्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह कमता है तैत्तिरीय सं (१,४,१,१),
रातपथ मान्नण (६,१,६) और इहरे वता (२,३४) इसी अर्थ को मानते
हैं। परन्तु काठकमहिता (२४,१) ने इसका कारण लिया है कि यह रोता है,
अता रह इसा।

एक सर्थ के लिए अनेक नाम—(स्र) एक माथ को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक नाम भी होते हैं। इरका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक हो माब को भिन्न प्रकार से योजन करना है। बेद ने इनको उदाहरण हारा समस्त्रया है, कैसे हारित्रय वहाओं को दूसरे नाम से पुकारते हैं और क्रन्याएँ जनको दूसरे नानों से। इदान ६, १६९,४।

एक के अनेक नाम—(ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्न गुणों के कारण पड जाते हैं। यजुर्वेद (अ॰ म, ४२ / में भी के ११ नाम एक हो मन्त्र में उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि वे ११ गी के नाम हैं। यथा इहा ह्व्या, काम्या, सरस्वती गढ़ी, चन्द्रा, खदिल, अप्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्न गुणों का वोच कराते हैं। अन्वेद (१, १६४, ४६) में लिस्ता है कि 'प्रसातमा' एक है, उसी को निवान बीचा इन्द्र, मित्र, वस्तु, अप्नि, यम, यानु आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यौगिक नाम—(१) ज्यक्तियों वे किस प्रकार निर्वचनात्मक नाम पढते हैं इसना व्याहरण वेड में नाम प्रमान निर्वचन देखर निर्वेश किया गया है। यथा, "वृत्र इनित वृत्रहा शतकतु"। (चतु॰ ३३, ६६,) में इन्द्र को वृत्रहा स्वां कहते हैं इसका सप्योवरण साथ ही है कि वह वृत्र को भारता है। इसी प्रकार 'चत्रप्रम् सन् पृथिवी' (काठक स० -, २) में बिन्तु होने के कारण्पृथिवी कहते हैं वह निर्वेश किया में (प्रवच्च बाह्य ए० २६, १, १०) का कथन है कि वह साम के नित्र में (प्रवच्च बाह्य ए० २६, १, १०) का कथन है कि वह साम के मित्र थे, अथवा मंत्र करने कि ये। अवतं विश्वास्त्र नाम पढ़ा। यान्य ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरक्त २, २४।

नाम मवाह से आते हैं, ध्वन्यतुवरणात्मक नाम (इ) जैमिनितयाश तर स्वामी ने मीमासा वर्शन पूर्व मीठ (१,१.३० से ३१) में नामों के विषय में विवार किया है और इस सुर्य वार्तों ही थोर निर्देश हिया है। १, वन्तुओं के नाम प्रवाह से चले जा रहे हैं। सूर्यक्टाविवन् शब्द कीर नाम प्रवाह त्य से नित्य हैं। इसके लिए वेट का मन्त्र "वार्ता यथा पूर्वनक्टावन्" परमासा ने पूर्व सृष्टि के बतुनार ही मन वस्तुए निमित्त ही हैं, यह व्यक्तियत दिया है। १,वन्तुओं के व्यन्यतुकरणात्मक नाम पढ वार्त है। यथा, "ववर प्रवाह लिए रामपवन्य वदर व्यक्ति के वाराय वार्त है। वया, इक के नाम से बतु वा नाम पढ वार्त है। व्यक्त के नाम से बतु वा नाम पढ वार्त है। व्यक्त के नाम से बतु वा नाम पढ वार्त है। व्यक्त के वार्त है। व्यक्त के किया के वर्त व्यक्त विवार के विवार के विवार विवार के विवार

नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व मंचित सामग्री का आश्रयण—(च) मतु ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूर्व सचित सामग्री का आश्रय लिया जाता है और एसी आबारपर नए मार्चों के लिए पूर्व शब्द शेप से शब्द से सर उनके नाम डाल देते हैं। अब मतु ने बहा है कि आरम्भ में जब असे क भावों, बसुओं आहि को नाम ने की आवश्यकता हुई तो वेड रे शब्दों के ही नाम डाते गए। यथा, व्यक्तियों को वैदिक क्यक्तियों के नाम, ऋषियों को दिपयों के नाम और निर्देशों को निर्देशों के नाम इत्यादि।

> सर्वेषा यानि नानानि कर्माणि च प्रयह-प्रयह । वेदरान्द्रेम्य पवादी पृथक् सत्याहच निनेने ॥ मतु० ५० १ ।

### नामकरण के विषय में याम्क का सिद्धान्त

नाम दा लक्षण – यास्त्र ने नाम बा लहरा करते हुए लिखा है कि नान में सत्त्व (इब्ब) की प्रधानता होती है। (निरुत्तः १,१)। मर्छ हीर ने भी ( क्षास्यः २, ३५६.) इब्ब की प्रधानता नाम की विरोषता मानी है (ऋक् प्रातिशास्त्र १२.४), व्यवक्रप्रतिरास्त्र (४,१.), क्षार बजु प्रातिशास्त्र (८,४१) ने सज्ज्ञा का लन्ह्य किया है जिसके द्वारा सत्त्र (वस्तु) का बोध कराया ज्ञाय।

### शब्द से नामकरण में लाघव

#### सव नाम घातुज हैं

पूर्व बल्तेल किया गया है कि वेह और माह्यणादि मन्य सब नामों को यातुन मानते हैं। यास्क ने आयीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त निरुक्तारों का मत दिया है कि सारे नाम घातुन हैं। निरुक्त १, १२)। यास्क ने जणादि सूत्रों के रघियता साम्रदायन का भी बल्लेल किया है कि वह मी इसी मत्र के पोषक हैं। ग्रीनक ने इहरेबता (१, ३० से २१) में भी इस विषय का उन्तेल करते हुए अपना मत लिखा है कि "समस्त नाम कमी के आधार पर इते हैं। अतः सन माम घातुन हैं। यास्क के कथन का अभिन्नाय है कि मत्येक नाम को भी किसी बस्तु को दिवा गया है, उसका आधार कोई किया है। बस्तुगत किसी किसी बस्तु को दिवा गया है, उसका आधार कोई किया है। वस्तुगत किसी किया वहों को देवा गया है। वसका प्रारम्भ में उसका तद्वरूष्ण नाम रख तिया जाता है। वसा गतिशीलता के आधार पर पृथ्वी के लिए "भो" राज्य अपनित हो गया। व्यापकता और तिस्तार के आधार पर पृथ्वी और उर्जी नाम पढ़। मनतरीलता के कारण अपन नाम हुआ और देवन नीतता के नास्य नृत्य नाम पढ़। चलने के कारण अपन नाम हुआ और देवन नीतता के कारण नृत्य नाम पढ़। इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी किया के भाषार पर पर हैं।

यारू ने गार्य और अन्य वैवाहरखों के मत का उन्लेस करते हुए क्षिसा है कि वे समस्त नामों को घातुज नहीं मानते। वे घातुज, उन्हीं ना मों को मानते हैं, तिनहीं सिद्धि व्याकरख के निवमानुसार प्रकृति और प्रत्यव से हो सके। इन्य राज्य जिनकी सिद्धि व्याकरख के निवमानुसार नहीं हो सकती, वे अञ्चुसन्न स्त्रीर परस्परागत ही हैं। यया, गी, श्रश्त,पुरुप, हस्ती, श्रादि । पठछिन ने 'उहादयोबहुनम्' (श्रष्टा॰ ३, ३, १) की व्यास्या करते हुए सजाओं के यातुप होते का समर्थन किया है। निरुक्त ६, १२।

### यारक के सिद्धान्त पर हुछ आक्षेप

यास्त्र ने निरुत्त (१, १२—१३) नाम को धातुन मानने में तो श्रन्यों द्वारा आहोत फिए गए हैं, उनवा भी उल्लेख किया है। १—यदि सन नामों को धातुन ही माना जायगा तो अत्येक शान्य धातुन अर्थ (वीमिक) का नोभ कराएणा। इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी टस कार्य को करिया टर्स का यह नाम पढ लागा। यया मार्ग पर चलने से अरब नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पर्गु, आदि मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अरब कहा नाएगा। जो भी बलु हेट करने वाली होगी, यथा सुई, भाला आदि सन को सुख कर नाएगा। जो भी

२—यदि सब नाम धातुन हूँ तो एक बस्तु का जितनी दियाओं से सम्बन्ध होगा, बतने ही उनके नाम होन चाहिये। यथा, खसे का द्रशया और "सनती 'सी नाम पडना चाहिये, क्योंकि बह गडडे से रखा जाता है और वहीं को भास्रय देता है। परन्तु ऐसा नहीं द्वा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा-तरुप सारे नाम पडते हों।

३—यदि नाम घातुन ही है तो वर्तमान नामों के विषय में कविषय प्रस्त राष्ट्रिय होते हैं, बया, यहि प्रथम (जिस्तार ) ने कारस् "वृधिवी' कहा गया है तो इसका विस्तार किसने किया, कव किया, क्या ज्याधार था निस पर स्थित होकर इसका विस्तार किया, हत्यांव।

४-किया से पूर्व कर्ता की स्थिति होती है। भावी किया के आधार पर पूर्व-जात द्रव्य का नाम नहीं पढ़ सकता।

#### श्राक्षेपों का उत्तर

यास्त ने (नि॰ १, १० ) उपयुक्त ब्याहोपों का उत्तर वहुत ही उत्तमता से दिया है, निनसे नामों के स्करप पर विशेष प्रमाव पडता है 1 उत्तर निम्म है —

१—लोक्टरवहार में देखा गया है कि समान कमें करने वालों में से किसी को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं। यथा तज़, परिमाजक, जीवन, और भूमित। प्रत्येक वक्त्य निया करने वाले को तज़ा (बढ़ई) नहीं कहा जाता। प्रत्येक पूर्वन वाले को परिमाजक (सन्यासी) नहीं कहा जाता। प्रत्येक जिलोंने वाले की जीवन नहीं कहते और अर्थक भूमि से ज्यान वस्तु को भूमित (सगल मह) नहीं कहते। हुगाँचार्य ने जीवन का रूढ अर्थ इक्षुरस एव शाकवियोप बताया है तथा भूमित वा मगल और इन।

२-लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही कियाओं से

सम्बन्ध होना है, परन्तु बनका नाम किसी विरोप किया के खाबार पर पड़ जाता है। अन्य क्रियाओं के श्वाधार पर नहीं।

निर्वचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है। नाम पहले से प्रयुक्त हैं। पृथिनी देखने में पूर्य (ज्यापक) है, अठ इसे पश्विनी कहा गया है। इसका किसी ने विनार मते ही न किया हो।

३--लोक में देखा जाता है कि भावी कि गाओं के आधार पर भी वस्तुओं के नाम पड्ते हैं। यथा, "विन्वाद" और "लम्बचुडक 'नाम । बच्चे का नाम भावी किया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। "वेल खाने वाला" 'लम्बी शिखा बाला" यह दोनों मानी कार्य हैं, इनके बावार पर नाम डाला गया है।

यास्त्र के उपर्युक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विरोध प्रकारा पड़ता है।

धास्क ने जिन बावों का कलेख या संकेन किया है, वे निन्न हैं:--

१--वसुओं के नाम किसी कि राविरोप के व्यावार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में नाम अपने यौगिक अर्थ से पड़ते हैं, परन्तु परचात् वह वेागरूट हो जाते हैं।

२ -समान किया के आबार पर प्रत्येक वस्तु का वही नाम नहीं पड़ता।

३-नाम किस किया के आयार पर पहुंगा, यह निरिचत नहीं कहा जा सकता।

४-एक ही बस्तु के नाना कियाओं से सम्बद्ध होने पर भी वदनुसार नाम नहीं पड़ते हैं।

४ - नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुमृति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर फिर उनकी सन्दिन्वता होने पर भी नाम वही वने रहते हैं।

६--नामकरण, उमकी बीवकता आति के विषय में लोकज्यवहार सबसे सुरय है। ज्यवहार में जिसके जी नान पड़ गर हैं, उमके बही नाम रहेंगे। अन्यार्थ में प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोक्त्यवहार पर स्थित है।

भावी कियाओं के श्राघार पर भी नामपड़ते हैं।

= व्यक्तियों के नाम भी क्रियानिशेष के आभार पर पड़ते हैं।

### नामकरण के विषय में वैयाकरणों का मत

लायवार्य संज्ञाकरण--ववश्वलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है कि दिमी बता के नाम डालने के मूल में सुब्ब मावना लायब है। संत्रेप श्रीर सरलवन उपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अनः अत्येक वस्तु को नाम दिया वाता है। नाम हालने में एक बात का भार ध्यान रखा वाता है वह यह कि नाम बहुव संचित्र हो । इस-बीम अचरों वाले नाम अवएव नहीं रखे जाते ।

लय्वर्ये हि संज्ञाकरएम्। संज्ञा च नाम यतो न लबीयः।

नामकरण में वक्ता का महन्त्र — यारु ने नामकरण के विषय में जिन तन्त्रों दी श्रोर ध्यान चाइण्ट किया है, वैवाकरण भी उनका समर्थन करते हैं। मर्ट हरि श्रोर नागेश ने लिया है कि शब्द स्ट्रिंट के कार्य में वक्ता की इच्छा सब से सुर्य कारण है। वक्ता की इच्छा पर ही यह निर्मर है कि दिन वस्तु की क्या और वेन्ना नाम देता है। सर्व प्रथम प्रयोक्त उसका किसी दर्ध में प्रयोग करता और तहतुसार बह प्रयोग चल पढ़ता है। पुण्यराज, वाक्य० २, ४३४ तथा मंत्रा पु॰ ६४।

श्योत्तेवाभितन्यते साध्यसाधनस्पताम्। इ.र्थस्य बाऽभिसम्बन्धस्स्यनां प्रसादिते॥

भर्त हिरि के दुछ महत्त्वपूर्ण विचार— अर्ज हिरि ने इस विषय में इछ महत्त्व-पूर्ण तप्यों पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अववेय हैं। संसेष में उनका विवरण निम्न है:—

१— अर्थ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को वेखता है, बदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में इसकी मुख्यता इसिलए है कि जो मान, गुण वा अवस्था प्रयोचा को सर्वप्रथम परिज्ञात होते हैं नहीं नामकरण के आधार होते हैं। अतः मिन-मिन्न अवस्थाओं के दर्शन से मिन-मिन्न नाम एक वस्तु के पढ़ जाते हैं। कसी कभी अवस्था मेंद्र के प्रयान से इस पर जोता के से नाम हात जाते हैं, जैसे किंगुक (टेस्) इसका कारण प्रवत्ता का ज्यान इस पर जोता वो नहीं है। पुर्यपराज वाक्य० २, १५५।

श्रन्यथा च समाख्यानमधस्यामेददर्शिमः। कियते किंग्रकादी नामेकदेशेऽवधारखात्॥

साक्या २ १ १५५ ।

२—परु बालु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अब. उसके अनेक रूप से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस बिपय में यह नहीं कहा जा सफता कि किस निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा। राज्दरग्रीक विचित्र है, अब. दिसी एक राकि के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तथा (बड़ई) तथ्य, हेदन, भेदन आदि अनेक कियाएँ करता है, परंतु उसका नाम केवल तथरा किया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं। इसी प्रकार इन्मकार कुन्म पड़े) के अविद्क्षि कितने हो अनिका के पात्र राख (डोले) आदि बनाता है, परंतु उसका नाम कुन्म के आधार पर हो पड़ा राख आदि के आधार पर नहीं। हैलाराज, वाक्य॰ ३, एट ४४॰।

साँनिधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवर्तकम्। यया तत्तादिग्रन्दानां लिंगेषु नियमस्तया॥ वाक्य०३, पृ० ४४०। 4—नाम साधारण्वया उसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पड़ते हैं क्योंकि मुख्य गुण पर हो सर्वेगयम दृष्टि पड़ती है। पतञ्चलि ने मी इस कारण का बल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रवान वस्तु या गुण मुस्य कारण होता है। कहोंने बदाहरण देकर सममाया है कि "ब्राह्मण्यमा" प्राप्त का नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की स्वया अधिक थी। ऐसा नहीं कि इस आम में अन्य वर्ण के लोग नहीं। कम से कम श्रकमर छुनाल, कमीर (राज) बद्दे, नाई और पीची अन्येक आम में अवस्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार पड़ बत्ता नाम ऐसा पड़ गया। प्रदीन आंत उद्योव महार १, १, १०।

मुरपेनैच पदार्थेन ब्यबहारो निर्धायते । यान्य० ३ प्र० १३६ । भूगस एव ब्रह्मानि समिष्यन्ति । महा० १,१,५७।

४—एक ही अर्थ के क्रियासेंद्र से नानासंझाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी जिस क्याराम का दर्रान किया यह उसी अवस्था के अनुरुप नाम बाल देता है। एक व्यक्ति है। तक्ष्म क्रिया के मारच वजा कहताता है वहां कार्य वहत देते र लोई वा कार्य करने से "अयरकार" ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है, परन्तु उसकी विनिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसन्त, भीष्म, वर्ष, रारव् आदि नाम पड़े हैं। हेलाराज, वाक्य० ३ ५० ३४३।

यलुझों के नाम, जैसा कि अर्जू हिर ने बताया किसी एक खाँस या किसी किया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः बलुझों के नायों को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्यों कि किसी नाम के हारा बसके समस्त मुणों का बोध नहीं होता। गमन किया के खाधार पर गाय की कहने से उनके समस्त किया करा काता नहीं होता। मननतीं लता से खाधार पर गाय की कहने से उनके समस्त किया करा मान नहीं है। अत्यव्य नाम विवेचनात्मक हिए से अपूर्ण होते हैं। वैत्वत्वों की प्रक्रिया के अतुसार वस्तुओं के नाम यहि अव्यर्थ माने जायों गे तो नामों की जुटिपूर्ण में। मानना पड़ेगा। गमन किया के आपार पर गाय को गी कहा गया परनु जब सोनी, वैद्ये, लिये या मुत के आपार पर गाय को गी कहा गया परनु जब सोनी, वैद्ये, लिये या मुत के आपार पर गाय को गी कहा गया परनु जब सोनी, वैद्ये, लिये या मुत क्यों कि उनसे वस समय मननतीं तर साम मुत्य को मुल्य को मुल्य मान किया नि क्यों के उनसे मुल्य मान नहीं है। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता और त्रुट विद्यमान बहते हैं। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता और त्रुट विद्यमान बहते हैं। इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता और त्रुट विद्यमान बहते हैं। कि कुर प्रयोगितम्य अर्थ के सुर्य होने पर गो अर्थ का भी के लिए श्रमकाल में प्रवाग नहीं है। सम्ता। अतुरा यहके के प्रयोग सहर के विषय में किए श्रमकाल के स्वाग नहीं है। सम्ता। अतुरा यहके ने प्रयोग सहर के विषय में किए स्वाग नहीं है। सम्ता। अतुरा यहके ने प्रयोग सहर के विषय में किए स्वाग नहीं है। सम्ता। अतुरा यहके ने प्रयोग सहर के विषय में किए स्वाग नहीं के उत्यर में कहा है कि कियों कि किया में कि विषय में किया के स्वाग नहीं है। सम्ता। अतुरा यहके ने प्रयोग सहर के विषय में किया स्वाग नहीं के उत्यर में कहा है कि कियों किया में स्वाग नहीं के स्वाग नहीं है। सम्ता।

के ब्राघार पर एक बार नाम पड जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर उसके प्रयोग में सूरमार्थ पर प्यान नहीं दिया जाता। पृथ्वी का किसी ने विस्तार किया हो या नहीं, एक थार पृथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता रहेगा। सा॰ दर्पण २, ४।

पतञ्जलि ने नाम जुटिपूर्ण किस प्रकार चल पडते हैं इसके एक डराइरण का उल्लेख किया है। पाणिन ने परम्परागत विधि के श्रानुसार उल्लेख किया है कि वैदूर्य भणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर उलक्ष होती है।

### विद्तान्नयः प्रमवति । अप्टा॰ ४, ३, =४।

पत्रञ्जाल ने लिखा है कि यह कथन जुटिपूर्ण है, क्यों कि यह मीए। विदूर नामक स्थान से उत्तन नहीं होती, व्याप्त वाकवाय नामक स्थान से उत्तन होती है विदूर नाम के अत्यन नहीं होती, व्याप्त वाकवाय नामक स्थान से उत्तन होती है विदूर नाम के आधार पर हो गई, क्षत उसे पेटूर्य कहा जाने लगा। पत्रञ्जाल ने पारिएनि के क्या का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से मिन्टेंग करते हैं। इस पर यह आधारित उठाई गई है कि लोकन्यवहार में वो बालवाय को विद्र नाम से मान क्या के विद्र नाम से पत्र का जाता है। इसना समाधान पत्रज्ञाल ने यह कहकर दिया है कि जिस प्रकार वैराय वाराणसी को मगलार्थ "जित्वरी' नाम से पुकारते हैं, उसी प्रशार पैया कराण वालवाय को विद्र नाम से निर्देश करते हैं। कैयट ने इस पर टीका करते हुए कहा है कि यह आधार पर भी शानों करते हैं। कैयट ने इस पर टीका करते हुए कहा है कि यह आधार पर भी शानों की असिद्धि होती है। वैयाकरण वालवाय को विद्र कि की वैदय वाराणसी को जित्वरी। प्रतीर। महा० ४३, तथा बाक्य० २ १६२।

नाम इस प्रकार से बस्तु के सके तराज्य होते हैं। नाम वस्तु की अपेका बहुत सूस्स होते हैं अत वे बस्तु के उतने ही स्वरूप का समह करते हैं नितना कि एक शाज में समह सम्मव है। प्रत्येक ग्रुख या भाव जो कि वस्तु में विवसान है या पस्तु के ह्या जित समस्त भावों का द्रष्टा के भन में उद्योगन होता है 'स्का एक शाज में समह करना असमब है अवएप मार्च हिरि ने कहा है कि नाम किसी गुल्य भाव को लंकर पड़वा है समस्त भावों को लंकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने में वहीं कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अशा को बोधित करता है। उसमें अन्य अशों के नोध कराने के लिए वरनुक्त अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के एक गुण को लंकर चल पड़ता है और वह धोरे-धोरे सके दशाज्य रह जाता है। विश्वनाध ने अवस्व का पड़ता है और वह धोरे-धोरे सके दश्जे के नुत्यति का निमित्त अन्य होता है और प्रश्चि का निमित्त अन्य। गो शाज की उन्नुत्यत्ति का निमित्त है गमनकर्षता, परन्तु उसके सके वजह में कारण रूप है गोत्यज्ञावि, जिसके आधार पर प्रवृच्चि होती है। महा० १२,१ तथा सा० दुर्पण २,४!

#### नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं

पत्रज्ञति ने बताया है कि नाम परंपरा से चले जाते हैं। पूर्वजों ने उन अयों से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम उन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थों में जब भी उनका अयोग किया जाता है। मर्छ होरि ने श्रवएव निर्मेश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ) का सम्बन्ध नित्य है।

> इतस्तत्र पूर्वैरभिसम्बन्धः ! महा० १,१,१ । नित्य एत तु सम्बन्धो डित्याबिपु गवादिवत् । वास्य० २,३६६ ।

पतझित ने लौकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक और वैदिक किया कलाप में जिन बलुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने ही दिए हैं। ऋपियों कोर आचार्यों ने प्रथम उन अयों में उन शब्दों का प्रयोग किया। अत्यन्न नागरा ने लिखा है कि सर्वप्रयम नामकरण का कार्य ऋपियों ने ही किया। यथा, कर्य (खिदरनिर्मित खड्नसहरा यिद्ययकाण्ड), यूप (यिद्ययलम्म) चपाल (यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ट) अयोत, महा० १, १,१।

इस प्रकार जो भी नए पदार्थ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम द्धिपयों, आचारों और आतों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य उनके प्रयोग और उपव-हार को देखकर उन अयों में उन्हें अपना लेता है। नागेरा ने अतएव व्यवहार को सबसे अधिक मुख्यता हो है और कहा है कि व्यवहार राक्तिपाक हिरारोमिण है। किस यस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार हो मुख्य निष्यायक है। आचारों के व्यवहार पर बल इसिकेट दिया गया है क्योंकि उनके आप (यथार्पका) मानते हैं। जिन अभी में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक सममा है उनका ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है। प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १।

नए भाव या विचार संस्कृति और सम्यवा के विकास से उद्भूत होते हैं कितने ही विचार अन्यों के सम्पर्क से गतुष्य के हृदय में आते हैं। पतन्जिल ने महामाप्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकारा पढ़ता है। नवीन भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वया नए शब्द की सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के व्योतन के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं।

उदाहरणार्थ, वाचों के नबीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार पड़े हैं। यथा मार्देड्विक, पाण्विक, वीणा, परिवादक, तूर्य श्रादि। सेना के विसिक्ष शंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रियक, श्रदवारोही, पदाति, सहारथी, श्रातिरथी, श्रादि। काशिका, श्रष्टा० २, ४, २।

## व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि

चार प्रकार की संबाएँ — यह हारे ने लिखा है कि संबाएँ चार प्रकार की होवी हैं, ? — अकृतिम, जो प्राचीन परंपरा से चले चाते हैं यथा गी, अरब, हसी व्याद । २ — कृतिम, जो किसी चार्ष , आचार्य या ज्यक्ति द्वारा किसी माव को वोधित करने के लिए रक्सी जावी हैं। यह दो प्रकार की हैं। १ - पारिमाधिक जो पारिपाधिक भावों के वोधनार्थ रक्सी गई हैं, यया, गुप्प, वृद्धिः टि, पु आदि। २ — व्यक्तियों चादि के नाम देवदन्त, यहदन्त ज्यादि नाम। ३ - कमरक्षि, जो कृतिम चौर चार्तिक होनी प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृतिम (पार्टक भाषिक, जो कृतिम चौर चार्तिक होनी माव वोधित किस जाते हैं। यया, कर्म, क्रिया, संक्या आदि। ये प्रचलित होने माव वोधित किस जाते हैं। यया, कर्म, क्रिया, संक्या आदि। ये प्रचलित होते होने सहा कि विषय में भी अकृति होने सहा के विषय में भी अकृत होने वाली। यथा, सम्बोधन। यह लोकिक क्रयं के साथ ही पारिमाधिक क्रयं को भी वताला है। हेलाराज, वाक्य० २, ३०६ से ३७०।

भर्छ हिर ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं।
नागरा कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देन में नाम देने वाले की तत्कालीन मावना
ही मुख्य होती है, खतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रस्त देते हैं।
व्यक्तिगत संद्याएँ नित्य नहीं होतीं, इसको क्यालि विरोप खपनी भावना है
क्यक्तिगत संद्याएँ नित्य नहीं होतीं, इसको क्यालि विरोप खपनी भावना है
क्याल्य रखते हैं। नवजात वालक का नाम माठा पिता खपनी भावनाओं से प्रेरिक
होकर रसते हैं वमा, देवहस्त, चक्रद्रच खादि। वनके प्रयोग से खान्य व्यक्तियों को
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से खिषक नाम पल
पढ़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, खन्य गींख। कैयट ने निर्देश किया
दे कि रावस्य खीर कुनेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्वस, विश्वस खीर रावस्य और उन्द्र, पुरुद्रत, पुरुत्य, पुरुत्य, शहा थादि नाम इसी प्रकार के हैं। वास्य॰
२, ३६६। मंजूपा, पुरु ६५। महा॰ १, १, १। प्रदीप, सहा॰ ४, ३, में १

#### व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के निचार

पाणिति ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर मी प्रकाश डाला है।

१ – फिराने ही नाम पिता के नाम के खाघार पर पढ़ते हैं। यया, दारार्गि, वासुदेव, पायडव, द्वास, देत्व, खादित्य। खप्टा० ४, १, ६२।

२—माता के नाम के आधार पर भी नाम पढ़ते हैं वया, पार्थ, कीन्तेय, माद्रेय ग्रेतरेय, वैनतेय, सीपर्लेय, सीमित्र । अप्टा॰ ४, १,१२० ।

२—गोत्र के नाम पर नाम पढ़ते हैं। यथा, कारवप, वात्त्वायन, कात्वापन, मारद्वाज, रापव, कौरव, वादव, जामबन्त्य। अष्टा॰ ४, ६, ६० ! त्रिकारहरोप और केशव के कोपों से झात होता है कि पाणिनि का "वैयक्तिक" नाम 'श्राहिक"या, गोत्र नाम पाणिनि या ।

> पाणिनिम्त्वाहिको दात्तीपुत्र शालिकपाणिनी । शालातुरीय इति । विकाडशेप शालातुरीयो दात्तेय सालिकः पाणिनाहिकी। पाणिनि । इति केशव

श्रे जम्मस्यान के नाम पर भी नाम पडते हैं। यथा पाएिन का नाम राालातुरीय। रातातुर स्थान वर्तमान समय में "लाहुर" नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा प्रान्त में पेरावर निले में घटक स्टेशन से परिचम में ११ मील तथा वर्तमान घोड़िएड से १ मील पिरचमीचर में है। पत्छालि का इसी प्रकार नाम "गोनईष्य" है। गोनई के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह कारमीर में है परन्तु आधुनिक विद्यान इसे घयोण्या जिले में विद्याना 'गोंडा 'स्यान को गोनई का विकसित रूप मानते हैं।

#### गोनदीयस्त्वाह । महा॰ १, १, २०।

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पडते हैं। यथा, फेकेवी, माद्री, गान्यारी, मैथिली, कौसल्या। क्षच्टा॰ ४, १, १७८।

६ — जिस राशि या नक्त्र में वस्पन होता है, बसके नाम पर भी नाम पडता है। यथा, रीहिकेय, रीहिकी नक्त्र में वस्पन होने के कारण। फालाुन, (अर्जुन) फालाुनी नक्त्र में वस्पन होने के कारण।

७ - प्राचीन कथानकों ज्याख्यानों आदि के खाबार पर नाम पड जाते हैं। यथा, इन्द्र के नाम पुर दर, इन्हा । शिव के न्यन्वक, त्रिपुर्रार । विष्णु के मध्यरि, सञ्जस्तुन, अन्यकारि आदि।

म्माची क्रियाकों के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनातुसार नाम रत्य देते हैं। सोतयानी, क्रानिक्टोमयाजी बिल्बाद, लम्बच्डक। अर्धात् जो सोम आदि से यत आदि मिबच्च में करेंगे। अच्टा॰ ३, ४, १। सिद्धान्तकीसुरी नया तिरुक्त १, १४।

६— जिस विशेष वह रेव से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष कार्य करता है वसके आधार पर भी नाम पड जाते हैं। यथा, स्कोटायन, स्कोटसिद्धान्त की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण।

१० — चिदवाले या ब्यग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विरोध कारण से पड जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। पत्रज्ञलि महान खान १ ने इसी प्रकार के नाम तिसे हैं कि "यर्वोण वर्वोण" नाम के ऋषि ये "यहवानः, वद्वा न के स्थान पर "यर्वोण वर्वोण" क्वांत्रण करते थे, अब इनका नाम ही 'यर्वोण तुर्वोण " पद गया। वैदिक ऋषियों में शुन शेष, शुन पुच्छ, सुनोलागृल नाम चाते हैं। ये नाम भी सन्मवतः इसी प्रचार पढ़े हुएप्रजीत होते हैं। पात्रेसनिया-दिगरा, कप्टा॰ २, १, ४-, में ऐसे व्यंग्यालक वचनों एवं नामों के दशहरारा बहुत से दिए गए हैं। यथा क्यमंडूक, क्यक्ष्यद्वप; च्हुन्बरमग्रक, नगरवायस; वीर्य-ध्वांन्त ।

#### वैयक्तिक नामों की सार्यकता

आधुनिक विद्वानों में से बुद्ध विद्वान्, वैसे आन सुअर्ट मिल आदि यह मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम सार्यक नहीं होते, वे केवल संकेतार्थ होते हैं। जान-सन का मत है कि नानों को निष्यपोदन या निरर्यक नहीं कहा जा सकता है। भारतीय नामों पर रुप्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम श्रविकार सार्यक है। केवल संकेतार्यक नाम यथा, डित्य कॉपत्य काहि न्यून हैं। नामों की सार्यकता से यह नहीं सममा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम है मारापिता ने रक्से हैं, वह तद्गुण सन्पन्न अवस्य होना या हुआ है। वेड़ों में आने वाले नाम तथा पुराए, रामायए, महामारत ऋदि में काने बाले वैयक्ति नान प्रायः सार्थेड हैं भीर उनदा शाब्दिक अर्थ सरलता से जाना जा सबता है। यास्त्र ने निरु के अध्याय २,४,६, १०, ११, १२ आदि में कवित्रय ऐसे नानों दा अर्थ स्वष्ट भी किया है। यथा इन्द्र (ऐरवर्यशाली), पुरन्दर (हैत्यों के पुरो का नाशक), बुत्रहा (इत-का नाराक ), रह (मर्थकर तथा कलाने वाला), शिव (कट्याएकारी), विरवा-मित्र (सददा मित्र ), क्रयप ( ट्रप्टा ) ,परासर ( राइसों को नप्ट करने वाल ), च्यवन (सुविकर्ता), शंगरिस ( शंगों का रम, सारमृत ), वर्षशी ( बहुत स्यारक या बहुत प्रभाव शाली ), अथवो ( निरवल स्वभावपुनेत ), ऋमु ( सत्यवादी या व्यवितंत्रत्यो), रात्वतु ( ग्रारीर से सुर्खा ), हृहस्ति ( बढ़ों का भी पालनक्ष्यों), व्यवितंत्रत्यों), रात्वतु ( ग्रारीर से सुर्खा ), हृहस्ति ( बढ़ों का भी पालनक्ष्यों), व्यविनी ( सर्वव्यापक ) ।

पवस्ति ने (महा॰ ३, १, १३॰) रामायए महामारत में प्रषातित व्यक्ति में नाम देते हुए उनका धात्वर्थ निर्देश किया है। यथा दुधोधन ( दिससे कठिनाई से युद्ध किया जा सके ), दुःशासन (कठिनाई से शानन करने योग्य) दुर्धयए, दुर्भयए, रावण ( रलाने बाला ), भरत ( पालक ), राम ( रमएकर्जा ) शतुन ( शतुनाशक ), यूधिष्ठिर (युद्ध में भी स्थिरनिवत ), भीम ( सर्वकर ) आहि।

## भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार

पाणिनि ने नानकरण के मूल में विवसान कवितव वच्चों स्व दर्शन किया है और जनश ज्लेस अध्याचाची में किया है। पत्रहाल काहि ने दन वच्चों सी व्याख्या करके सम्य किया है। नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तक्य अस्तन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

१-किसी मन्यकार की कृति की अन्यकार का ही नान दे दिया जाता है।

यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक नाम दिया गया है। अप्टा० ४, ३, १०७।

२—किन्हीं आख्यायिका त्यादि की पुस्तकों को आख्यायिका त्यादि के सुख्य पात्र का ही नाम दे विया जाता है यथा, वासवदचा, सुमनोचरा, स्वर्गी, कादम्बरी। अपदा॰ ४, ३, ८७।

३—देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर विया जाता है। यथा कम्योज, चोल, फेरल, शक, यनत। अप्टा० ४, १, १७४।

४-पृत्तों के फर्लों को भी पृत्त का नाम दे दिया जाता है। यथा श्राम्न, जम्बु, पीलु, कुदलय, बदर, हरीतकी। अष्टा॰ ४, ३, १६३।

k-श्रानों को उसी पौषे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, ब्रीहि, माप, सुद्ग, तिल। महा० ४, ३, १६६।

६—फूलों को द्रुख या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कर्व, अशोक, मल्लिका, पश्च, कुबलय। महा॰ ४, ३, १६६।

७-मूल को छुत्त या लवा का नाम दे दिया जावा है। यथा, विदारी, ऋंगु-मती, पहती। महा० ४, २, १६२।

--जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुछ, अंग, वंग, सगय, पुरह़। अध्या० ४.२, ८१।

६—िकन्हीं मुख्य बलुओं के नाम पर उनके समीपस्य नगर शाम आदि का भी बही ताम पढ़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्य नगर को वरण, कडुक बदरों के समीपस्य शाम को कडुक्वदरी और मधुरा उन्जयिती आदि के समीपस्य प्रामों को मधुरा उन्जयिती आदि। अध्या० ४, २, ६३।

१० -- तिन्नर्भित वस्तुओं को भी बही नाम दे दिया जाता है। यथा, शर्करा निर्मित को शर्करा नाम । अप्टा॰ ४, २, ६३।

११ - शालों था कृतियों के झाताओं और पढ़ने वालों को उसी नाम से सम्बोधित किया जाने लगता है। यथा, पाखिनीय शास्त्र के झाता और छात्र की पाखिनीय। अष्टा० ४, २, ६४।

१२ - एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है। यथा, पूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल। वस्तु का एक ब्रांश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्त या कृष्ण कहते हैं। शालासमृह के लिए शाम शब्द श्रुक्त होता है परन्तु एक मकान वाला भी गाँव होता है। महा० ब्रा० १ तथा १, १, २०।

१३—सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग प्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव या इत, सत्यभामा के लिए मामा। सम्पूर्ण सुख, नाक, औँए आदि के लिए सुख शब्द शिरम् , इस्त पाद एक माग के चोतक होते हुए भी सम्पूर्ण श्रंग के लिये प्रमुक्त होते हैं । महा० १,१,४४ ।

्श - तस्य के सिये लज़्स । जिस लज़्स से जीव स्रित्त होता है, उसके लिए स्रुत्त का हो प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, कास्य: (कांस्प्रपुरुप) श्रवटीट, निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के वोषक होते हुए नीची नाक याते पुरुष के भी वोषक हैं। श्राप्टा० ४, २, ३१ से ३२।

१४—जो वस्तु जिस स्थान पर चलम्न होती है, च्स स्थान के नाम द्वारा ही उत्तका भी बोय कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, व्यख्यान, गोशाल, तद्देराज व्यक्ति को देश केनाम से भी सन्वीचित्र किया जाता है। यथा, श्रंगाः, यंगाः, क्लिंगाः। श्रष्टा० ४, ३, ३३।

#### नए शब्दों का आगमन

नामकरण के प्रकरण के सम्य में इम बात का उल्लेख किया गया है कि संस्कृति और सम्यता के विकास के साथ, नए माब, नए पदार्थों की सृष्टि होती हैं बार उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन खतुर्धपानों, ब्राविष्ठारों के दिखर होती हैं बार उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। माबीन खतुर्धपानों, ब्राविष्ठारों के वद्गुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भागा में नए राख्यें का व्यागनन होता है। प्राचीन शिलालेखों के ब्राव्यवन से इस प्रकार के सैकड़ों राज्य मितते हैं जो संस्कृति के विकास के साथ ब्यगना लिये गए हैं और उनका नवीन ब्रायों में प्रयोग किया जो। ब्राविक व्यागने शिलालेखों में निम्न राज्यें का नए भागों के किये प्रयोग किया है। ब्राविक व्यागने हिंदी हों अपित कर ब्राविक से साथ विकास से स्वागने करा है। ब्राविक विवास हों के उनके ब्यावें की निन्नरूप से भागते प्रवास कर से साथ साथ कर से साथ साथ कर से साथ कर से साथ साथ से साथ साथ से स

गुनकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सैकहाँ शब्द नए भाषों के लिये मिलते हैं, यथा विषयपित (वर्तमान जिलापिश), शौलुकिक (चुंगी विभाग का क्रध्यक्त) गौलिनक (जंगल विभाग का क्रध्यक्त), शिलाक (लंगल विभाग का क्रध्यक्त), व्याविक्रायक्त (स्वाव्यक्त), महायलापिकृत (पील्डं भारोंक), क्रवपटलाधिकृत (फिलाईकीपर), दीनार (मुलर्यद्वार), महायतिहार (जंगले कं कहाज), महाप्रतीहार (ज्ञाराक्ता का मुख्यित्र), भागिक (क्रव्यक्ता का महाप्रतीहार (ज्ञाराक्ता का मुख्यित्र)), उपरिक्त (वर्तमान गवर्तर), सान्यित्र प्रदेश (संधि या विष्रह विभाग का मन्त्री), उपरिक्त (वर्तमान गवर्तर), आयुक्त (वर्तमान मजिस्ट्रेट), हिर्द्यसमासुत्र विक्रायकोय विभाग का अध्यक्त ), आर्थित हर सम्बन्ध का सम्बन्ध व्यवस्थित क्रयं क्या या, यह ब्याव निर्धियत रूप से नहीं कहा जा सकृता है तथापि आधुनिक पुरातत्त्ववेद्योव्यों ने इन शब्दों का आधुनिक समक्त कर्य देने का प्रयत्न दिया है और वर्युक क्याव वर्दी के अनुसार दिय गए हैं।

### श्रनुपयोगी शब्दों का अमयोग

इस सस्कृति विकास का परिखाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित शन्द भाषा से उठते चले जाते हैं, पवञ्जलि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो कारणों पर ध्यान दिलाया है। प्रथम यह कि वह अर्थ जिनके योतन के लिए रान्तें का प्रयोग होता था, बनका न्यवहार से ब्रठ वाना । 'श्रवें राजप्रयोगात्" ( महा॰ था॰ १ ) यदि वह अर्थ विवसान है तो रान्य विवसान रहता है, और यदि उस श्रयें का श्रप्रयोग हो जाएगा तो वह राज्य भी नहीं रहेगा । इसके ब्रान् हरए में उन्होंने "अप्रयुक्ते दीर्घसावत्" का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन यहाँ के नाम यथा सौतामणी, ज्योतिष्टोम, श्रानिष्टोम, रात्रसूय, श्रायमेथ, गोमेघ राष्ट्रभत्, निरवभृत्, बाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं। दूसरा कारण पतझित ने यह बताया है कि "अप्रयोग प्रयोगान्यत्यात्" (महा॰ था॰ १), कितने ही अर्थ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्राचीन रा डों के स्थान पर अन्य नतीन शार अवस्थि हो जाते है, ऋव उन शार्तों का लोप हो जाता है। वैदिक शाहित्य के अध्ययन से ऐसे सैनडीं शार्ती का ज्ञान होता है नो कि उस समय प्रचलित ये, परन्तु उन चर्यों के विद्यमान होते हुए भी उन शास्त्रों का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि इन अर्थी मे नबीत शब्द प्रचलित हा गए हैं। पृथिता, अन्तरिक्त, मैव, रात्रि, वाणी जल, नरी, युद्ध आदि कितने ही पर्शायवाची निघटु, में दिए गए हैं परन्तु उनमें से बहुत ही कम सरकृत साहित्य में प्रचलित रहे यथा प्रथ्वी के लिए गमा, ज्मा, ज्ञा, रिप', गातु, मेघ के लिए खड़ि, गोत, बज चह, बराइ आह, असुर, जल के लिए कतन्य, पुरीय, विप्पल, विष कत्रा, सुस, नदी के के लिए अवनि, ता, एनी, वघू, उनी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सर्वधा प्राप्त नहीं होते हैं।

#### श्चर्य निश्चय के साधन

यास्त, पाणिनि, पतञ्चलि, और भर्व हिर ने शन्तों की नानार्यकता पर विशेष प्रकारा डाला है। इस विषय का निस्तृत विवेचन अध्याय २ में किया जा चुका है।

वैपाकरणों के 'सर्ने सर्वार्धवावका' सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्त के निर्मवन सान्य, सादरर आदि के अनुकूल सस्कृति के निर्मास के साय एक राज्य के नाना अर्थ हो गए हैं। अभिवासिक जन यौगिक अर्थ के आवार पर अन्य रूप से अने-कार्य का वोध कराने लगती है, तन यह आवरयक होता है कि राज्यें से निरिचत अर्थ का योतन और विध्व केसे हो, तम पर विचार किया जान। पत्छलि और मुर्कृद्दिने इस विश्वय पर विशेष प्रकार होता है । नावनरण के विषय में यह लिसा जा चुका है कि नाम शारम्य में अन्वर्ष होते हुए भी वाह में यौगिक अर्थ न मक्ट कर अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं और रूढ शान्वत् प्रयुक्त होते हैं। इसके कारण अर्थ के एक वहुत बड़े भाग के अर्थ निरुचय के प्ररंत का समाधान हो जाता है। भर्त हिर ने अर्थ निरुचय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है।

> संयोगे। विभयोगस्य साहचर्ये विरोधिता। सर्वः अकरण् लिंगं सृज्यस्यान्यस्य सन्तिधः॥ सामस्यंमीचिती देशः कालो व्यक्तिः सरादयः। सृज्यस्थरपानवच्छेदे विशेषसमृतिहेतवः॥

बाक्यः २, ३१७ से ३१८।

१—संयोग, किसी ब्रस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सन्वन्य द्वीवा है, उसके स्वाचार पर नानार्थक राज्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अर्थ-निर्णय हो जाता है, हरिशब्द के कई अर्थ हैं।

यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कीवय्णुस्तिः।शुवाजिषु । शुकाहिकपिभेक्षेषु इरिको कपिले विषु । श्रमरकोशः ।

विप्णु, सिंह, बानर, किरख, करब, सुर्व, आहि। किन्तु 'सशंखवको हरिः' में हिर से विन्तु का ही बोच होगा, क्योंकि विप्णु ही शंख चक्र से पुक्त हैं, गौ के नाता अपे हैं, इच्छी, गाव, किरख, वैल, वाखी, आहि परन्तु, सबस्ता गौ: से गाव कि ही कपे वीच होगा। ''बेटु'' राज्य गाव के आविरक्त प्रत्येक दूध देने वाले पुरु (श्लीक्ता) के लिख आवा है, परन्तु सबस्ता चेटु: से गाव का सिक्सोरायेनु: से बदब (पोड़ी) का, सकरमाचेटु: से हिपनी वा इंटिनी का। प्रदीप, महा- साध्य, र, ३, ६६।

२—वित्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निर्दिष्ट हो तो भी उसका ही बोध होगा। यया अपर्युक्त उदाहरखों में 'अशांद्रपक्तेहरिः" से विप्तु का ही बोध होगा, क्योंकि शंदर पक का वियोग उसी से होगा। इसी प्रकार "अवस्सा गीः" में गाय का अवस्सा गीः अकिशोदा गीः में गाय आदि का 1

३—साहचर्य, नागेश ने इसका "सहचरितासहचरितयोः सहचरितसैव मद्द-एम्" परिमाण द्वारा स्पष्ट किया है कि वदि दो शब्द एकत्र हों वो जितका साद-चर्य देशा गया है उसका ही प्रहण होगा। परि० १११। यया, "गामकस्मणी" में लक्ष्मण के साहचर्य से दाशायि राम का, परखुराम या वलराम का नहीं। "भीमार्जुनी" में भीम के साहचर्य से पाय कर्जुन का, कार्ववीर्य कर्जुन का नहीं।

४-विरोधिता, जिनका निरोध प्रसिद्ध है उनने निरोध का साथ में उत्तेय के क्षेत्र को साथ में उत्तेय होते होते का साथ में उत्तेय होते हैं। विरोध का साथ में उत्तेय होते हैं। विरोध का साथ में उत्तेय होते हैं। विरोध का कार्य की का कार्य होते हैं। विरोध का कार्य होते हैं। विरोधी परग्रुराम का उत्तेय होते से परश्च कार्य होते हैं। विरोधी परग्रुराम का उत्तेय होते से परश्च कार्य कार्य होते हैं। विरोधी परग्रुराम का उत्तेय होते से पार्य कार्य का कार्य नहीं होता।

2—वर्ष, पतञ्जिल ने व्यथ निरचय के साधनों में वर्ष और प्रकरण इन दोनों पर बहुत व्यक्ति कर दिया और कहें स्थानों पर इनका उल्लेख सुख्य रूप से किया है। व्यर्भ का सम्प्रीकरण केयद ने किया है कि वर्ष में का सम्प्रीकरण केयद ने किया है। वर्ष के सम्प्राय है, जिस प्रभी तन के लिए बह वाल्य बीजा नवा है, उसका दी गहण होगा। साथ ही वह व्यक्त गृहीत होगा, जिसमें उस व्यर्भ को पूर्णकरने की सामर्प्य हो यथा, "गोजाककमानय, माणवकमप्यापिएयित" गोपाल के होनों वर्ष हैं १—ग्वाला, २—व्यक्ति होनों का माम। यहाँ पर हात्र के व्यव्यापत की सामर्प्य गोपाल नामक व्यक्ति में है व्यत्यास प्रमाण वर्ष होगा। यहां पर हात्र के व्यव्यापत की सामर्प्य गोपाल नामक व्यक्ति में है व्यत्य स्थान के कारण होगा। यहां अध्यापन प्रमालन हो । "स्थान्य वन्दे" में वन्त्रा प्रयोजन के कारण होगा वा महण होगा, लक्ता का नहीं।

### श्चर्यात् प्रकरणाडु वा लोके द्वयोरेकस्यामिनिवृत्तिः।

महा • ६, १, ८४।

६-प्रकरण, भर्त हरि ने भी स्थान-स्थान पर अर्थ निरचय के मुख्य साधन अर्थं और प्रकरण ही उल्लेख किए हैं (बाक्य॰ २, ३३४)। राज्यरांकि प्रका-रिका में जगदीरा ने प्रकरण को अर्थ निरचय का मुख्य साधन दवाया है। (राव्दराकि • पु ॰ १७३)। वर्तमान पारचात्य विद्यान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन मानते हैं, जारडेन रिचार्ड्स ने श्रीनिङ् आव् मीनिङ्' (अध्याय ३ और १०) में इस पर बहुत अधिक लिया और अकरण के ही अर्थ निरचय को सुल्य साधन सिद्ध किया है। नागेरा ने श्रष्ट लिखा है कि नानार्थक स्थलों में अर्थ निरूपय प्रकर्ण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जित भी मानते हैं। ( उद्योत, महा॰ १, १, २२ ) सर्व प्रधन प्रकर्श के महत्त्व पर ध्यान वास्क ने आऊष्ट किया है। यास्क ने लिखा है कि "बेट में मन्त्रों का अर्घ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए पृथक् पृथक् करके नहीं। निरुक्त १३, १२। यही नियस लौकिक बाक्यों पर भी लागू होता है। नानार्यक स्थलों पर भी प्रकृरण के द्वारा अर्थ सप्ट और निश्चित हात होता है। प्रकरण का अर्थ है प्रसंग, कीन सा शब्द या बाक्य किस प्रसंग में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अर्घ निरुचय होता है। यथा, सैन्यव-मानय, में सैन्यव का अर्थ भोजन का प्रसंग होता तो लनए का लाना और प्रस्थान या गमन का प्रसंग होता तो अरव अर्थ होगा। वक्त और ओता की बुद्धि मे जो अर्थ रहता है वह प्राकृरणिक अर्थ माना जाता है। यथा, "सर्व जाताति देव:" में वार्वालाप में देव का श्रर्थ 'श्राप'' होगा ।

७—लिंग, चिद्व निरोध जिससे किसी निरोध का ही अर्थ सममा जाता है उस चिद्व का उल्लेख होने से अर्थीनर्खय होता है। "कुफितो मरुप्यजः" में मक्रप्यज से कामदेव का ही बोध होगा, क्योंकि मक्रपिद्ध उसकी ध्वजा में है। मक्रपकार ध्वज का प्रहुष नहीं होगा।

५—ऋत्य शब्द का साक्षिष्य, श्रन्य शब्द की समीपता के कारण श्रर्य का निरचय हो जाता है, पतञ्जलि ने श्रतपुत कहा है कि "प्रत्येक शब्द श्रन्य राष्ट्र के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है" ( महा०२, १, ४४) यथा, "रामो जामदान्यः" में जामदान्य के सात्रिष्य से राम से परसुराम का श्रीर "रामो दारार्थिः" में रामचन्त्रका महत्त्व होता है। "देवः पुराहिः" में देव से मित्र का।

६—सामर्ष्य, विसमें उस नार्व या मान की सामर्थ्य होगी, उसी अर्थ का महत्त्व होगा। यथा, "मधुना मन्तः पिक्तः" में फिक को मन्त करने की सामर्थ्य इसंत ऋतु में है, अतः मधु से बसन्त का महत्त्व होगा, राहदः सुरा या मधु , राहस का नहीं।

१० — ऑपित्य, वास्य में जो अर्थ र्रायत एवं संगत होगा, उसी का महए होगा। यथा "पातु वो दिवतासुरान" में सुरा का अर्थ सान्युष्य किया जाएगा। क्योंकि वही (भेयसी वा सान्युष्य) विरही नायक की रहा कर सकता है। कुथाति ने जीचित्य का अभिमाय वर्षन करते हुए लिखा है कि यदि वास्य में कुश राज्यों का प्रयोग किया गया हो तो जीवित्य के आधार पर वह अर्थ समक्र लिया वाता है।

११—देश, नानार्थ शब्द छा वाझ्य में स्थान या देश का निर्देश होने से ही झर्थ निर्फेय हो जाता है। यथा, "विसाति गगते चन्द्रः" में गगन का निर्देश होने से चन्द्र का अर्थ चंद्रसा होगा, कपूर नहीं। "भात्यत्र परमेखरः" में राजधानी का निर्देश होने से परमेखर से राजों का परमाता वा नहीं।

१२ — कालं, बाक्य में काल का उल्लेख होने से भी धर्ष निर्णय हो जावा है। यसा, विज्ञमानु का अर्थ सूर्य और अनि दोनों हैं। पर "निर्धा विज्ञमानु" में सूर्य का और "दिवा क्रिजमानु" में सूर्य का । पुप्पराज ने इक्का उनाहरण दिया है कि भीष्म काल में "द्वारम्" करूने पर इसका अर्थ होगा, झार को बन्द कर दो और शिक्षिर में द्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे तर रहत अर्थ होगा काल हो स्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे तर रहत अर्थ होगा काल हो स्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे तर रहत अर्थ होगा द्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे ता लें हो स्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे ता लें हो स्वारम् का अर्थ होगा द्वार रहे ता लें हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वरम् होगा द्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम् होगा द्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम्यास्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम्य हो स्वारम् हो स्वारम् हो स्वारम्य हो स्वारम्य हो स्वारम् हो स्व

१३ — ब्यक्ति, ब्यक्ति से तासर्य है पुलिंग, झीलिय और नतुंत्रहालिंग हा। एक ही राज्य विभिन्न लिंगों में विभिन्न अर्थ वीधित करता है, अतः लिंग के हारा अर्थ निर्णय हो जाता है। यया, मित्र राज्य का पुलिंग में सूर्य और नपुंत्रहीलंग में सुर्थ और नपुंत्रहीलंग में सुर्थ और अपित्र माति में सुर्वेद अर्थ होता। अर्थग्राव्य नपुंत्रक में समित्रमाग का और पुलिंग में सम या विपम रूप दोतों विभाग का बीवक होता है। गी राज्य का पुलिंग में अम है वैत और सीलिंग में गाय। अतः 'गी बन्या' में गाय का अर्थ लिया जाएगा।

१४ – स्वर,ज्यान अनुदान, स्वरित आदि के द्वारा धर्य निर्णय हो जाता है। स्वर के द्वारा अर्यनिर्णय वेद ने अत्यन्तद्दीमहत्त्वपूर्ण अर्यनिरक्य का सावन है। स्रर का मत्र में निर्देश देवकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है। पतक्षिति ने स्रर के द्वारा अर्थ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, "इन्द्रशनुर्वर्धस्य"
यदि इन्द्रशनु शान्य तस्तुकर समास द्वारा अन्तोदान होगा तो इसका अर्थ हेगा
यदि इन्द्रशनु शान्य तस्तुकर समास द्वारा अन्तोदान होगा तो इसका अर्थ हेगा
इत्र का रात्रु । अर्थात् (नाराक) (इ.ग.) विजयी हो। यदि यहुनीहि समास
द्वारा आयुद्धान होगा तो इसका अर्थ होगा इन्द्र है शत्रु (नाराक) निसका, वह
(इन्द्र) विजयी हो। वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यह में इस अभिचार मन्त्र
का पाठ कराया या। अन्तोदान के स्थान पर आयुद्धान कर्नारण करते से इन्द्र
के स्थान पर दृत्र का ही वथ हो गया। इसी अत्रार "खूल्एपतीमाग्रियकरियान ने स्थान पर दृत्र का ही वथ हो गया। इसी अर्थ होगा खूल विद्व और खुलमाह्यहीमात्त्रसेत" से अन्तोदान स्लूलप्रपती का अर्थ होगा खूल विद्व और खुलप्रीहि समास में आयुद्धान होने पर इसका अर्थ होगा खूल विद्वों वे युक्त।

१४—सत्व पत्व, कारिकाओं में आहि शन्द के प्रयोग की ज्यारया में पुरुष-रान ने सत्य-पत्व का भेद और शत्व-नत्व का भेद भी अर्थ निरुचय का साधन परिर्माणत किया है। यथा ' मु सिक्क्यू' में अनुपत्तर्ग होने से मुर्थन्य प न होने से यु का अर्थ पूना झात होता है और "मुफ्क्यू" में मूर्थन्य प होने से, यह डपसर्ग है, जात होता है।

१६—एत्यन्तव, एत्व और नत्व के बन्तर से भी अर्थ निरचय होता है। यथा, प्रणायक का अर्थ होगा, प्रणयन कर्ता (प्रन्य तेयक) परन्तु प्रनायक का अर्थ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात् नायकहीन। (रान-रहित, देश)।

१७—क्यांमनय, साहित्याचार्यों ने क्यांक राज्य के द्वारा क्षीमनय का भी महस्य किया है। इतित क्षाकार मकार क्षांत्रि के द्वारा क्षये निरचय होता है। ऐसे बास्य जिनमें "इयरा, पताबत, ताबत, याबत" क्षांत्रि रा ब्री का प्रयोग एक से क्षिषक बार परिमास्पेत्र को लेकर हुका है, क्षांभित्य ह्वारा ही निरिचत बताया जा सनता है। विस्ताय ने साहित्यवर्षस्य (परिच्छेद २) में इसका उनाहरस जिता है,

#### पतावन्मात्रस्तनिका पतावन्मात्राभ्याम् । यतावन्मात्रावस्था पतावन्मात्रीर्देवसे ।

इसमे एनावत् रा द का प्रयोग भिन्न पिस्माण बोधन मे है। हस्त सकेत के हारा स्तर्नों की पृथुता, नेत्रों की विशालता, शर्रार की उच्चता, और दिवसी (वर्षों) का उमलियों पर गणना के हारा नायिका का वर्णव दूती नायक के सम्मुख करती है।

१=—वाक्य, मर्जु हिर ने एक अन्य रलोक में अर्थनिश्चय के साघनों में वाक्य, प्रकरण, अर्थ औचित्व, देश, और काल का परिराण्य किया है अन्य साधनों के टनाइरण उपर विष् या गुके हैं। पुरुषराच ने वाक्य अर्थानिर्ण्य पर प्रकाश डालते हुए लिया है कि वाक्यणत सम्बन्ध सान्य के अर्थ का निर्ण्य करता है। यथा, "कट करोजि भीष्ममुदार दर्शनीयम्" में कट का करोजि किया से सम्बन्ध होने पर मीध्म का अर्थ होगा <sup>ध्</sup>वहुत वड़ी (चटाई)"। यहीँ भीध्म से भीष्मित्रतामह का ज्ञान नहीं होगा ।

१६—बक्ता की भावना, पुरवराज ने उपर्युक्त स्त्रोकों की ज्याच्या करते हुए तिला है कि यह राज्यार्थ निर्युव के उपायों का दिन्दर्शनमात्र है। अन्य भी अर्थ निरुच्य के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए।

> वःक्यात् प्रकरणाद्धादीचित्याद् देशकालतः। राष्ट्रायाः प्रविमन्यन्ते न रुपादेव केवलात्॥

वाक्ये॰, २, ३!६

पतञ्जिल श्रीर भर्ष हिर ने वका की भावना ना जान प्राप्त करना श्रम्य निर्णय में प्रस्का प्रयोग हुएया साधन बताया है। नानार्थक राज्यों में चक्ता जिस अर्थ में उसका प्रयोग करता है, उस राज्य का वही अर्थ होगा। ( महा॰ १, १, ४४) तथा ( वाक्य न २०६)। एक ही वाक्य को यक्ता जब समानरूप से बोलेगा वो उसका अर्थ एक होगा और उसकी वह वर्षण्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा वो उसका अर्थ सर्वया विपरित होगा। यथा—

उपरुतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रियता मवता परम्। विद्यवीहरूमेव सदा सब्बे सुवितनास्य ततः शरदां शतम्॥ सा० दुर्पर्, परि०२।

इस रहोक में सामान्यार्थ उपकारी मित्र की प्रशंना श्रीर उसकी बन्यवाद प्रतीत होता है। परन्तु यह रहोक ब्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त किया गया है। अतः इसका अर्थ सामान्यार्थ के सर्वया विपरीत अपनीसा और पूरा प्रकट करता है।

२०—अर्थेकृत आन्तर्ये या अन्वय प्राविशास्त्रप्रदीपशिक्त के प्रारोता का कथन है कि "दूरस्थस्यापि अर्थतः सम्बन्धे। आहाः"।

> यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। ऋर्थतो छसमानानामानन्तर्थमनारम् ॥

जिसका जिसके साथ अर्थकृत आन्तर्य है, वह दूरस्य होते हुए भी समीपस्य होता है। अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ४७) कहा है कि "वाक्य में विभिन्न स्थानों पर पढ़े हुए शब्दों का भी वधायं या सम्बन्ध किया जाता है। उन्होंने इसका मनोरंजक उदाहरू हिया है, बया, "अनहजाहमुद्दारि वा त्वं हरिन शिर्सा कृष्य मंगीन साचीनमिषावन्तमद्रादी!" यह वाक्य सर्वेषा अस्मेत ए वं निर्देश प्रितेत होता है परनु इसका औक अन्वय कर देने पर इसके अर्थ का ठीज निरंवय हो जाता है। इसका अन्य कर वे पर इसके अर्थ का ठीज निरंवय हो जाता है। इसका अन्यव करने पर इसका स्थाय होता है "च्ह्हारी स्थिनि,

या त्वं कुम्भं इरीस शिरसा, अनह्वाहं साचीनमभिधान्वं अद्राची." (हे जल-

हारिएी भितनी, जो कि तुम सिर पर घडा हो जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते हुए बैल को देरा है )। केंग्रट ने अतएब कहा है कि "पाठ अम से अर्थकम बलवान् होता है, इसीलिए अर्थकम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता है। प्रदीप, महा० ६, १, १७।

२१ - अन्वयव्यतिरेक, पवञ्जास या मर्च हिर ने अन्वय और व्यतिरेक की भी अर्थबान और अर्थिनस्य का मुख्यकारण माना है। मर्च हिर का तो यहा तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं।

### अन्वयव्यतिरेकी ह्र व्यवहारनियन्धनम् । वाक्य॰ २, १२ ।

पतञ्जित ने उराहरण दिया है कि प्रकृषि का क्या अर्थ है और प्रत्यय का क्या अर्थ है इसका निरचय अन्वय व्यक्तिक से ही होता है। यथा, पर्यात, पचत इस्यादि । आतु का अर्थ है विक्लिन जिया और प्रत्य का अर्थ है कत्ती एक्यचन दियचन आदि । इसी प्रकृष क्योनक में वक्ता के पूर्वीक वाक्यों से अन्यय के कारण अर्थ निरचय हो जाता है। यथा, पाजा-पाकी आदि श दो के उल्लेख से उस कथानक में उसी राजा और राही का बोध होगा।

२२—ड्याख्यान, पतक्षांत ने लिया है कि "सदेह होने पर ही नियम की जाबरयकता होती है जहाँ पर अर्थ-निरचय में सदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम की आबरयकता नहीं होगो। आगे एक स्थल पर पर उन्होंने लिया है कि कहीं कहीं होगो। अगे एक स्थल पर पर अर्थोंने लिया है कि कहीं हो सकती। कई मकरणों से ऐसे राजों का म्योग मिलता है जहाँ पर दोनों अर्थ का सकते हो वहाँ पर या तो होनों ही अर्थ नहीं लय सकते या दोनों ही मात होते हैं। यहाँ पर या तो होनों ही अर्थ नहीं लय सकते या दोनों ही मात होते हैं। येसे स्थलों के लिय पत्थलित ने कहा है कि सदिवय मात्र पर अर्थ नहीं लोड़ दिया लाएगा। अपित आचारों के ज्यारायन (विवरण) पितरण अर्थ नहीं लोड़ दिया लाएगा और वही अर्थ माना जाएगा। यथा 'सिद्धे राजाधेकरन्त्र" में सिद्ध राज का अर्थ महिल्य है। आचार्य के क्यारयान में "नित्य" अर्थ स्थिकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिप्रोय, ऐसार

२३—हानरूप (बीह्) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्द्र में "हानरूपप्रकर-ग्रम्" (परिमाण ६) हानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। हानरूप प्रकरण कर्य-निरूप्य का मुख्य सामन है। महुप्य के हान में पूर्व करहे हुई वाती का सरकार पका रहता है। वन उस विषय की कोई बात पुन करही जाती है तो पूर्व हान को स्पृति से क्या निरुप्य हो जाता है। यथा, ग्रामयण महाभारत का कथानक विसने मुन रक्षा है, उसके मिलफ में वह कथानक विद्यमान है। क्या पुन कभी भी ग्रामयण में राजा श्रादि शब्द पढ़ते ही उस राजाविरोप का निरुप्य हो जाता है। २४—सामान्यवान तथा व्यावहारिक वान,पत्रश्रलि ने सामान्यवान तथा व्याव-हारिक वान मो भी।व्यर्थनिकचय का साधन वताया है ।

्रवचनात् मोर्कावहानात् सिद्धम् । महा० १, १, ६४ ।

पवञ्चलि ने बहुत से ब्हाहर्सों द्वार वर्गवा है कि मनुष्य को सामान्य द्वान होगा तो वह बाक्य का ऋर्य-निरचय सरल्या से कर लेगा। यथा, "श्रमीयां ब्राह्मणानामन्यान् पूर्व श्रानीयताम्" इस बाक्य में श्रन्तय से पूर्व को लेखाश्चा, इसमें सामान्य झान से अत्यन्त से पूर्व श्राह्मए का ही श्रानयन हेगा। द्विनी ही बातें जो लप्ट रूप से नहीं कही जाती हैं या नहीं कही गई हैं, इनका सामान्य झान के द्वारा निर्णय कर लिया जाता है।

२४—गताच्याहार, पत्रञ्जल और मर्च हार ने लिला है कि पूरे वाक्य के स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों पर कर्य का नित्त्व कप्रयुक्त राज के क्ष्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महार १, १९ ४४) तथा पुरस्तात्र, ( वाक्य ० १, २४२)। तथा प्रविश्व, पिर्ट्सेन, प्रविश्व तर्य क्ष्याहार के द्वारा ही होगा, पर में पुने, भीतन साओ, पर में पुने, तर्यरा करो, इसी प्रवार कहा ही होगा, पर में पुने, भीतन साओ, पर में पुने, तर्यरा करो, इसी प्रवार क्र्योमवान् १ वाक्य नित्त्व क्षायाहार के होगा। वहां से ज्ञाप क्षा रहे हैं। क्षय्याहार कित प्रवार के होगा। वहां से ज्ञाप क्षा रहे हैं। क्षय्याहार कित प्रवार के होगा। वहां से ज्ञाप क्षा रहे हैं। क्षय्याहार कित प्रवार के होगा। वहां के क्ष्य क्षा का होता है। पुरस्ता है कि क्षय क्षा की साम के क्षय की क्षय की क्षय की क्षय का होता है। पुरस्ता, वाक्यर की स्वार कर होता है। पुरस्ता का वाक्यर १, ३३न।

भवति वै कस्यचिद्धाँद् प्रकरखाद् वा पेस्वं निर्धातम्। भवा० २.२.११।

२६—पुष्टिसंगतता, पवञ्चलि ने व्यर्थ निरुपय तथा इसी प्रशार के कान्य संविध्य या विवादमस्त्रविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण वात कही है कि "यच्च नाम सहेतुकें तम्त्राप्यम्" (महा॰ १,३,६), वो भी श्रयं पुष्टिसंगन् पूर्व प्रावदिएक हो, वही वर्ष स्वर्ध स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है वो सर्वत्र लाग होता है।

पुराराज ने अपैनिश्वेय के प्रकरण में लिला है कि कविषय भाषायों हा नव है कि केवल सानप्यें ही अपें निर्देश का माधन है। अपें, प्रकरण आदि के द्वारा अपें निर्देश किया जाता है, वह भी सामप्यें के प्रतित होता है। केसेंग आदि जो कपाव वतार गए हैं, वह भी मामप्यें को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल मामप्यें ही अपेंनिर्देश का साधन है। सामप्यें का अपं व्यापक रूप में यह है कि कीन सा अपं वाक्यार्थ को साध करता है तथा प्रकरिएक और मुक्तिनंगत है। पुरुष राज इ.सं. १

वर्तमान मापाराक्षी सामर्घ्य के रूपान्तर प्रकरण के ही अर्थनित्वर उस सायन मानते हैं। हमेन पाउल ने अपने ' विसिष्टस् आब् लैंबेब' के (अध्याय ४) में इस विषय पर विशेष विवेचन दिया है। ब्लॉने निम्म बार्वो की श्रोर विशेष प्यान

दिलाया है:--

१—वक्ता श्रीर श्रीता का समान श्रवधारण।

२—बक्ता के पूर्वोक्त वान्य त्राहि।

२—विरोप सामर्थ्य, यह सामर्थ्य वक्त और श्रीता की समानस्यिति, समान श्रायु, समानश्रेणी, समानन्यापार या अन्य समानताओं से शाह होती है।

४—अन्य राज्दों के सात्रिष्य या संयोग से।

५-अनिश्चित व्यर्थ बाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा।

ये कारण उपर्युक्त लिले गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां विरोप उदाहरणादि देना आवरवक प्रतीन नहीं होता है।

#### अध्याय---५

## शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

राब्द की उपयोगिता पतञ्जिल ने कार्य का बोध कराना बताया है। राज्य कीर कार्य (बस्तु) में कोई सन्धन्य है या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकरखों क्या दार्शनिकों मे, पर्योग्न मतभेड है। वैयाकरखों के मत का वर्णन पत्रञ्जिक, मर्द्र हिर, कयट, नागेश क्यांत्र ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकरखों के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद क्षन्य वार्शनिक विचारों का सिक्त वर्णन किया जाएगा।

पत्रज्ञिल का मत्—पनञ्जलि ने 'सिद्धेराव्यार्थसम्बन्धे' (महा॰ खा॰ १) दी ध्याच्या कर वे यह स्पष्ट तिया है कि पाणिनि और कात्यायन शत्य और खर्य में सम्बन्ध को मानते हैं जार वह सम्बन्ध नित्य है।

> सिद्धे ग्रन्दे श्रर्थसम्बन्धे च। नित्यो हार्थनतामर्थैरमिसंबन्धः। महा० श्रा० १।

कैयट ने यह सप्ट क्या है कि राज्य की क्यों के साथ सन्दान्य की नित्यता का क्या भाव है राज्य के क्यों को वोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक है। हाज्य में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह स्व क्टचारण किया जाता है, क्यों की उपस्थिति करता है। हुन्य रुपी अर्थ के अनित्य होने पर भी सन्दार्भ के निस्य कहते हैं, क्योंकि क्यववोधन की योग्यता शब्द में रहती है और राज्य नित्य है।

श्रीतत्येऽर्थे षर्थं सम्यन्थस्य नित्यतेति चेद्-योग्यतालज्ञ्हत्वान् संग्यस्य । तस्यारच यञ्दाधयत्वान् गृब्दस्य च नित्यत्वात् । यदीय महा० आ० १ ।

क्पार्टिका मत—हरिज्यम ने संग्रह शन्य से ज्याहिका रलोक उद्दृत किया है। ज्याहिका कथन है कि लोक और वेद मे शब्द और अर्थका सन्यन्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शन्तों के द्वारा ही शब्दों का सन्यन्य केंसे दिया जा सक्ता है।

> सम्यन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोक्वेदयोः । शब्देरेव हिशब्दाना संवन्धः स्थात् एतः कथम् । वाक्य० १, २६ ।

यहाँ पर यह ष्यात रखना बचित है कि ज्याकरण के विवेचन में अर्थ राज्य हो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। "अर्थ" का एक अर्थ राज्य में (माने ) है और दूसरा बाच्य बस्तु है। राज्य का राज्य के साम कि कर किस ज्यक्ति ने सम्बन्ध कि साम जैसे "मा" राज्य का माय अर्थ के साम कर किस ज्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थोत नो आदि राज्यों का अर्थ के साम कर किस ज्यक्ति ने सर्वप्रयम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता सस्ता है। अतत्व इस प्रकार के सम्बन्ध को ज्यवहार परम्परा के कारण अतादि मानकर राज्य और अर्थ के सम्बन्ध को तिल्य कहा जात्व है। हरिष्टुपम और कैयट इसी मकार की विन्यता का प्रतिपादन करते हैं। राज्य और बस्तुओं का सम्बन्ध इसी मकार की राज्य की है। राज्य आप सम्बन्ध स्वाभाविक है। राज्य का प्रतिपादन करते हैं। राज्य आप सम्बन्ध के साम स्वाभाविक है। राज्य का प्रतिपादन करते हैं। राज्य की राज्य के कि प्रवाद सामाविक है। राज्य का प्रता प्रता साम सामाविक है। राज्य के साम सामाविक सम्बन्ध वह है कि विद्या पर सामाविक सम्बन्ध वहां तो राज्य के उच्चारण करते पर वस्तु का सान नहीं होता, परन्तु अतुन्य में देशा जाता है कि राज्य से वस्तु का हान नहीं होता, परन्तु अतुन्य में देशा जाता है कि राज्य से वस्तु का हान हों होता है अतः राज्य और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वामाविक है।

सम्बन्दो हि नित्यः । स हि नेदंभयमतया शक्यः कर्तुम् , श्रयदिशनस्याशस्य-कर्तव्यत्वात् किन्त्वौत्यक्तिः स्वभावसिद्धोऽनादिः प्राप्ताविच्छेदः इति नित्यः । हरि-पुपमः, वाक्य० १, २३ ।

#### सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरभ्यरयाऽनादित्वान्नित्वता । प्रदीप, महा॰ आ॰ १ ।

ख्याहि ने जिस बात की खोर ब्यान ब्याइन्ट किया है, वह यह है कि राष्ट्र के साथ अर्थ सदा रहता है। वहीं राख्य है वहीं अर्थ है खीर जहाँ अर्थ है वहाँ राख्य है। पेती स्थिति नहीं बताई जा सकती जर (सार्यक) राख्य हिना अर्थ के रहा हो खीर फिर किसी ने राख्य और व्यर्थ को सम्बद्ध किया हो। वहाँ पर राख्य में अर्थ से पेवका के सम्बन्ध का अभिप्राय है। राख्य विशेष के अर्थ से सम्बन्ध का तहीं। एक बार राख्य में आयोर है। राख्य विशेष के अर्थ से सम्बन्ध का तहीं। एक बार राख्य में आयोर है। अर्थ की स्थान सिंह होने पर बाद में आयोर है।, अर्थ जीत अर्थों को स्थान सिंह होने पर बाद में आयोर है।, अर्थ सेवी क्यों को स्थान स्थान की राख्य है। अर्थ की सम्बन्ध का हो। साथ है। अर्थ की सम्बन्ध का है। राख्य से अर्थ का सम्बन्ध का है। हो। तथ हक अर्थ पाठ्यों से अर्थ का सम्बन्ध का है। की की कर्मा के क्यां के अर्थ का सम्बन्ध का सिंह की का सम्बन्ध का है। किसी का सम्बन्ध का सिंह की का सम्बन्ध का है। का सिंह किया जा सकता। इसी बाव की क्यां है ने अर्थ पर से उपाय की स्थान से उपाय की स्थान स्थान से उपाय है।

मर्न् ६रि का मत-मर्न्न हिर ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की तित्वता को अपना मंतव्य बताते हुए लिस्त है कि प्राचीन सूत्रकार, वार्तिककार और माध्य-कार महर्षियों ने राज्यार्थ सम्बन्ध को नित्य हो बताया है।

नित्याः शन्दार्थसंबंधाः समाम्नाता महर्षिभिः। सूत्रात्वं चानुतन्त्राणां माष्ट्रात्यं प्रणेतृभिः॥ सूत्रकार जैमिति ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि राष्ट्र का क्यों के साथ सम्बन्ध नि य है, क्योत् स्वमावसिद्ध और क्रनादि है। रावरस्वामी ने कोटाचिक राज्य का क्यों नित्य वताया है।

श्रीत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः ॥ मीमांशा० १, १,४।

बार्तिककार कात्यायन ने "सिद्धेराज्दार्थसम्बन्धे" सप्ट रूप से लिखा ही है। पतञ्जलि ने "अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्" ( महा॰ २, १, १ ) अर्घात् राज्द में क्यरे बोधकता का गुण् स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता ला प्रतिपादन किया है।

हाब्यार्थसम्बंध की नित्यवा पर जो आसेन किए गये हैं उनका कुमारिल ने इलोकबार्षिक में पिस्तार से सरवत किया है। आसेनों का वर्णन आगे किया जायगा। शब्द और अर्थ (बस्तु) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कविषय युक्तियाँ वैयाकरणों ने वी है।

लोक-स्पवहार —कात्यायन ध्यौर प्रवासित ने लोक व्यवहार को कारण बवाया है, जिससे झात होता है कि राज्य और अर्थ में सम्बन्ध स्वामाविकरूप से है। यदि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो लोकिक व्यवहार नहीं चल सकता। घर शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का झान नहीं हो सकता।

क्यं द्वायते सिद्धः शन्दोऽर्थः संवन्धश्चेति "लोकतः"।

महा० घा० १ !

ष्टुद्र-रुपवहार---क्षेयर ने यताया है कि गृद्धन्यवहार से शब्द कार वस्तु के सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

तस्माद् बृद्धव्यवहारादेव शन्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तिः।

मदीप, महा॰ २, १, १।

षालक आवाप श्रीर रद्वाप की पद्धित से राज्य का बलु से सम्बन्ध समनवा है। जब एक एड दूसरे एड को कहता है कि 'गामानय" (गाय लाश्रो), तब दूसरा गाय लाता है। इस प्रकार 'गां नव" (गाय से जाश्रो), "श्ररवमानय" (पोड़ा लाश्रो) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के स्नाने से वालक को झान होता है कि इस राज्य का इस वस्तु से सम्बन्ध है। उसे गाय अशर आदिशज्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध झात हो जाता है। सर्यप्रधम यह सरबन्ध ज्ञान विशिष्ट गुर्खों से युक्त स्वर्धाक्तियोप में हो होता है। पुर रह तथा ४६७—४६न।

नागेरा ने जपर्युक्त ब्दाहराओं में इस बात पर प्यान ऋकुष्ट किया है कि प्रयो-लक्त और प्रयोग्य युद्ध के ज्यवहार की देसकर चालक इस बात का श्रतुमान करता है कि प्रयोज्य युद्ध की गी शान्य के श्रव्य का झान हुआ है, झत: वह लाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे वह गी शन्द की गाय पशु के झान का कारण सम-

मता है। सम्बन्ध के बिना कारखुता नहीं हो सकती, श्रत: गी शब्द श्रीर गाय नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूषा पृ० २१।

सम्बन्ध नियामक है-मर्द्यहरि और उनके व्याख्याकार हेलाराज ने सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न श्रंगी का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द के द्वारा जो अर्थ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्त की प्रतीति होने लगेगी।

शब्देनार्थस्याभिघाने सम्बन्धा हेतुः, अन्यया सर्वे सर्वेष प्रत्याय्येत । हेला-राजः वाक्य॰ ३, कुछ ६६।

शब्द-भोध में तीन तस्वों की सत्ता-भर्य हिर का कथन है कि जब शब्दों का उचारण किया जाता है तो बनसे तीन तक्वों की प्रतीति होती है १--शब्द के स्वरूप का बीध होता है। यथा मी शब्द के प्रयोग में गी शब्द का २-बाह्य अर्थ- गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत् में विद्यमान पशु का बोध होता है। र-वक्त का अभिप्राय-वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के लिए अयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, षाहा अर्थ और वक्ता का अभिजाय इन तीनों वातों का ज्ञान राज्य से होता है। जब तक इन तीनों में बास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से वीनों वातों का बोध नहीं हो सकता। अवएव अव हरि ने सम्बन्ध को स्वामाविक रूप से विद्यमान माना है।

> ज्ञानं प्रयोक्तर्बाद्योऽर्थः स्वरूपं च प्रतीयते। शब्दैहरुचरितैस्तेयां सम्बन्धः समबस्थितः। वास्यः का० ३ पृ० ६६।

प्रयोगेणाभिज्वलितैः शन्दैश्चितयमवगस्यते । आत्मीयं रूपमर्थश्च फल-साधनः प्रयोक्तरभित्रायश्च । न चैतदसति सम्यन्धे नियमेन घटत इति धास्तवः सम्बन्धावसायः । हैलाराज, वाक्य० पूर्ववत् ।

सम्बन्ध स्वभावसिद्ध हैं-हेलाराज का कथन है कि यह शब्द श्रीर श्रर्थ का सम्यन्य सामयिक अर्थात् किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित (साँकेतिक ) नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द में अर्थ की वोषकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से है। श्रतएव भर् हरि ने "सम्बन्धः समवस्थितः" कहा है अर्थात् यह सम्बन्ध स्वन भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । हैलाराज । पूर्ववत् ।

राद्य का उपर्युक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम और द्वितीय अर्थात् स्वरूप और बाह्य अर्थ के साथ बाच्य-याचक सम्बन्ध है। राब्द वाचक है और स्वरूप तथा

अर्थ उसके वाच्ये हैं। वका के अभिन्नाय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप सम्यन्ध है। शब्द कारण है और वक्ता का अभिन्नाय उसका कार्य है। हेला-राज, पूर्ववत्।

शब्द के स्वरूपों की उपलिष्य—शब्द के खरूपों की जब उपलिध होती है, तब या तो खर्थ ( बाह्यवस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्द्रविपयक झान में सन्देह होता है। इम नियम का खपवाद कहीं नहीं होता। शब्दार्य के विपय में यह नियम खर्थ के साथ शब्द के सम्बन्ध का वोध कराता है।

> प्रतिषत्तिर्भवत्यर्थे हाने वा सञ्जयः वरश्चित् । स्वरूपेषुपतन्त्रेषु व्यमिचारो न विद्यते । याक्य०का०३ प० ६६ ।

शब्दार्थ में तादारूपयुद्धि—हेलाराज ने मर्ल् हरि के उपगुक्त कथन को राष्ट्र करते हुए कतियय वार्तो पर प्रकारा बाला है। हेलाराज का कथन है कि "अर्थ गाँ।" (यह गी। है) 'अथ्यमर्थ " (यह गाय है), गाय शब्द कोर गाय परा रूप कर्य में कमिन्नता की प्रतीति होने से शब्द कपने स्वरूप का वोध कराता हुआ हो बात को शाय कराता है। शब्द कीर क्ये होनों में कमिन्नता की प्रहण करते हुए ही 'घट ' इस फ्लार का बानवाचक कहा जाता है। बृद्धक्ववहार से शब्द और अर्थ होनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'अर्थ गाँ।" (यह गाय है), ऐसा संकेत किया जाता है, के 'क्यम्' वह शब्द का प्रयोगशब्द और अर्थ होनों में भेद रूप से वोध कराता है। 'क्यम्' के प्रवास से संकेतित पशु का अर्थ सत्तु साम का जाता है। हे सालाज के सम प्रकार से शब्द में साल्यिक विवे न की होड़ से भेद रहता है, इस वाज को स्वष्ट किया है। पर जु साथ ही यह भी लिखा है कि संकेत की उपयोगिता है। व्यवहार और लोकिक व्यवहार में जैसी प्रतीति होते है, दसी को जीवत सममना चाहिए। लोकिक व्यवहार में राव्द और सामें में अपने (तादास्प्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य का व १ प्रवे १ प्रती का क्ये में अपने (तादास्प्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य का व १ प्रवे १ प्रति का क्ये में अपने (तादास्प्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य का व १ प्रवे १ प्

.. अर्थ की शन्दरूपता—शन्द के द्वारा को अर्थ की प्रतीति होती है, उसमें शन्द अर्थ का जनक है, इस रूप से होनों के सम्बन्ध का अतुगद नहीं होता है। अपितु अर्थ प्रतीति में अर्थ शन्द रूप ही प्रतीत होना है अर्थात् झान के समय राज्य और अर्थ में तादात्म्य की प्रतीति होती है राज्यनेच का ऐसा ही त्वभाव है। हेला-राज, पूर्ववत !

ं यदि अर्थ की राज्यस्य में ही प्रतीति होनी है तो अर्थ में वर्धमाला की क्यें उपलब्धि नहीं होती। अर्थीत् राज्य के द्वारा अर्थनोध में राज्य और अर्थ का राज्य से मित्र न अनुभव होने पर राज्य के विभिन्न वर्धों की प्रतीत होनी चाहित परन्तु ऐमा नहीं होता। हेलाएं ज ने इस प्ररून को ही दार्शनिकप्रक्रिया के खतान का सुपक बताते हुए कहा है कि यहां पर बाचक राज्य से खिमप्राय है जिन् सांकि (ज्ञान) का वाएं। हम न्यापार । इसका दूसरा नाम "राव्यन" है ऋयात् ज्ञान का वाएं। हम में ख्राना । ज्ञानहीं शब्द हम को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवए। का विषय न होने पर भी ज्यांशुप्रवेश में जो शब्द इस नाम से व्यवहृत होता है, वह चित्तराकि का वाएं।हम व्यापार वाचक शब्द है।

. हैलाराज ने इस कथन के द्वारा स्कोट की वाचकता पर ष्यान आहट किया है। स्कोट की ष्यत्या में श्रन्थ और वर्षों, वाचक और वाच्य में भेद नहीं रहता है। जब सान प्रास्त्र और बन दोनों का धावय लेकर वालीहल में धाने लगता है, वब बाच्य और वाचक का भेड अति होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शन्य को बाचक मानते हैं। उस अवस्था में शन्य रहता को बोध कराता हुआ, सरहर से मिल कर्षों की वाहान्यसम्बन्ध से वोधिव करता है। वथा. - "गीरवमर्थं." (यह गायवस्तु है)। हेलाराज, पूर्वत्व।

न्तुं न वर्णमालार्थे समुपनभ्यते । दर्शनानिमज्ञो देवानां प्रियः हृद ग्रन्थे नामवाचन्नः स उच्यते, योऽपं चिक्चकुक्रवानात्मा व्यापारः शब्दनापरपर्यायोऽभ्यामावाचनः स उच्यते, योऽपं चिक्चकुक्रवानात्मा व्यापारः शब्दनापरपर्यायोऽभ्यामावाचनः स्वाप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तिक्षमावाचन्यः प्राप्तः । स्वाप्तः सम्वर्थानन् । अस्यां च अध्यमाऽनस्यायां पराप्तर्शनात्मा वाचनः ग्राप्तः । हिलाराजः ।

याच्य मे बाबक राज्य बाँग का शान इसिलए नहीं होता है कि याच्य और वाचक का सम्यन्य युद्धि से हो होता है। युद्धि मे राज्य के स्यूलरूप ध्यति का को कि वर्षमाला रूप है, क्षमाब रहता है। राज्य ताजु कालि स्थानों के सबर्ष होने पर वर्षस्य मे काता है, उससे पूर्व नहीं। नातेश ने मंजूशा (पृष्ठ ३६) मे कार्य "वर्षमाला उनुमाल पार्चियति निरस्तम्" राज्य कोर क बोध कथ्यास सम्बन्ध के कारण ही अर्थ में वर्षमाला का क्षेत्रस्य नहीं होता है, कह कर इसी भाव को व्यक्त किया है।

पष्टी विभक्ति का मयोग—यह हार का कथन है कि राज्य और अर्थ(वालु) में स्वामाविक सन्यन्य है, इसका झान पण्डी विमक्ति के प्रयोग से झात होता है। "कस्यार्थस्यायं उग्देश वाचक" (इस बलु का यह राज्य वाचक है), "अस्य राज्य-स्वापमर्थी वाच्य " (इस राज्य का यह अर्थ वाच्य है)। इस राज्य से पण्डी विमक्ति का प्रयोग निजा सन्वन्य के नहीं किया वा सकता है अवएव यह हात होता है कि राज्य और अर्थ में स्वामाविक सम्यन्य है। जिन यस्तुओं में इस प्रकार का स्वामाविक सम्यन्य है। जिन यस्तुओं में इस प्रकार का स्वामाविक सम्यन्य नहीं है, वैसे पट पट आर्दि उनके विषय में इस प्रकार का स्वामाविक सम्यन्य का व्यवह्म सम्यन्य का व्यवह्म किया जाता। स्वामाविक सम्यन्य होने के कार्य सम्यन्य का व्यवह्म किया जाता। स्वामाविक सम्यन्य होने के कार्य ही शब्द और अर्थ में सावात्म्य का व्यवह्म किया जाता। है। जैसे "गीरयमर्य" (गाँ वह अर्थ है)। हेताराज का० २ प्रक हर्स।

श्रह्मायं बाचने बाज्य इति पष्ट्या प्रतीयते । योगः शन्दार्थयोस्तत्वमध्यतो व्यपित्रयते ॥ व कर० २ प्र०६६ ।

नागेरा ने भी ( मंजूषा पृष्ठ ४४) में इसी वुक्ति का प्रतिपादन किया है।

आप्तीपरेश—नानेश का क्यन है कि समय, संवेत, आतेपरेश और वृद-व्यवहार ये चारों शन्द पर्यायवाची हैं। आतोपरेश से शब्द और क्षय के सम्बन्ध का झान होता है। "इस शब्द का यह क्षय बाव्य है' "इसका यह नाम है।" "इस शन्द से इस बख्त का बोध करना '। इस प्रकार आतों के कपदेश से तचद्वस्तुओं में उन शब्दों का सम्बन्ध झात होता है। "यह घट है, यह पट है, यह बन्द्रमा है," इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध झान होता है। मंजूग पुठ ४६—४०।

वंद्रद ने न्यायपरिगुद्धि (ष्टुष्ठ २६४) में लिखा है कि बालक को आतोपदेश से जो बखुओं का ज्ञान होता है, उत्तसे वह शाद और क्यों (बखु) में सन्वन्य की तत्ता को समस्ता है।

शब्द से अर्थ की उपस्पित—भहुं हरि और हेलाराज ने शान्त और अर्थ में सम्बन्ध है, इसनी पुष्टि में वहा है कि शब्द वा अर्थ के साथ सम्बन्ध होने पर ही शान्त से बल्तु वा हान हो सकता है। सब्दिशोंप के द्वारा बल्तुबिशोंप की नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सक्ती है, अन्याया नहीं। बल्तु का सब से हान होता है, इस अर्थवीधनरूपी कार्य से शब्द और बल्तु में सम्बन्ध है, यह निरुष्य होता है।

> सवि प्रत्ययहेतुत्वं सम्यन्ध उपपदते । शन्दस्यार्थे यतस्त्रत्र संबंधोऽस्तीति गम्दवे ॥

बास्य० का॰ ३ पृ० ११४।

हैलाराज ने मीमांसकों के कथन का ब्हरण देते हुए कहा है कि 'शाद के ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, इस कार्य से शाद और अर्थ में सन्वन्य जाना जाता है', यह कथन भी उपयुक्त भाव का प्रतिपादक है। हैलाराज, बाक्य• पूर्ववत्।

नागेश ने भी भर्न्हरि का डपर्युक स्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में उद्भव किया है। मंजूग प्रष्ठ ३५।

हरिवृपम ने मर्ल्हरि के "शब्दानां यवशित्यम्" (बान्य॰ १, ६) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वामाविक सामर्घ्य है कि वह नियत क्षर्य का बोघ कराता है। इस स्वामाविक सामर्घ्य से दोनों में सन्वन्य का झान होता है। शन्दानां यतशकित्वं नियतार्थं प्रत्यायनसामध्यम्। हरिवृत्रमः।

सम्बन्य का स्वरूप---भर्त होर ने यह विचार करके कि शब्द और धर्य मे सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है। हेला-राज ने यह परन उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि राव्द और अर्थ में सम्बन्ध है। उसका स्वरूप भी बताना चाहिए। भर्न हिर और हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अर्थ में जो सम्बन्ध है, वह असापारण स्वभाव का है। यद्दी विभक्ति के श्रविरिक्त उसका कोई श्रन्य वाचक नहीं है. क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, ऋतः 'इदम्' ( यह है ) इस रूप में उसका बोध नहीं कराया जा सकता। इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द भीर अर्थ से पृथक कोई सत्तानहीं रखता है, जिससे उसकी पृथक किया जा सके। उसका स्वरूप केवल उसके कार्य से जाना जाता है।

> नाभिधानं स्वधर्मेण संबन्धस्यास्ति बाचकम्। अत्यन्तपरतन्त्रत्वादु रूपं नास्याऽपदिश्यते॥

वादयः ३ प्र. ६६।

उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध-ज्यकार्य और उपकारक मे उपकारक सम्बन्ध स्वभाव से रहता है, क्योंकि श्रसः बहाँ में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती। जहाँ पर उपकारक सम्बन्ध है बहां पर शक्ति नामक धर्म का श्रमुसान किया जाता है। यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात् शक्ति केद्वारा जो कार्य होता है, उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुर्णों का भी गुरा है अर्थात् गुर्णों का द्रव्य के काश्रित रहना इस स्थारया का कारण भी सम्बन्ध है। क्रतएव यह सम्बन्ध क्रत्यन्त परतन्त्र होने से क्षतुमान के द्वारा जाना जाना है, प्रत्यक्तरुप से नहीं।

> उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तप्राऽत्रगम्यते । शकीनामपि सा शकिर्युणानामप्यसो गुएः॥

वाक्य॰ का॰ ३ पु॰ १००।

संगोग और समवाय सम्बन्ध नहीं-भर्षहित ने शब्द और बर्ध में संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका वित्तार से विवेचन किया है। बान्य॰ काः ३ प्रस्ट १०० १०४।

संयोग श्रीर समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह सकते हैं। राज्य और अर्थ में न संयोग सम्बन्ध सम्भव है और न समवाय।

संगोतसम्बागविह नेह सम्बन्धा यथाऽन्येषां दर्शनम् । हेलाराज ।

दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और कार्य-कारण- मर्द हरि ने शब्द और अर्थ में हो प्रकार के सम्बन्ध का मितपाइन किया है। एक योग्यता और दसरा कार्य-कारण सम्बन्ध ।

कार्यवारणमावेन योग्य मावेन च स्थिताः। वान्य० १,२४।

योग्यता-सम्बन्ध — पाणिन ने 'तस्वेदम्' ( ४, ३, १२०) स्त्र के द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध की सत्ता कोववाया है और 'तदहीत' (४,१,६३) तथा 'तदहम्' (४,१, ११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध का प्रविपादन किया है। इसी के आधार पर पतजिल और भर्च हिरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध ने सिद्धि की है। योग्यता मग्वन्ध का निरुपण करते हुए भर्च हिर और हेलाराज ने लिखा है कि जिस प्रकार चलु आदि इन्दियों में रूप आदि के प्रहुण करने और रूपाविविपयक हान जरपत्र करने की स्वामाविक योग्यता है, उमी प्रकार शब्द में सह स्वामाविक योग्यता है कि शब्द उच्चारण से अर्थ का योध कराता है। यह योग्यता ही सम्बन्ध है।

इन्द्रियाणां स्वविषयेध्यनादियोग्यता यथा। अनादिरथेः शन्दानां सम्यन्धा योग्यता तथा॥ भाक्य॰ ३, प॰ ११०।

शब्द समवाय या संचाग सम्बन्ध की अपेका न करके उच्चारण मात्र से अर्थ का बोध कराता है, अतएव यह राज्द की अज्ञातम शक्ति समक्ती जाती है। चक्कु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुपविशेष की आवरयकता नहीं रखती। इसी प्रकार राज्द की भी अर्थयोधकता स्वामाविक शक्ति है। हेलाएजा

प्रकारय और प्रकाशक सम्यन्य से जिस प्रकार इन्द्रिय और वनके विपयों में सम्यन्य का प्रह्मण किया जाता है, इसी प्रकार राव्द और वस्तु के सम्यन्य का प्रह्मण किया जाता है, इसी प्रकार राव्द और वस्तु के सम्यन्य का हान दोनों में प्रकारय-प्रकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्वा का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही प्रह्मण करती है और रसना रस का, उसी प्रकार प्रत्येक राव्द प्रत्येक व्यर्थ का योथ न कराकर यिशेष राव्द विशेष कार्यों के ही, जिन व्यर्थों में निर्याम्त रूप से प्रसिद्ध हैं, योग करते हैं हिएएपम ने इस बहुत पर भी यहाँ ज्यान चाक्षक किया दें कि जो राव्द नियमित रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ योग्यता सामयिक (संकेतिक) है। हरिष्ट्यम, वाक्ष्य १, २४।

हिर्द्धिपत्त का भाव यह है कि जब शब्द श्रीर अर्थ में वाग्यता सन्यन्य भाना जाता है तो गाय, श्ररव श्राहि शब्द जो श्रनाहि परंपरा से श्रा रहे हैं, श्रीर जितका सम्बन्ध प्रसिद्ध है वे श्रपनी स्वामानिक योग्यता के कारण श्रपके किरिस्पत श्रमों का ही वोध कराते हैं। गाय शब्द में श्रप्त वाधे नहीं कराया जा सकता है श्रीर न श्रप्त शब्द में गाय का। श्रतप्त पत्रज्ञानि ने लिखा है कि जो भाग को श्रद्ध कराय का लिखा है कि जो गाय को श्रद्ध करता है, उससे कभी वोध नहीं हो सकता।

यो हि गामश्व इति ब्रुयाच जातुचित् संव्रत्ययः स्थात् । महा० ।

. परन्तु जो शब्द नवीन प्रैचलित होते हैं या विभिन्न भावों के चौतन के लिए ध्यक्तिविशोषों द्वारा व्याविष्ठत किये जाते हैं, उनमें शब्द श्रीर खर्य का सम्यन्ध है कि राज्द का खर्य के विषय में ज्यापार खनादिकाल से हैं, इसी स्वामायिक योग्यता का ज्ञान वृद्धज्यवहार से वा दूसरे राज्यों में परपरा से किया जाता है। सकेत के द्वारा उनमें खनियमान सम्बन्ध का प्राहुर्मीव नहीं निया जाता और न ऐसा उनित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है उस सिद्ध सम्बन्ध का ही सकेत के द्वारा वोध कराया जाता है कि यह इसकी माता है और यह इसका पुत्र है। होलाराज ३ पूर्व १११ से ११२।

समयाद् योग्यता विन्मातापुजादियोगवत्। वाक्य॰ ३ पृ॰ १११।

पातझलभाष्य की सम्मिति—नागेरा ने मजूगा ( पू॰ १८—१६) में और कीगडमट्ट ने भूपण में ( कारिका १७, १६) भई हरि के उपर्युक्त होनों रहोकों हो शान्त और अर्थ के सम्मन्य को बताने के लिए उद्धृत दिया है। नागेरा ने इस विषय में पातझल माण्य की सम्मिति उद्धृत की है। नागेरा ना कथन है कि शान्र और कर्भ में यह ताडास्य ( अध्यास ) सम्बन्ध न्यवहारों के आदि कर्ता ईरव के द्वारा किया हुआ है। अवलय पातझल माण्य में कहा गया है कि शान्य का अर्थ के साथ सम्बन्ध पहुले से विचानान है। ईरवरीय सक्त इस विचानान सम्बन्ध को ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को सक्ते के द्वारा धताया जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मजूगा पुत्र २६।

भट्टोजि और फीएडभट्ट के सत का खएडन—नागेश ने इस प्रकरण में एक विशेष बात की ओर प्यान आकृष्ण किया है और मट्टोनिशीच्रत तथा कीएड॰ भट्ट के मत का सपडन किया है। मट्टोनिशीच्रत ने शत्यकांचुम में लिसा है कि पट आहि शत्यों की घट आदि अर्थ के बीध की उत्पन्न करने की सामर्थ्य ही शक्ति है। इसी में लापन है। सम्बन्ध को भी मानने में गौरन होता है। ( बीखुम का उद्ध-रण, मचुपा फलाटीका पुट- ३४)।

भीषडभट्ट ने भूपण में "इन्द्रियाणा स्वविषयेषु" (नारिका ३७) भी न्यारया करते हुए तिला है कि निस प्रकार नक्षु जाडि इन्द्रियों मा अपने विषय घट आदि से अनादि योगवा है अर्थात् उनकी चानुष आदि रूप से कारएवा है, इसी प्रकार रागों का अर्थों में साथ उनने योग का कारण होना योग्यता है, वही शक्ति है।

दोनों में शाद श्रीर श्रयं के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, श्रवित गीरव दिया कर, इसके विपरीत शब्द श्रीर श्रयं से वान्ययाचक साव को नियमित करने वाली शक्ति को उपस्वत्य माना है। नागेश ने इनके रावड़न में सर्व्हार श्रीर हेलाराज को उपस्वित करते हुए इस बात को स्वष्ट किया है कि शक्ति हो सम्बन्ध मही हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी बात वक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक बोच नहीं हो सकता। शक्ति से कार्य तभी दरमत होता है जब कि शक्ति का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। श्रवख्व शक्ति के उपर भी एक नियामक शक्ति है और वह है सन्वन्य । दीपक में प्रकारा करने की शक्ति है फिर भी सम्वन्य होने पर ही वह वल्ल का प्रकाशक होता है, अन्यया नहीं। मंजूषा पृष्ठ ३४।

सम्बन्ध ही शक्ति हैं—अर्थ होर ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति है। हेलाराज ने इसकी व्याप्या में पण राज्यों में लिखा है कि शक्ति हो सम्बन्ध नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपार्यव्य अर्थीन शक्ति कर्ता के स्वाप्त में रहता है और नियवहार्य-जनन अर्थीन नियमित रूप से किस कार्य को इसम करवी है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है।

शकोनामपि सा शकिर्गुंदानामध्यसौ गुपः। बास्य॰ ३, ए० १००। न च शकिरेव सम्बन्धः, शकीनामध्याधारपारतम्त्र्ये नियतकार्यजनने च सम्बन्ध एवं नियामकः। हेनायञ्च।

नागेरा ने खतएव कहा है कि सकर और कर्य में एक सम्बन्धविरोग ही शक्ति है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है। यह वाचक है और यह बाच्य है, यहां प्राव्द और क्यार्थ का सम्बन्ध सक्ति है। इस शक्ति का महण इतरेतराध्यास-मूलक अर्थान् शब्द कोर क्यार्थ के एक दूसरे के गुण का खारोपनिमिक्तक, ताहात्स्य से होता है। इस वादात्स्य को एक दूसरे के गुण का खारोपनिमिक्तक, ताहात्स्य के होता क्यार्थ की एक दूसरे के गुण का खारोपनिमिक्तक, ताहात्स्य की से होता है। इस वादात्स्य को ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा सब्य कीर कर्य में क्योर्य का जनुमन किया जाता है।

पद्मदार्ययोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तः, वाच्यवाचकमावापरपर्याया। तद्भाहकं चेतरेनराध्यासमूलकं तादाल्यम्, तच्च संकेतः। मंजूपा पृष्ठ २६।

शृष्ट्, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पूचक् अस्तित्व — अर्द्ध हरि ने राज्य के स्वरूपों की और ध्यान कारूट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया है। हेताराज ने उपका सप्टीम्टए करते हुए कहा है कि राज्य के तीन विभिन्न कर हैं, अहानात (राज्य) अभिषेष (अपरी आरि निर्माप (स्वर्य) कार्य के स्वरूप अपरी कार निर्माप (स्वर्य) कार्य कार्य

स्वरूपेष्ट्रपतन्थेयु व्यामचारो न विद्यते।

बास्य०३, पृ० ६६।

श्रमिधानामिधेयनिमित्तमेहाञ्च भिन्नरूपीमिति स्वरूपेप्तित्याह । हेलाराज्ञ ।

इनमें से क्षमियान (राव्द) कारणुरूप से निविष्ट है और वापकंरए है। क्षमें वाच्यरूप है और वाणी के भेड़ से ज्ञात होता है। सन्त्रन्य का ज्ञान संकेत से होता है, परन्तु उसका रान्द्र और क्षमें से प्रयक्त व्यवस्त नहीं होता है। सन्त्रन्य नियानक है कारण्य कर्ष प्रशुचिनिनिष्त है। ये तीनों सर्वत्र एक साथ नियम से रहते हैं। इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसिल्ए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवहार में इनको एकता का क्षम्यास रहता है और तीनों के करपार्ए में समानता रहती है। तीनों के मुनने में कोई भेट जात नहीं होता है, अवएव इन्हें स्वरूप अर्थान् राज्य का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूर्ववत ।

नागेरा ने ( मंजूपा एफ ३६) खतएव उहा है कि राज क्या है ? खर्य क्या है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसना उत्तर दिया जाता है कि घट राज है और घट खर्य है। हान भी घटरप है। घट वहने पर राज, खर्य खाँर हान को प्रयक्त करोज ही नममा जाता। इस व्यवहार के कारण हो तीनों में खप्यान-सन्दर्भ है। खप्यान वा खर्य उपर वहां जा जुता है कि अन्य में अप्यय पत्र का जाता। तीनों वस्तुत: प्रयक्त दत्त हैं है। नागेरा वा क्यन है कि मर्ज हारि ने 'हार्त प्रयोक्त करें ( वास्प० रे पुष्ट ६६) इत्यादि के हार्य राज, अर्थ खोर हान रनके खप्यास का प्रतिपादन किया है। मजूपा एफ २६।

आसेपों का उत्तर अध्यास के द्वारा — नागेरा ने नैयानिक वैग्रेपिकों आहि ने राज्य और अर्थ में सन्वन्य मानने पर जो आहेर विष हैं, उनका सनापात इस अध्यास के आगार पर दिया है। राज्य और अर्थ में यदि वास्तिरिक नत्वन्य होता तन तो यह प्रस्त ठीक होना कि पट राज्य आहि राज्य के उच्चारण से ही पट का दान चल जाना चाहिये और राज्य में ही सखु आहि का राज्य होना पाहिये। आगा आहि राज्यों के ब्हारण से हुँद मा उत्तना आहि होना चाहिये। अर्थ में वर्षों का अतुभव होना चाहिये। यह सब प्रस्त इमलिये निरापार हुँ, क्यों का राज्य भी अर्थ में वालाविक अभेद नहीं है। वास्तिक सम्वन्य होता वो व आहेप सार्थक होते। राज्य और अर्थ में वालाविक अभेद नहीं है। वास्तिक समदन्य होता वो व आहेप सार्थक होते। राज्य और अर्थ हन होनों विभिन्नों में अभेद ताडाल्य हात के सार्वण है। माजुलाव के ही

पत्तवजिल का मत्त—पवज्जिल ने योगव्यंत में राज्य, व्यर्थ और ज्ञान में विभेद के जानने की व्ययोगिता वा निरुपण करते हुए लिखा है कि राज्य, व्यर्थ और झान इन तीनों के इतरेतराच्यास व्ययंत्र इनमें व्यवस्तिषक एक्ता के झान से सकर (माया, व्यक्षान) होता है। इन तीनों के विभाग के झान से मनस्त प्राणियों के रान्दें। का झान होता है।

शप्दार्थप्रत्ययानाम्बरितराष्ट्रासात् संनरस्नत् प्रदिमागसंयमासु सर्दमूनर-तक्षानम् । योगसून ३, र७।

व्यास माप्य में इन वीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने चाले की सर्वज्ञ कहा गया है।

गौरिति ग्रन्दो भौरित्यर्थे गौरिति धानम्, य एषां प्रविमागरः स सर्ववित् । व्यास ।

श्राप्नुनिक विचारकों की सम्मति श्राप्नुनिक दार्शनिक मनीपी हुस्तेलें, नेसेर और गोम्पेर्स्स ने श्रदार्थ सन्दन्य और इन बैठ के विल्लेषण पर जो मत रहते हैं। विवित्तत सर्थ राज्यभेट से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है। यद वृद्धि में संकरण रूप से रहता है और उसी ना प्रतिमा द्वारा जान होता है इसी- लिए तालु आदि रधानों के ज्यापार से अभिन्यक्त राज्य का बीत के द्वारा हुना जाता है तय यह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अर्थ का बीव कराता है। प्रति- पाय (वाच्य और प्रतिपाटक (वाचक) में परस्य अभिप्राय का अनुभवेरा ही। प्रति- वाच्य और प्रतिपाटक (वाचक) में परस्य अभिप्राय का अनुभवेरा ही। प्रति- वाच्य और प्रतिपाटक (वाचक) में परस्य अभिप्राय का अनुभवेरा ही व्यवसार में वाचा त्योर अर्थ का आवान-प्रतान करता। व्यवहार में हेलाराज का क्यन है कि अर्थ नक्ष को जुद्धि में रहता है, वह उस लुद्धिगत अर्थ को उन्नारण के द्वारा ओता की समर्पित करता है और रहता है, वह उस लुद्धिगत अर्थ को उन्नारण के द्वारा ओता को समर्पित करता है और लोग मी उसी प्रकार अपनी भावता से युक्त होता है और अपनी रागायिक योग्यता के अनुसार उसको प्रहण करता है। राज्य के प्रसुप्त होता है क्षीर तद्वसार यह प्रसुप्त होता है। हेलाराज के इस बात को स्पट्ट किया है कि वहन अपनी मावना के अनुसार स्तर प्रसुप्त होता है। हेलाराज के दस बात को स्पट्ट किया कि का अर्थ से समस्ता है। स्वारा अर्थ से समस्ता है।

हेलाराज ३ प्र॰ ११२।

शन्दार्यो हार्यो वहीरूपतयाऽवस्थीयमानः । युद्धी शब्दार्थयोः पूर्वममेदेना-षस्यानम् । हेलाराज पूर्वनत्।।

सामान्य का बीथ — हैताराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के द्वारा जे अर्थ का बोध कराया जाता है, वह अर्थ के सामान्य रूप को लेकर, विग्रेष-रूप को लेकर नहीं। अतरव हेताराज वहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण सामान्यरूप जो कि अर्थ (बस्तु) रूप है और जिसको अर्थ के साथ समानायि-रूर खता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) खरूप रूप का बाच्य है। जिस प्रकार राज्य और अर्थ समानायिकरण (एकज) है, वसी प्रकार राज्य का सहरूप भी शब्द के साथ समानायिकरण (एकज) है, वसी प्रकार राज्य का स्वरूप भी शब्द के साथ समानायिकरणभाव से रहता है सेवेत सामान्य रूप को लेकर ही होता है। होताराज, वाक्य के , पृष्ट ६=।

श्रोता बक्ता के भाव का श्रक्तमान करता है—हेलाराज ने ववाया है कि श्रोता जब राज्य सुनता है तो वह अपने अभिग्रय के श्रनुसार वका के ज्ञान का श्रमुमान करता है। राज्य सुनने पर राज्य के स्वरूप से अध्यस्त (वादाल्यमाय की प्राप्त) श्रयं को जान कर श्रोता यह असुमान करता है कि बचा ने यह नहा है। इस प्रभार राज्य, श्रेत, श्रेत रायोचा का ज्ञान यह तोनों साय-साय रहते हैं। इनमें श्रम प्रभार राज्य, श्रोत श्रयोचा का ज्ञान यह तोनों साय-साय रहते हैं। इनमें श्रम प्रभाव हो होती है। बचा के हृद्यत भावों को भी राज्य वादाल्यसम्बन्ध के द्वारा ही प्रतिपादित करता है। राज्य, श्रयं श्रोर ज्ञान ये तीनों अस्यन सम्मिन श्रित रूप से ज्ञात होते हैं। अवएव भव हिर या यह क्यन है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कि राज्यज्ञान के विना हो। पवश्रुक्ति ने द्यों "गौरित्यत्र कर राज्य" ( गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है ) प्रश्त किया है, वह भी इसी सम्मिश्रत ज्ञान के कारण है ।

रुवाभिप्रायानुसारेण श्रोत्रा वक् शानस्यानुमानात् स्वयं शन्दस्वरूपाध्यस्त मर्थमबनुद्धयः तथेव वक्वर्यनुमानमुखितमित्यभेदेनैव पटशान्दाध्यस्तभयोक्द्धयः शान मवसीयते । लोलोभूतानि शन्दार्यशानानि घट इत्येवभवगम्यन्ते । यथोक्स , न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमाद् घृते ।

हेलाराज, बाम्य०३, पृ० ६८।

# शब्दार्थ-सम्बन्ध श्रीर बुद्धिवाद

मर्जू हिर, हैलाराज, फेयट और नागेश आदि ने राज्यार्थ सम्बन्ध के विचार से अर्थ दुद्धिगत है या बाह्य भी, इस विषय पर बहुत बिस्तृत विवेचन किया है। इनके मत के निरूपण से पूर्व इस विषय पर पत्तक्षति का विवेचन पहले दे देने से वैयाकरणों के सिद्धान्त का झान हो जाएगा।

### पतञ्जलिकः। मत

अर्थ वाह्य और बीद दोनों है—पवज्रदित का मत है कि धर्थ बाह्य भी है और दुद्धिगत भी। जो वस्तुर हरव हैं. उनका प्रत्यवरूप से बोप कराया जाता है, परन्तु जो बस्तुर मत्वच नहीं है उनकी सत्ता बीद है। दोनों में से एक ही की सत्ता मानवा अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पवज्रति ने कई स्वर्तों पर किया है।

'उपदेरोऽजलुनासिक इत्' ( महा॰ १, ३, २ ) के साध्य में उपदेरा जाँर उदेश तार्ट्रों के अन्तर को बवाते हुए पत्रज्ञति ने बाझ और बौद दोनों अयों के मानने का वर्णन किया है। पत्रज्ञांक का क्यन है कि अत्य का इत्त कराने करना यह उपदेश है। जैसे जो गाय को नहीं जानते कर माय का हान कराने के तिए एक गाय लाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर पता देना कि 'यह गाय है'। गुर्जों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सायने नहीं है, उसका बोध कराना, यह उदेश है। जैसे किसी ने कहा कि सुमे देवदत्त का हान करा दीजिय। देवदत्त पटना रहता है और वह व्यक्ति वहाँ पृक्ष रहा है ऐसी स्थिति में उसे देवदत्त के गुर्जों का वर्णन करके उसका हान कराया जाता है कि वह अगद, कुटडल, किटी यारण करता है, उसकी अर्थों लाल है, केंची नाक है, आदि, ऐसा देवदत्त है।

पत्यक्तं ताबदारयानमुपदेशः । श्रयं गौरिति । गुर्वैः प्रापलमुदेशः । ...... ईदरो देवदत्त इति । महा॰ १, ३, २

यहाँ प्रथम स्थल पर ऋर्य वाह्य है और द्वितीय स्थल पर बीद्ध । अवएव

अर्थविज्ञान श्रीर व्याकरएउर्शन

१७६

मर्ज हरि और केंग्रट कहते हैं कि "ऐमा देवदन है" यह कहने पर इन शब्दों से जैसा अर्थ बृद्धि में मासित होता है वैसा ही वाह्य है। वास्य॰ का० ३ पृष्ट ५१६।

एतैः गुन्दैः याद्यो बुद्धावर्षः प्रतिमासते ताद्यमे बाह्यः । कैयर ।

नागेरा ने (मंजूषा पृष्ठ२४२ से २४३) में इस स्टाहरए द्वारा बीद व्यर्थ मानने

की धावम्यकता पर वल दिमा है कि ईहरा (ऐसा ) वाहरा (वैसा ) इन शब्दों से बस्तुतः बोद्ध श्रर्थ की श्रोर ध्यान दिलाया जाता है।

बौद्ध अर्घ मानने की आवश्यकता—'हेतुनित च' (३. १, २६)की न्याच्या में पतुज्जलि ने बीद अर्थ मानने की आवरपकता को स्रष्ट किया है। ऐतिहानिक वर्तमान फंसे मिद्र हो सरवा है। जैसे "( कृष्ण ) इंन की नारवा है" "( यानन ) वित को बांधता है।" कंस का वध और विन का बंधन विरम्भल हुए हो चुना है श्रत: उसके साथ वर्तमान काल की किया का अयोग नहीं होना चाहिए। परञ्जित इसरा उत्तर देते हैं कि श्रभिनेता उनरा रूप धारण करके उनकी उपन्यिति करते

हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश उक्र उनके ऐखरों का वर्लन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंम श्रादि को उपस्पित करते हैं। इह तु वर्ष वर्तमानवालता-हैसं घातवति, वनिवन्यवतीति च, चिरहते च

कंसे चिरवदे च वती शेतेऽपि हिते पासुत्यचित्रमृत्यविनाग्राह ऋदीन्यांचदाराः सतो बुद्धिविषयान् प्रकारायन्ति । महा० ३, १, २६ । ' यदि अर्थ की युद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतीत का वर्तमान समय में वर्रान नहीं हो सकता है। श्रवएव नागेश ने खोत में बहुत बल से दौद्ध मचा का

प्रतिपादन किया है। पवल्लाल ने बस्तु की बृद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी लिसा है कि व्यपहार में त्रिशलवा भी देसी जाती है। जैसे जायो, बंग मारा जा रहा है। जान्रो, बंस मारा जायगा। जाकर क्या करोने, बंस मारा जा चुका है।

बैकाल्यं सरविप लोके लक्यते। महा० ३. १. २६।

श्रमिनय श्राडि के इष्टा श्रमिनय को देखकर बुद्धि में उन बसुधों की दर-स्थित करते हैं। मर्न हरि और हेलाराज ने इसका रन्लेन करते हुए लिया है कि शब्दों के द्वारा वस्तु की व्यस्पिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत क्रये के श्राचार पर कंस का वध श्रादि शत्यन्न रूप में भाना जाता है।

> शन्दोपहितरूपांरच बुद्धेविषयतां गनान्। भत्यस्मित्र इंसादीन्साधनत्वेन मन्यते॥

बाक्य॰ ३, पुष्ठ १७७।

अर्य की बैकालिक सत्ता-पत्रज्ञलि ने 'तदन्यान्वन्यिक्तित नतुप्' (महा॰ ४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण मिद्धांतका प्रतिपादन किया है कि वस्तु की सत्ता बैदालिक है। पवल्रलि ने परन ब्ठाया है इस सूत्र में श्रम्ति ( वर्तमान दाल) का निर्देश करने की क्या आवर्यकता है। उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में ही मतुष् प्रत्य होना चाहिये। जैसे गोमान्, धनवान् आदि, दिसके पास गाय या धन वर्तमान काल में है। इस पर पवजलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता की नहीं छोड़ता है, अर्थान् तिनों कालों में पदार्थ सन् विज्ञाना कर पहला है। वद सता मूल, भविष्यत और वर्तमान वीनों हो सकते है। यदि सत्ता भैजलिक है तो मतुष् प्रत्य सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना पाहिए, भूत या भविष्यत् की सत्ता में नहीं।

श्चास्त्रप्रहण् कि.मर्थम् ( सत्तायामयं अत्ययो यथास्यात् । नैतरस्ति प्रयोजनम् , न सत्तां पदार्थो व्यमिचरति । इदं विहिप्रयोजनम् , सन्प्रति सत्ताया यथा स्याद् भृतमहिष्यत्सत्तायां मा भृत् । यहा॰ ४, २, १४।

रावर और क्यें के सन्वन्ध के विषय में जो वैयायिकों आदि ने आक्षेप ढताये हैं, वनमें एक प्रस्त यह भी मुख्य है कि राव्य और क्यें में सन्वन्ध इराविय नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान और कविद्यमान का सन्वन्ध नहीं हो सकता। जो वत्तुरं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या मिलन में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित शब्द का सन्वन्ध कैसे हो सकता है।

## झसति नारनीति च प्रयोगात् । वैशेषिकः ७,२,१७।

पवञ्चाल ने सपट किया है कि राज्य मैकालिक सचा का बोध करावा है। कार-एव राज्य का कार्य के साथ सम्बन्ध नैकालिक रहता है। केवट कीर नागेश का कथन है कि राज्य समासामान्य का बोध कराता है। समाविरोप के कान के लिए 'किस्त आदि का प्रयोग किया जाता है। 'कास्ति" (है) का क्षामिमाय होता है कि वर्षमान समय में सचा है। 'क्षामीन्" (श) का क्षमिमाय होता है कि सूच-काल में सचा या कीर 'मिलिप्यति" (होता) अदिक्यत् काल की सत्ता का बोध कराता है प्रश्नीय-...करीत ...नहा० ४, २, ६४।

. क्वट क्षीर नागेश ने इस श्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान सचा वाद्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता है। जर इस सुख्य सत्ता का श्रभाव बताना होता है तो 'नास्ति" ( नर्दी है ) का प्रयोग किया जाता है।

संप्रतिसत्तायां वर्तमानायां सत्तायाम् । यद्यायां सत्तायां मत्ययः। प्रदीप । बाह्ययां मुख्यायामित्यर्थः। उद्योत । महा० ४, २, ६४।

कैयट का स्पर्टीकरण—केउट ने पत्नजिल का मान स्पर्ट करते हुए कवि-पय बातों पर प्रकाश डाला है। पत्रार्थ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में पदार्थ की सत्ता के दिना अर्थनोधन के लिये पद का उच्चारण असन्भव है क्योंकि सारे शब्दों की प्रपृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। नहा॰ ४, २, ६४। परिचमीय निहान माठले ने (लाजिक पू॰ ११४) इसी भाव को व्यक्त क्या है कि प्रत्येक वाक्य विधिक्त या निपेधात्मक, अन्तवोगत्मा सत्तारूप होता है। वैसे इस निर्मय में कि "पत्यर न अगुनक करता है और न देरता है।" में पत्यर का निपेशात्मक विधेवांश इस वाब पर निर्मर है कि पत्यर पत्यररूप सत्ता है। केवल इस वाल के आधार एर नहीं कि पत्यर बुझ नहीं है।

अर्थ चौद है - इसरी इस यात पर च्यान दिलाया है कि पहार्थ जन तक बुढ़ि के द्वारा महरा नहीं किया जाएगा, तब तक पद का भयोग नहीं किया जा सरता है। एवं के भरोग के लिये आवरपक है कि पहार्थ ( यख्तु ) का द्वान दृद्धि क द्वारा हो। "इसे किया जा सरता है। एवं के भरोग के लिये आवरपक है कि पहार्थ ( यख्तु ) का द्वान दृद्धि क द्वारा हो। "इसे किया के प्रचार के। "इसे जावते" ( इक तर्रा है ) , 'इसे जावते" ( इक तर्रा है ) हम वाप्या में बुद्धियत वस्तुओं कर हो सता चमान और उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुओं अदयन अविद्यान है, जैसे राज्य विपाय आवि, कमसे सत्ता का अभाय देशा जाता है। इसका दत्ता कैयट ने दिया दिश्व पित्र विपाय वस्तुओं कि तर्रा है। कीय स्थाय विपाय वस्तुओं कर को स्वाह के विषय वस्तुक रहा किया है। कीय स्थाय क्षत्र होते हैं। अवद्य वाद सता के अविद्युक्त वाद्य तत्त्वा, को किया स्थाय सता है, जियासत रूप से समस्त राज्यों के प्रयोग का आधार है। अवीर, पर्यवत ।

पास अर्थ मानने पर आसेप—कंबर ने अर्थु हरि के निर्वचन के आधार पर बीद सत्ता की आवश्यकता को स्वय् किया है और केवल बास अर्थ मानने ने कठिनाश्वर्यों का वर्षान किया है। कैयर कहते हैं कि वही द्वांद्वात घर्ष्य की सत्ता किया की शिद्धात घर्ष्य की सत्ता क्या और कोता को शाह कर में प्रतीत होती है। यदि वृत्तों आदि के द्वारा प्रावस वाता वाता वृत्त कहने से सत्ता का स्वयं भीषा हो जाने के करत्य "है" का प्रयोग नहीं होना चाहिये। "युत्त है" में वृत्त विशे के के करत्य "है" किया का प्रयोग में होना वाहिये। "युत्त है" में वृत्त हैं के के कार्या "है" किया का प्रयोग हों होना चाहिये। "युत्त है" यद प्रयोग नहीं होना चाहिये। किया का प्रयोग की हो सत्ता का प्रयोग की स्वयं का प्रयोग की स्वयं के स्वयं का प्रयोग की स्वयं की प्रयोग की हो सत्ता का प्रयोग की स्वयं की स्वयं की प्रयोग की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं के प्रवेश की स्वयं मानने पर वाता सत्ता की स्वयं स्वयं की द्वार "त्वां की स्वयं स्वयं की स्वयं स्वयं की स्वयं स्वयं की स्वयं प्रयोग हो अपने। की स्वयं प्रयोग हो स्वयं । की स्वयं स्वयं । की स्वयं स्वयं । की स्वयं हो स्वयं । की स्वयं स्वयं । की स्वयं प्रयोग हो स्वयं । की स्वयं प्रयोग हो स्वयं । की स्वयं स्वयं स्वयं । की स्वयं स्वयं स्वयं । की स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । की स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । की स्वयं स्व

नागेरा ने इन्हीं युक्तियों का बौद्ध अर्थ के प्रतिपाटन और बाझ अर्थ के संडन में उल्लेख किया है। संजूप पु॰ २३६ – २४०।

भर्त हिर श्रीर वाँद्ध श्रर्थ—मर्व हिर ने बतझित के इस कवन के श्राधार पर कि बैकालिक सत्ता होती है, भृव श्रीर भवित्यत् सत्ता भी होती है, शर्ब के दुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विस्नार से निरुपक्ष किया है। बैबट, नागेश श्राहि ने इस विषय में मर्र हिरि का ही अनुसरए किया है। मर्र हिर कहते हैं। कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाद्ध सत्ता के श्राविरक वसुश्रों की एक गौण सत्ता है श्रपीन पड़ार बुद्धि में गौण रूप से रहते हैं। वही सत्ता प्रत्येक श्रवस्या में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को हिलाने वाली है। हेलाराज ने यहाँ पर यह मी निर्देश किया है कि पत्ज्ञालिने मृत और मिनिष्यत् सत्ता को मान कर शब्द श्रीर श्रमें के सम्बन्ध की नित्यवा का निर्वाह किया है।

> व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तीपचारिकी। सर्वावस्यासु सर्वेपामात्मरूपस्य दर्शिका॥

बाक्य० ३, पृष्ठ ११४।

भवूँ इति ने अतरप्द सम्बद लिला है कि यदि त्रैकालिक सत्ता को नहीं माना जापगा वो राज्यों का व्यवहार ही नहीं चल सकता। भवूँ इति कहते हैं कि यह क्या विभिन्न कार्तों में भी रहता है। बस्तु के साय इसका कार्तमें नहीं होता। इसी के कारण हार्त्यों का व्यवहार चलता है। इस त्रैकालिक बीद सत्ता को कोई भी पहार्य नहीं कुता। अतरप्द वज्जलिन ने वर्तमान सत्ता के अविदिक्त मुत और मिहप्यत् का अतिपादन किया है। बाक्य ३, पूछ १२१।

भर्नु हिरि का समन्वयवाद—भर्नु हिरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो हिट्याजिर होनी है, वह है उनका समन्वयवाद । भर्नु हिरि के सन्मुख दो सर्वया विपरीत बाद थे। एक अमाववादी बार कित कहन यही सामें कि बासाचा सर्वया नहीं है, जो इह है वह काल्पिक है या झानकर पही सामें यह सामें तो कि बाह्याचा के अंतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो इह है वह हरप पदार्थ ही है। इसका उन्लेख भर्नु हिरि ने निम्नरूप में किया है:—

तस्मात् सर्वममानो वा मानो वा सर्वभिष्यते। न त्ववस्थान्तरं किचिदे ब्रस्मात् सन्यतः स्थितम्॥ तस्माद्यामावमिञ्छन्ति ये लोके माववादिनः। श्रभावनादिनो वापि न मार्वं तस्यत्वरूपम्॥

व्यक्य॰ ३, पृ० १२=--१२६

मर्त् हिर का कथन है कि विद् केवल श्रमाव ही माना जायगा तो उसका माव (बाध) की सत्ता नहीं हो सक्यो और यदि माव को ही मानते हैं वो वह श्रमाव (काल्पनिक) नहीं हो सक्या । श्रवएव वह माव श्रीर श्रमाव दोनों को एक श्रालग के ही दो विभिन्न स्वरूप बवलाते हैं।

ना मात्रो जायते मात्रो नेति सात्रोऽनुपारयताम् । एकस्मादान्मनोऽनन्यौ मात्रामात्रौ विकल्पिनौ ॥

वास्य॰ ३, पृ० १२७।

गीवा में श्री ऋष्ए का मी यहां क्यन है कि:-

नासतो विधाने मानो नामानो विधाने सतः । गीता २, १६। मर्न्ह्रार ने, जैसा कि पतञ्जलि ने बाह्य श्रीर कात्पनिक दोनों प्रकार के पदार्यों री सचा मानी है, उसी प्रकार दोनों पनों ना निरूपण किया है।

हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान ष्याष्ट्र करते हुए वहा है कि व्याकरण-शास्त्र सभी दार्शीनक शारमध्यों से सन्वन्य रसता है, व्यवएव जो शब्द का वर्ष बाह्य चस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संघह के लिए मर्नृही ने शब्द के हारा होने याले शेष में वता के ध्यानगाय में विद्यमान वस्तु की ही शब्दार्य यहाँ लिसा है।

सर्वपार्परं पुरिरदं शास्त्रमिति थे वाद्यस्थार्थरं य इन्द्रवाच्यत्वं नेच्छन्ति तन्मतोपस्कारार्थे धक्त्रमित्रायारुडस्यैव झन्दार्थत्वम् ॥

हेलाराज, बाक्य० ३ पू० ६६।

पवज्जित ने पैयाकरणों का ष्ट्रांत्र्य बवाते हुए इसकी कोर प्यान थाइट किया है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों और सभी वैदिक शाखाओं से हैं, अदएप किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है।

सर्ववेदपारिपदं हीदं शास्त्रम् । तत्र नेकः पन्याः शक्य श्रारवातुम् । सद्दा० २, १, ४८ ।

भर्छ हिर ने खतएव शान्त्रवीध में तीन तस्वों के झान का कल्लेख करते हुए बाझ क्षर्य ( बस्तु ) के ज्ञान का सच्ट बल्लेख किया है।

क्षापं प्रयोक्तवांह्योः धः स्वरूपं च प्रतीयते ।

- चाक्य॰ ३ पु॰ ६६।

केषल बाह कर्य की सत्ता मानने वा भवें हिर ने उपरूप से राँटन किया है और सन्वन्य सहुरेश, सायन सहुरेश तथा प्रतिनिह्मण में पुनः पुनः केषल वाह कर्य मानने पर क्रनेकों कापत्तियों वा उल्लेख किया है और बौद कर्य मानने की आवश्यकता बताई है। मर्ट हिर का विशेष मुकाव विवर्तवाद की खोर है, अवश्य नोंद कर्य वो वाच्यत पर त्रिशेष थल सर्वत्र हिराई है हता है। परन्तु परिणामवाद को मानते हुए बाहा अर्थ भी भी सत्ता हो मानते हैं। अवश्य मर्ट- हिर का निन्मालोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर मर्ट हिर अर्थ को राज्द वा परिणाम और विवर्त देनों कहते हैं।

शष्टस्य परिसामोऽयमित्याम्नायविदो चिदुः। दृग्दोभ्य पर प्रथममेतद् विश्वं व्यक्तंत ॥ वाक्य०१, १२०।

इसका समाधान वेवल यही जात होता है कि मर्त हिर का लक्ष्य विवर्त श्रीर परिएाम देनों वादें। का समन्वय करना है। वाह्य खर्य मानने में आपित्तगॉ—मर्तृहरि और नागेश ने केवल बाह्य अर्थ मानने मे जो खात्तेप किए हैं उनमे से मुख्य खात्तेप निम्न हैं.—

? -यदि बाह्य वर्ष की ही सत्ता सानी जावगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्रतपुर मृत् होर की टीका में हेलाराज ने मनोरखन करते हुए तिखा है कि बाह्य श्रथं मानने पर सतार से 'माहीं' राज्य का नाम मिट जायगा, क्यों कि तो वस्तु है उसके। 'महीं ' नहीं कह समते और जो नहीं है बह तो है ही नहीं, फिर ''नहीं' शह्य का प्रयोग मिसके बिए होगा मक्यूग, हुप्र २३६ से २४॰।

> न सर्वा च नियेशेस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते । जमत्यनेन न्यायेन नव्यूरः प्रतयं गत ॥ वाक्य॰ ३ प्र०११० ।

बीद अर्थ मानने पर वाह्यसचा का अभाव बताने के लिए 'नहीं' शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य॰ ३ एप्ट ११७।

२—बाह्य अर्थ मानने पर "अनुरो जायते" (अनुर उत्पन्न होता है) खादि स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्यों कि जन्म वा अर्थ है खात्मलाम। जो बस्तु सन् है वह उत्पन्न क्या होगी। यदि उत्पन्ति मानी भी जाय हो हिससे ? यदि असत् है तो असत् सन् क्से हो सकता है। बौद्ध अर्थ मानने पर जो बस्तु हिंदे उसी का बाह्य जगत् में जन्म बताया जाता है।

श्रात्मलामस्य अन्माय्या सत्ता लभ्या च लभ्यते । यदि सञ्जायते कस्माद्याऽसञ्जायते कथम्॥

वास्य॰ ३ पृ० ११८।

३—"श्रांत" (है), का प्रयोग नहीं हो सकता। है का श्रर्य है जो बस्तु अपने स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना। जैसा कि यास्क ने कहा है कि श्रांति का श्रर्य है इत्यन्न हुई बस्तु की सचा का निरस्यीकरण। जो बस्तु सन् है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रत "घडा" कहने से ही श्रांतिस्त्र का हान हो जाएगा। "है" का प्रयोग निर्यक हो जाएगा। निरुक्त १, र।

> श्चातमानमात्मना विश्वदस्तीति व्यपदिस्यते । श्चन्तर्भानाच्च तेनासौ वर्मणा न सर्म्भरः॥

बाक्य०३ प्र॰ १२०।

8--यास्क ने जिन ६ किया के विकारों का उल्लेस किया है, उनमें से पीन उपर्युक्त हैं। रोप तीन अर्थात् विपरित्णाते (परिश्वत होना), बजते (बढ़ना) अपसी-यते (सब होना)। किया के इत विकारों में प्रथम दें। का "वन्म होना" किया में और तृर्वाय का "नहीं है" में समावेश होने से इन वीनों का भी प्रयोग नहीं हो सकता। उपर्युक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस प्रकार से व हार्य मानते पर किसी मी किया वा प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोग किया में उन्धुंक ६ श्रवस्थाओं में से कोई न कोई श्रवस्था श्रवस्य रहती श्रीर किसी का भी प्रवेग शास्त्रीय रीति से सम्मव नहीं हैं। बौद श्रयं मानने पर वाहा श्रयं के श्रापार पर यह सब प्रवेग सम्मव हो जाते हैं। हेलारान, वास्य० ३ पृष्ठ १२१।

४—यदि सत् को ही माना जाएगा वो "असत्" शन्द की स्थित नहीं रह सकती। सत् के अतिरिक्त एक और सचा माननी पढ़ेगी जिसके साथ नञ्जान कर समास करें। बाक्य० ३ एष्ट ४७४।

६ -श्रामित्र में भित्रता श्रीर भिन्न में श्रामिन्तता का प्रयोग कभी नहीं हो सरता। बौद श्रमं मानने पर अभिन्न में भिन्नता श्रीर भिन्न में अभिन्नता कारप-निक होने से सिद्ध होती है। "राहो शिरा" (राह का शिर ), बौद्ध श्रयं मानने पर ही कहा जा सकता है। बाक्य॰ ३ प्रन्ठ ४४४ से ४४४।

> दुद्ध्यैकं भिचते मिम्रमेक्त्व चोपगच्छति । दुद्ध्यवस्या विमञ्यन्तेसा शर्यस्य विद्यायिका ॥ द्यास्य० ३ ए० ४४४ से ४४४ ।

७—ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत में बस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो सकता। जैसे शराप्टंग, असत्य, मिप्या। इसी प्रकार स्वर्गनरक, धर्म अपर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। संजुषा पुछ ३४३।

म - भ्रमात्मक ज्ञान का व्यक्तित्त्व बाद्य व्यवं मानने पर नहीं हो सकता । जैसे मृगगुण्णा में जल का ज्ञान, गम्बर्वनगर की सत्ता । पतञ्जलि ने बौद्ध व्यर्थ को मानते हुए इनको ब्लाहरणक्य में दिया है ।

श्रसत्तु मृगतुष्णावद् गन्धर्वनगरं यया। महा० ४, १, ३।

भवृं हिर ना नयन है कि मिप्याझान के कारण बत्तन शत्मना के काबार पर स्गृतृष्णा व्यक्ति में जल ना झान होता है। यह आन्त झान बौद्ध ही हो सनवा है, बाह्य नहीं। बान्य०३ पृष्ठ ४३४।

नागेश फा फैयल युद्धिवाद — सर्वृहिर ने जिन आहेषों का उल्लेख बाहार्थे मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए क्वन युद्धिवाद का सम-र्थन क्या है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अर्थ (वस्तु) वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है और शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। युद्धि में ही शब्द और अर्थ देनों का अभेद रहता है।

वस्तुतो यौद्ध एवार्थः शक्यः, पदमपि वौद्धः, तयोरमेदः । मंजूपा, पृष्ठ ४४।

राष्ट्रवाडवाडीप युद्धिसमाविष्ट एव न तु वाह्यसमाजिष्टः। मजपा, पृ॰ २३६।

नागेरा ने ऋर्थ को बीद्ध (काल्पनिक, असत्य ) मानकर शन्द और अर्थ में

सम्बन्ध मानने पर जो यह श्रान्तेष किया जाता था कि श्रप्ति शब्द के उच्चारण से मुँह में श्राग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। यस्तु को यौद्ध (श्रसत्य ) मानने पर श्राग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा।

न च यौद्धे दाहादिशक्तिमत्त्रम् । मजूपा पृष्ठ ४५ ।

नागेरा ने इस प्रकार से बाह्य कार्य मानने पर किंद्रनाई का अनुभव कर बाह्य कार्य का सर्वया संस्वदान किवा है और बीह्य कार्य की ही सचा सीकार की है। कारोग से इस सम्बन्ध से बाह्य सचा का सर्वक करके अर्थमात्र की कार्य विष्का मागे से से सम्बन्ध से बाह्य सचा का सर्वक करके अर्थमात्र की कार्य विषक्ष मागे साना है। वस्तुमात्र की क्षसत्य बवाकर सस्तर को अम्म कीर मागा मान लिया है। इसके लिए कटैतवाह के प्रविपादक प्रयों के, चिनमे क्षाविद्येग का परमार्थसार, महस्मुत्रशाकरभाष्य, श्री हुएँ के स्वरुक्त सर्वक वा बावस्पति मिश्र के माग्य प्रयुक्त से हैं, कटैतवाह के प्रविपादन में स्थानन्यान पर उद्धरण दिवे हुँ कीर बाह्य कार्य को करवाश कीर का कर कर कीर कीर की स्थान का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह समस्त ससार अमरूष है। वसे मृत्वृद्या में नल, हुक्ति में रजत, रस्सो मे सौंप कीर विविद्य रोग से पीडिंव की दो चन्द्रमा झान क्षतर्य है।

मृगतुःषायामुदक, ग्रुकौ रजत, भ्रुकामो रज्ज्ञाम्। तैमरिकचन्द्रयुगवद्द् आन्तमखिल जवदृक्ष्पम्॥ सजुपा,पृ० २४६।

कूर्मपुराय का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवी आबि सब कुछ बस्तुए चित्र में ही हैं बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्त, अब आदि की अवस्था म इनका सब अनुभव करते हैं।

> त्रिम पृथ्व्यादि चितस्य न शहि स्य कदाचन्। स्वप्नभ्रममदायेषु सर्वरेतानुभूयते॥

मजूपा, पृ॰ २७=।

परमार्थसार का एक ऋत्य उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह ससार ऋसत्य है। परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना विया है।

सत्यामित्र जगदसत्य मूलग्रहतरिष्ट इत येन् । मजूगा, पृ० २००। श्रद्वेतवेदान्त के <sup>1</sup>त्रह्म सत्य जर्गान्मध्या" का ही निरूपण राज्याय के निरूपण में नागेश ने कर हाला है !

नागेश के मृत की आलोचना नागेश ने केवल शुद्धिवार का समर्थन अपना सह्य बनाकर एक समसे बडी पुष्टि न्यानरस को पराणी बनाने की की है। पत्र ज्ञां ने न्याकरण को वेड और दशनों की सब शाताओं से सम्बद्ध बनाया है और उसे का निर्वाह मर्जुहिए ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्याज का लल्कान किया है। उन्होंन यह भी सम्बद्ध अनुभव किया कि बनका यह प्रतिवाहन स्वयं अपने सिद्धान्त का पातक सिद्ध होता है। जब अर्थ (वस्तु) को असत्य

श्रीर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो राज्य और अर्थ का सम्बन्ध ही नित्य केसे रह सकता है। राज्य और अर्थ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि रााख भी असत्य का हो वर्षन करता है।

पदपदार्थाचसत्यमेव। शास्त्रमध्यसत्यन्युत्पादक्रमेत्र। मंजूपा, पृ॰ ४१०—४११।

राव्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बीहों के मत के सम्बन्ध के विषरीत उन्हें यह सम्बट उल्लेख करना पढ़ा है कि उनका मत बीहों के मत से खुद्ध भिन्न है। वे संसार को असत्य मानते हुए भी ज्यबहार काल मे उसकी प्रवीति मानते हैं। ऋतरव सत्य के तुल्य बताते हैं। <sup>व</sup>सत्यमिय जयहसत्यम्"।

सत्यमियेति इवेन तस्यारोपितत्वात् । व्ययद्वारकाते सत्तर्द्वाके सत्यमिवे

त्युक्तम्। मंजूषा पृष्ठ २२० से २=३।

अपने को बौद्धमताबलम्यी सिद्ध होने से यह कहकर वचाया है कि बाँद्ध आरो-पित सवा अयोत् व्यावहारिक सत्यवा को भी नहीं मानते हुँ और आला को अनित्य मानते हैं। नागेरा यथिंग असत् की अवीति बुद्धि में मानते हैं, वचारि क्याबहारिक सत्यवा और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते। मंनूना पृष्ठ २८२।

पवज्ञति ने जैसा कि पहले उद्भुत किया वा चुका है कि "इपदेरोऽजनुनासिक इत्" ( काष्टा॰ १, ३, २ ) में रपदेश और उद्देश की व्याख्या में बाग्न और बीद दोनों सचाकों को कोकर किया है, परन्तु नागरा ने (संज्या, पू॰ २४२) पर केवल बीद कर्ष को लेकर पत्खिल को अस्तुत किया है और उनके समस्त बाग्न केश का मा अपलाप किया है।

इससे भी श्रधिक भर्त हिर के उद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। मर्त्य दिने शास्त्रकोष में तीन तत्त्वों का उत्तेल करते हुए बाह्य श्रयं का स्पष्ट उद्घेरा किया है। मर्त्य हिर के रहोठ का रूप निम्म है:—

मार्न प्रयोक्तुर्वाहोऽदीः स्वरूपं च प्रतीरते । वास्य० ३ पृ०६६ । नागेस ने इसमे से बाब शब्द को सर्वया हटाकर बाह्य अर्थ भर्ते हरि को कभीटर है, इसका अपलाप किया है । नागेरा ने रलोक को निन्नरूप दे दिया है।

प्रानं प्रेयोकुरयंस्य स्वरूपं च प्रतीयते । मंजूपा, पृ० ३६ I

वीन वरनों में से बाह्य अर्थ को निमालकर दो वरत कर दिए हैं। १ - प्रयोक्त का अभिग्राय और २--अर्थ का स्वरूप। ये दोनों उचरित शब्दों से द्वात होते हैं।

मर्नु हिर्रि श्रार वाहाअर्थ – मर्च हिर ने कवल थाँढ अर्थान् कार्यानक अर्थ भानने पर भी क्हीं आहेषों को दिवा है, जो कि वौड अर्थ का अपलाप करने पर दिया गया है। बुवीय कांड के सम्बन्ध मसुरोश में अभाववादियों के मत के खरडन में (रहोरू० ६६ से ७४) तथा वृत्तिससुदेश में नवर्ष पर विचार करते समय भर्त हरि ने विस्तार से केवल वोद्ध अर्थ का सरहन किया है। वाह्य वस्तु की सचा के विना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और व नन् समास वाले पढ़ों की संगति होती है।

जिस प्रकार बाहा कर्य मानने पर "है" "नहीं है" "जरमन होता है" आदि किया-फलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी इन राज्यों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो बुक्तियाँ वहाँ थी गई हूँ, वही युक्तियाँ वहाँ भी लागू, होती हैं। सींख्य, भीमांचा न्याय, वैशेषिक, जैन क्याहि दशेंन बाह्य बस्तु की सत्ता मानते हैं। संस्था को सत्य मानते हैं। बाह्य क्र्य की सत्ता का क्रमा-रिल ने रलोकवार्तिक के प्रयत्तस्तुत, निरालक्ष्यत्त, श्रूट्यवाद और क्यमाय परिच्छेद में, जयन्त ने न्यायमंजरी के द्वितीय क्याहिक से तथा प्रमाचन्द्र ने प्रमेय-क्यतनार्त्येष्ठ के प्रथम ब्योर द्वितीय परिच्छेद से बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादन किया है।

द्र्य और अदृश्य अर्थ—मर्इहिं ने होनों वादों के समन्यय के लिए अर्थ की बाद्य और होद्ध सत्ता वोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। सर्व-हिंद तथा उनके व्याक्याकार पुरुवराज ने लिया है कि इल ऐसे अर्थ हैं जो आकार वाले हैं। शाब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी सप्ट प्रतीति होती है। कुछ अर्थ जैसे धर्म अर्थन, स्वर्ग आहि ऐसे हैं जिनके आकारियरोप का ज्ञान नहीं होता है, अवस्य ऐसे अर्थ केवल ज्ञानमात्र अर्थात् वीद (काल्पनिक) हैं। अर्थों का बैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की जाती है।

> भाभारबन्तः संवैद्या व्यकस्यृतिनिबन्धनाः। ये ते प्रत्यवभासन्ते संविनमात्र त्वतोऽन्यया॥ याष्ट्यः २, १३४॥

वाद अर्थ के लिए भी वाद्य अर्थ की आवश्यकता—यह प्रश्त उठाया गया है यदि शहर का अर्थ देवल बीद्ध (कारपिक) मावा जायया वो "ओहते मुक्के" (भाव खाता है। इत्यादि वाद्य उपबहार कैसे हो सकता है। मर्प हरि कहते हैं कि शन्द से जो अर्थ का बोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अरुपत बीद्ध है, परन्तु उस जान से जित्त अर्थ (क्ष्मु का निर्देश किया जाता है, वह वाद्य भी सकता है और बीद्ध भी। अर्थ, ओजन आदि पत्रार्थ जो कि बाद्य हैं वहाँ पर वाद्य के तो कराय है वहाँ पर वाद्य के तो अर्थ मान के तो अर्थ मन सममा जाता है, वह भी सम्मव है।

मोजनाद्यभिमन्यन्ते बुद्ध्यर्थे यद्संमित । बुद्ध्ययादेव बुद्ध्यर्थे जाते तद्यि दश्यते॥ हेलाराज ने इसको सफ्ट करते हुए दो सिखान्तों का उल्लेख किया है। एक अभ्युपगमवाद और दूसरा वाह्यवाद। दोनों वादों को मानने पर भाव रााज है, इत्यादि ज्यवहार हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात् विचारों में वस्तु की स्थित को मानते हुए ऐसे भ्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भाव आदि शहरों का विचार रहता है, उसी को जव दूसरे को बेवाया जावा है तो वहाँ पर विचारों में विचामा अर्थ का दूसरे को बोध कराया जावा है। वाक्यवादी प्रत्येक शहर से अर्थ का झान नहीं मानते हैं। अतः व्यर्थ का झान नहीं मानते हैं। अतः वाक्य से शहरों का अर्थ का झान मानते हैं। अतः वाक्य से शहरों का अर्थ वाह्य से शहरों का अर्थ वाह्य होता है। इस प्रकार का आयानप्रदान होता है। इस पद्धित का नाम है अभ्युपगमवाद।

अर्थग्रह की मनोबंझानिक पद्धित — बाह्यवाह के अनुसार पद्धित यह है कि बाह्यवाह होने पर दर्शन अर्थात बखु को ऑसों से दूरते हैं। इस देखने से बखु का द्विह में अभास होता है अर्थात बखु के विषय में झान होता है, इस बौद अर्थीत के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, उद प्रतिमा आदि से अर्थात अपने झान के अनुरूप राज्यों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रशार परंपरा (असावातरूप) से बाह्य वखु हो बाच्य होती है, उसी के विषय में प्रशृति होती है जहाँ पर बाह्य अर्थ नहीं है, वहाँ वेचल विज्ञानसात्र ( द्विह्मत ) अर्थ का द्विह में आभास होने के कारण किया और कची का सन्वन्य मिलाया जा सकता है। हेलाराज, वाक्य॰ ३ पृष्ठ ११३।

अभ्युपगमबादश्चायम् । बाल्यनवेऽपि हि शन्दार्थस्य शुक्तिपरिवर्तनः प्रतीतेः । हेलाराज ।

भर्तु हिर ने अतएव जिला है कि जब शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति घुद्धि में हो जाती है वब अर्थ (वस्तु) के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः दरव और जुद्धिगत झान में एकरच के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाय मानना ही पड़ता है। यदि पेसा ही न मानिंग वो अनाक्षण आदि शब्दों में नन् समास नहीं के द्वारा किस वस्तु से प्रयक्षरण करेंगे। वाक्य० ३ ए० ४८४।

> निषुचेऽवयवस्तस्मिन् पदार्थे वर्तते कथम्। नानिमिचा हि शुन्दस्य प्रवृत्तिकपप्राते ॥ वास्य ३ एः

व्यवस्य ३ पृ० ४=३ ।

पुरवराज ने इससे भी सप्ट रूप में इस विषय को मर्गु हरि का माव स्पष्ट करते हुए सैद्धान्कि निर्णय दिया है कि शब्द के अर्थ का ज्ञान यदि वाह्य वस्तु के आधार पर हुआ है और वस्तुतः वाह्य अर्थ विद्यमान है तन वो शब्द का अर्थ याह्यवस्तु होगा और यदि वाह्यवस्तु नहीं है अर्थोत् ज्ञान केवल बीद अर्थ के आधार पर है वव शब्दार्थ बीद ही माना वायगा। पुरवराज, वाक्य० २,४४६।

विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार-भवृहिर और नागेश ने

रान्तार्य सन्वन्य के विषय में नैयायिक वैशेषिक और वीहों के मत का सरहन किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मत का सपस के समर्थन में उल्लेख किया है। श्रतएव यहाँ पर श्रत्यंत संचित्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख करना उचित है।

नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, मीमांसक और वान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अव: बहाँ पर नैयायिकों और वैशेषिकों का मत अपम पूर्व पढ़ के रूप में रातकर मीमांसकों के मत का वाद के उत्कार करने से विषय सम्बन्ध के सक्या मामान्य आवार्य ने प्रमेयकमतः मातंयह में राव्यार्थ मानने पर आहेगों का खच्छा उन्तेख किया और समाधान का उन्तेख मीमांसकों के मत के साथ किया जावगा। वैनियों का विद्यान्य राद्यार्थ संवंध को मत के साथ किया जावगा। वैनियों का विद्यान्य राद्यार्थ संवंध को मानते हुए भी उसे नित्य नहीं मानता है। वीदों का विद्यान्य जो कि ''अपोद्दान्य' के नाम से प्रसिद्ध है अपना पृथक् अस्तित्व रखता है। अव: उसपर पृथक् ही विचार किया वायगा।

## नैयायिक और वैश्वेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार

# एतेन शान्दं व्याख्यातम् । वैशेषिक ० ६, २, ३, ।

गौतम शब्द को पूबक् प्रसास सानकर प्रसासों की संत्या चार मानते हैं कर्यात् प्रत्यक्त, क्षतुमान, उपमान और रान्द ! आप्त अर्थात् यद्यार्थ वक्त के उपदेश को शब्दमाना, जानते हैं । वह शब्द देत प्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय ट्रस्ट अर्थात् प्रत्यक्तिस पदार्थ है और दूसरा वह जिसका विषय अटप्ट अर्थात् अप्रत्यक्त पदार्थ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारस्य रान्द भी दे। प्रकार का है।

प्रत्यज्ञानुमानोपमानशन्दाः धमार्णानि । न्याय॰ १, ३। श्राप्तोपदेशः शन्दः । १,७। स द्विविचो दृष्टादृष्टार्थात्वात् । १, ५।

गौतम ने शर्द्र प्रमाण के पृथक् सत्ता न मानने वालों की श्रोर से पूर्व पत्त रक्ता है कि शब्दप्रमाण भी श्रतुमान है, दर्योंकि श्रमत्यत्त पदार्यों की शब्द से प्राप्ति नहीं होती है, उनका श्रातुमान ही किया जाता है। जर पदार्घ दी श्रान्य प्रमाण से उपलिच हो जाती है तो दें। प्रमाणों दी एक ही कार्य के लिए द्या श्रावस्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि श्राप्तों के उपदेश के सामर्प्य से सान-प्रमाख से श्राटष्ट पदार्थों का हान होता है। न्याय० २, १, ४६ से ४०, ४२।

वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में, गगेश ने वत्त्वचिन्तानिष्क के शांटरस्वर में, अगदीश ने शब्दशक्तिकाशिका में वया जन्यवमट्ट ने न्यायमंत्ररी के वृतीय श्राहिक में शान्त्र प्रमाण की षृषक् चिद्धि का बहुत वित्तार से विवेचन किया है। इस विषय का कुमारिक ने स्लोकवार्तिक के शान्त्यशिन्छेद में वया प्रभावन्द्र ने अमेयकनक्तार्विषड के आगमप्रमाण्निरुपण्यत्रस्य में बहुत सुन्द्रर रूप से प्रकि-पावन किया है।

# शब्दार्यसम्बन्ध मानने पर आक्षेप

संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हैं शब्द और कर्य में सम्बन्ध मानने पर निम्न मुख्य काचेप किये गए हैं . —

१ - क्णाद ने वैशेषिक दर्शन में राज् और अर्थ में सम्बन्ध मानने पर निम्न-रूप से आक्तेप किया है। शाद्ध और अर्थ मे देवनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात् संयोग भीर समयाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सन्वन्ध संयोग सन्वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय और पैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकारा का गुए है भीर जिसका राज्य से बोध कराया जाता है, वह साधारखतया द्रव्य होता है। द्रव्य श्रीर गुण में सयोग सम्यन्य नहीं हो नकता है, इतमें समदाय सम्यन्य ही रह सकता है। दूसरी बात यह है कि शान्त भी गुए है, सबीग सम्बन्ध भी गुए है, दीगुणों का सर्वाग सन्वन्य नहीं हो सकता है। गुण इन्य में रहते हैं गुण में गुण नहीं रहता। राज्य का ऋर्य प्राय. गुरा भी होता है, ऋत देशनों गुर्हों का स्वयोग सन्तर्य नहीं होगा। राज सर्वदा निष्टित्य अर्थात् किसी प्रकार की किया से रहित है। सयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि सयुक्त होने वालों में से कम से कम एक में किया हो। निष्टिय पदार्थी जैसे श्राकाश श्रादि के बोधक श्रद्धों का सयोग सम्यन्य नहीं हो सकता। प्यानाश मी निष्टिय है की र उसना योगक शाद भी तिष्किय है। अत राज और अर्थ ( वस्तु ) में सवेगा सन्वन्य नहीं हो सकता। अवियमान यस्तु के लिए "नहीं हैं" जैसे ' पटो नास्ति' (पढ़ा नहीं है), राज्य का प्रयोग किया जाता है। निर्दामान शांत्र श्रीर श्रनिरामान वस्तु के साथ संयोग सम्यन्ध नहीं हो सकता।

रान्द और कर्ष में संबोग या समझाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। दरही (इरहवाला व्यक्ति), एरानः (एक आंद्र वाला व्यक्ति), इस प्रकार पे उदाहरणों में दरह वे साथ संबोग सम्बन्ध और ऑल के साथ समझाय सम्बन्ध का ज्ञान होता है। राज्य और अर्थ के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सम्ते कि धटः घडा शब्द वाला घडा। इससे झात होता है कि शब्द और अर्थ मे न सवोगु श्रीर न समयाय सम्बन्ध है।

युतसिद्ध्यभावात् कार्यमारण्यो योगविभागौ न विद्येते । गुणावात् । गुणोऽपि विभाव्यते । निष्कियत्वात । ऋसति नास्तीति प्रयोगात् । गृष्टार्याव सम्द्री सर्योगिनो स्षदात् समवायिनो विशेषाच्च । वैशेषिक०७,७,२,४३ से १६।

जयन्तमहू का कथन है कि राब्द और खर्य में न तो घड़ और दर के तुत्य सयेता सम्बन्ध हो सकता है खोर न ततु और पट नी तरह समदाय सम्बन्ध ही ही जात है। खम्य सम्बन्ध सयोग या समदाय को ही कारण मानते हैं, खत किसी प्रकार का सम्बन्ध है हि जी किसी प्रकार का सम्बन्ध है हि शब्द और अर्थ में नहीं हो सकता। स्वयाग सम्बन्ध के जिए यह भी खावरपक है हि शब्द और अर्थ एक स्थान पर हों। राब्द गुँह ने रहता है और अर्थ भूमि पर। न राद के स्थान पर अर्थात मुँह में खर्य (वस्त) समस्य कीर न क्षेत्र के प्रकारण के कारण कर तालु खाद स्थान करण, निहा और प्रवक्त हैं, इनकी घट आदि पदार्थ के स्थान पर प्रति नहीं होता है खत सम्बन्ध नहीं होसकता। न्यायम परी, पृत् -२० से २२१।

रान् और अर्थ से सम्बन्ध नहीं है। देशों निभन्न स्पलों पर रहते हैं निस प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल। सम्बन्ध के लिए देशों का पक श्वल पर होना आवरयक है।

> न श दोऽर्थेन सगत । तद्देशान्तराष्टर्शेनन्थो हिमयता यया ॥ इलोक्सितिक, सम्यन्ध० ७।

बात्त्यायन ने न्यायसून २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमासासून ( १, १, ४ ) में इन आद्देपों वा उल्लेख किया है। शब्द और खर्य में माप्ति लड़्स सम्बन्ध क्षयीत् खर्य के स्थान पर शन्त्र पहुँचे यह नहीं होता है, खत सम्बन्ध नहीं है।

भूत भविष्यत् आदि से सम्मन्य नहीं हो सकता—२—प्रमाचन्द्र ने प्रत्त-कवों का यह प्रस्त सकता है कि सब्द अर्थ का प्रतिपादक नहीं है। उसका अर्थ से सम्बन्ध नहीं है। जो शन्त विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, यही अतीत और अनागत ( मावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी योप कराते हैं। वस्तु के अभाव में भी शाद रहते हैं। जो वस्तु जिसके अभाव में मी रहती है, उसका उससे सम्बन्ध नहीं कहा वा सकता है। जैसे इन्ते के अभाव में हो जो गाद देखें। जाती है, उसका इन्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थ के अभाव में भी शन्द देखें जाते हैं, उसता शन्द का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है और वे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। प्रमेयकमंत्र- पृ०१२४।

वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती-३-यदि शब्द का वर्थ के

साथ सम्बन्ध यास्तविक है तो लड्डूकहने से मुँह लड्डू से मर जाना चाहिये। श्राग कहने से मुँह जल जाना चाहिये, श्रीर छुरा कहने से मुँह कट जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। श्रतः ज्ञात होता है कि देगों में स्वामाविक सम्बन्ध नहीं है।

### पूरणप्रदाहपाटनानुपलन्धेश्च सम्बन्धामावः। न्यायसूत्र २, १, ४३।

राघर स्वामी ने पूर्व पत्त की स्थापना में (भीमांसारावर माप्य पू० १२) जयन्त ने राज्यार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पू० २२१ एवं प्रमान्त्रेष्ठ ने प्रमेयकनलमार्तण्ड (पू० १२=) में इस पुष्कि का वितार करते हुए तिखा है कि राव्द कीर क्या का व्यापनामाव सम्बन्ध ( जो जिनके विना न रह सके), जैसे खाता और पुर्प का, नहीं है ( जयन्त )। राज्द से कार्य का हान उतना स्पष्ट नहीं होता, जितना पश्च आहि से, प्रयत्न वस्तु का होता है। प्रमाचन्द्र ने इसके लिए मतृ हिर का बहुरण दिया है कि जले हुए व्यक्ति को काम के छूने से जैसा काम का हाता है क्यांत् हाय आहि जलता है थैसा आग राज्द कहने से जलना आहि प्रतित नहीं होता। प्रमाचन्द्र।

श्रन्यथैषाहिसंवंघादु दाई दग्घोऽभिमन्यते । श्रन्यथा दाहशब्देन दाहाद्यर्थः प्रतीयते ॥ वास्य० २. ४२४।

श्रदः यास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है।

अर्थ एक ही निश्चित नहीं हैं - ४ एक खापत्ति गीतम ने विशेष महत्त्व-पूर्ण की है। उसका सम्बन्ध मापाबिज्ञान एवं विशेषकर खर्यविज्ञान से है। यदि राज्य और खर्य का सम्बन्ध वस्तुतः स्थामाविक और नित्य है तो एक ही राज्य का विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में) विभिन्न खर्य नहीं होना चाहिए।

### जातिविशेषे चानियमात्। न्याय॰ २, १, ४६।

राज्य श्रीर शर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देता जाता है, श्रतः देानों का । बास्तविक सम्बन्ध नहीं है। बास्क (निरुक्त २, २), पतञ्जित (महा० श्रा॰ १) जयंत (पृ० २२२ श्रीर २२४) तथा कुमारिल ने स्तोक्वार्तिक सम्बन्धान्तेत्तरिहार खोर १६ तथा तन्त्रवार्तिक में देराभेद, भाणभेद एवं आर्थ श्रनायं प्रयोगभेद से एक ही शत्क में स्वार्य श्रीम का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तथा वात्रक में रेसे उद्दाहरण देने के "वाद यहाँ तक कहा है कि जब द्वाविद शादि भाषा औं तिल्यू, तामिल, कत्रह) में इस प्रकार की स्वच्छंद करूपना है, तब पारसी (फारसी), वर्षर (श्रमभ्य जातियों की भाषा, परती), यवन (श्रदी, दुई), रीमन (इटालियन) शादि भाषाओं में उन्हीं राज्यों का क्या च्या धर्म होगा, पतानहीं।

तद् यदा द्वाविद्वादिमाषायामीहश्ची स्वच्छन्द करपना, तदा पारसीवर्ऽरयवन रौमकञ्चादिमायासु कि विक्ल्प्य कि प्रतिप स्यन्त इति न विद्य । तन्त्रवार्तिक ।

बाध पस्तु है ही नहीं, सम्बन्न निससे १ १- धर्महीतिने न्यायिदु के भवनपरिच्छेद में प्रत्यस्त का लस्स्य किया है कि प्रत्यस्त वह है, जिसमें करूपना निभित्त नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है।

तम बल्पनाऽगोडमभ्रान्त शत्यस्तम् । स्यायविन्दु।

वर्मकीर्ति ने प्रमाणगार्तिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यवप्रमाण ) मे नैपायिकों वैशेषिकों खाति के सम्मत बाह्यपत्रार्थ का बहुत निस्तार से राषडन किया है और देयल विज्ञान को ही एकमात्र तत्तर बनाया है। बाह्य बल्तु बल्तुत छुछ नहीं है। बाय अर्थ के निषय में घर्मनीर्तिका क्यन है कि वस्तुओं का यहाँ (विद्यान-रूप ) सिद्ध है। अतः निद्वान् बहते हैं कि जैसे-जैसे ऋयों (पराधों ) पर जिन्तन किया जाता है, बेसे ही बैसे वह खितमित हो लुत्र हो जाते हैं, (जनहा मौतिक रूप सिद्ध नहीं होता)। प्रमाणवार्तिक १,२०६ जो आकार प्रकार बाह्य रार्थ म है, वह माद्य और माहक के आकार की खोडकर नहीं मिलते। ( माद्य और माहक एक ही निराकार विज्ञान के दे। रूप हैं , अवएर आकार प्रकार से ग्रून्य होने से सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैं। ( प्र० वा० ३, २१४ )। धर्मकीर्वि न स्वय यह परन उठाया है कि वह जो बाह्यपदाय के रूप में अपसासित होने वाला ज्ञान है, उनका जैसे इंसे सी हो बाह्य पदार्थ वाला रूप मासित हा रहा है, उसे छोड देने पर पडायें अर्थात् घडे जाडि का बहरा ( चसु इन्द्रिय से बत्यच ) केंसे होगा? उत्तर देते हैं कि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानवा। कैसे यह होता है। जैसे मूर (टोना आदि) आदि से निवकी आँख आदि इन्द्रियों को वाम दिया गया है, बन्हें मिट्टी के देले ( रूपरा श्रावि ) दूसरे ही रूप मे वीसते हैं। यद्यपि वह वस्तत बस (रपर आहि) के रूप से रहित है (प्र० वा॰ ३, २४२ से २४४)। इस वरह यमि बाहर और अन्दर सभी एठ ही विज्ञानवस्त्र है, किंतु वस्त्र अर्थ (बास्त-विक्रता) की ओर प्यान न दे हाथी की वरह आँत मूँचकर सिर्फ लोकव्यरहार का अनुसरण करते हैं। अन वस्वज्ञानियों को भी किवनी ही बार बाहरी पदायों का जिन्तन ( यर्णन ) करना पडता है (प्र- वा० के, २१६)। जयन्त ने न्यापन री के अवस्य बौद्धामिमव प्रत्यस्न का वर्णन करते हुए लिसा है कि विद्वानरूपी वस्त्र को वाग्रवसु का सहस है, उसका चित्र द्वारा सब प्रत्यन्न होवा है। उमका कीन सा अरा है जो अप्रत्यन्न रहता है, निरूके लिए प्रत्यन्न प्रवासकी आवश्यकता है।

एरस्यार्यस्वमावस्य प्रत्यत्तस्य स्त स्वयम्। कोऽन्यो न दृष्टाभागः स्याद् यः प्रमाणी परीद्यते।

न्यायमञ्जरी पु॰ =3।

जर राज्य के सम्बन्ध के बोम्य कोई वस्तु नाइर है ही नहीं, तो सम्बन्ध हिसके साथ होगा।

#### शब्दार्थससर्गयोग्यार्थव्रतीति क्ति क्रपना ! न्यायमजरी ५० ६६ ।

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमक्षमार्त्यक में (पृ० १२४ से १०८) पूर्वपत्त के रूप में बौदों की युक्तियों का समद्र किया है। प्रभाचन्द्र (पृ० १२८) का पूर्वपत्त के स्थापन में कथन है िक शब्द वेचल निविकत्पक ही रहना चाहिये। स्योंकि एक राज्य जैसे "गाय' असरयों गायों के विशिष्ट मुख्यें का बोध नहीं करा सकता। ऐसान कर सकते से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अत राच्च निर्विकत्पक स्वलक्ष्यमात्र रहना चाहिये वह किसी सासारिक बाह्य सन्तु का बोध नहीं करा सकता। घर्मकीर्ति का कथन है कि इस बस्तु का यह बाधक राज्य है, इस तरह बाध्य वाधक का चो सम्बन्ध है उसमें जो हो पहार्य प्रतिभासित हो रहे हैं, उन्हों बाच्य वाधक पदार्थों का वह सम्ब य है (प्र० धा० है, १२६)। इससे स्थट है कि शाजार्थ सम्बन्ध वस्तु है कुक नहीं।

## शब्दार्थ सम्बन्ध और सकेतवाट

ग्रन्द और अर्थ में साकेतिक सम्दान्य—नैयायिक और वैशोपिकों ने शाद और व्यर्थ में सन्तम्य व माननें पर यह अनुभव किया है कि सतार का काम धी नहीं पल समता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु काप्रहण होता है, इस प्रनार राजों और अर्थों की व्यवस्था देश जाता है, जत सन्यन्य का निषेध फहते हैं कि शाद और वर्थ में व्यवस्था देशी जाती है, जत सन्यन्य का निषेध नहीं किया जा सकता है। यदि रामाधिक सम्बन्ध है नहीं और निषेध भी नहीं किया जा सकता तो सम्बन्ध पैसा है, उसना उत्तर देते हैं कि यह सन्यन्ध साम-

यन्दार्वन्यवस्थानादप्रतियेघ । सामयिकस्थान्द्वरनार्थस्थनस्थारः । स्थायस्य २, १, ४४ से ४४।

कपाइ ने भी शाजार्थ सम्बन्ध को सावितिक ही स्वीकार किया है। सामयिक शन्दार्वप्रत्यय । वैशेषिक ० ५, ५०।

बात्स्यायन ने (न्यायसूत २, १, ४४) के भाष्य में कहा है कि शाज मीर अर्थ की व्यवस्था किनी सम्ब ध के आधार पर नहीं है, अपितु सावेतिक है। सचत का स्था अर्थ है १ इस हा उत्तर देते हैं कि इस हा च का यह अर्थ वाज्य है, इस हानर का बाव्य वाचक नियम वा विनियोग ही सकेत है। शकरिम्थ ने वैगेपिनसूत (७, २, २०) के उपस्तार भाष्य में सायिक की ज्यारया नी है कि समय मा अर्थ है "इस हान्द से इस व्यवं ने सममना चाहिये।" इस प्रहार का इंट्यिय सचेत जिस हान्य हो सि क्या है, यह उस अर्थ में परमा मा ने सबत किया है, यह उस अर्थ ने परमा मा ने सबत किया है, यह उस अर्थ ना वीभ करांता है, वास्वायन और शहरिम्थ।

जयन्त भट्ट का विवेचन—जयन्त ने न्यायमन्ती (पृष्ठ २२१) में अपने पृष्ठ का प्रविपादन करते हुए लिएना है कि न हम राज्य और अर्थ का सयोग सम्बन्ध मानते हैं और न कार्यकारण, निमित्त-नैमित्तिक आश्रन-आश्रियमाव आदि सम्बन्ध । तो क्या राज्यार्थ सम्बन्ध नहीं है है, क्योंकि राज्य से अर्थ का नियमित रूप से जार होता है, जिस प्रकार धूप से आप्रि का हान । तब क्या अविनामाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से राज्य अवुमान न है ? नहीं, ऐसा मानने को निर्धाण समय (सकेत) है, वहीं सम्बन्ध से वाज्य वाचक नियम का निर्धाण समय (सकेत) है, वहीं सम्बन्ध है। जयन्त ने (पृष्ठ १४८ से १४८) मीमासकों के मत की आलोपना करके शाज्य सम्बन्ध की अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का राज्य है।

### राज्दार्थयो समयापरसामा वाज्यवाचकभाव सम्बन्ध । न्यायमजरी ए० १४२।

आरोपों के उत्तर-शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वामाविक मानने वालों की श्रोर से जी खान्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (पू० २२२ से २२४) बहुत सुदर रूप से दिया है। जयत ने दोनों पन्नों के खतर को यहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयत का कहना है कि सुष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और ऋर्य का एकवार साकेतिक सम्यन्ध कर देता है, यह हमारा पत्त है। इसलिए यह आन्नेप नहीं उठता कि साकेतिक सम्बन्ध मानने पर सब राज् यहच्छा राज्य (ऐच्छिक राज्य) के सहरा हो जायेंगे। हमारे और तुम्हारे मत में यह अतर है कितुन्हारे मत के अनुसार यह राज्य और क्षर्य के सबध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारम से चला है। नहीं तक ब्राजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के क्षान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात् इद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं। इसमें भी थोडा अन्तर यह है कि तुम्हें शत्र्वोध मे शक्ति अर्थात् स्त्रामात्रिक सन्यन्य तक ज्ञान होता है श्रीर हमें केवल सकेत तक। ससार में इतनी ही व्य-सिन देखी जाती है कि यह ( बस्तु ) इसका बाच्य है और यह ( शब्द ) इसका षाचक है। शांक वक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है वहाँ पर सालाद गाय का सींग पकडकर शन्द और अर्थ (वस्तु) को लह्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि 'यह इसका वाचक है और यह ( बखु) इसका वाच्य है।" तहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवार उद्वाप को देखकर व्युत्पत्ति होतो है, वहाँ पर मी इतना ही अनुमान होता है कि इस अर्थ को इस शाद से इस व्यक्ति ने समक लिया है। ऐसा नहीं सममता कि दोनों में कोई और राक्ति है। इतनी ही न्युत्पत्ति से शन्द और अर्थ का ज्ञान हो जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्य है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने की श्रायरयकता नहीं है, त्रतः राज्ञार्य सम्बन्ध नित्य नहीं है । त्रतएव तुमने (कुमा-रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाच्चेपपरिहार श्लोक १४०, १४१ ) जो शादार्थ

सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात् प्रत्यत्व अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माता है, उसे हम नहीं स्थीकार करते । प्रत्यत्व और अनुमान से, जैसा कि उपर प्रकार बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापतिसे जो सम्बन्ध को तित्व होना सिद्ध करते हो अर्थात् प्रयोग्य प्रदेश प्रवास के हत्व के कहने मर जम गया जाता है कि तो प्रत्यत्व और अनुमान के बाद समीपस्य वालक यह निम्कर्ग निकालता है कि विशेष अर्थात् प्रयोग तहीं है तो प्रयोग्य व्हाल पर सम्बन्ध स्थापत (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि होनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। इस अर्थोग्य को है। समीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम सकेत के कारण इस्ता है। इसलिए सम्बन्ध को है। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन प्रमाण से नहीं।

तस्माद् हित्रमाण्ड सम्यन्धनिश्चया न नित्रमाण्क । न्यायमजरी पृ० २२४।

बद्यन ने न्यायकुमुमाञ्जाल में यह स्पष्ट किया है कि सुष्टि के श्रादि में पर-मातमा ने श्रपनी माया से शान और अर्थ के श्रम्द्र वाच्य वायक सन्नन्य स्थापित कर दिया। हरिवास भट्टाचार्य ने श्रपनी टीरा ने इसको और स्पष्ट किया है कि ईरवर सुष्टि के श्रादि में प्रवोजक और प्रयोज्य रूप में हो शरीर बनावर व्यव-हार करके बस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है।

> वर्पादिवहः भवेापाधिवृश्विरोषः सुपुतिवत् । उद्भिद्वृष्टिचरवद् वर्णां, मायावत् समयाद्वयः ॥ द्वसुमाजील, २, २ ।

आधुनिक विद्वानों का मत—आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक सत्या साके विक सन्वन्य को मानने के पक्ष में है। हमेन, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचार्ड स और पहुँड रसल आहि। आग्डेन रिचार्ड सरा व को अर्थ का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं कि रान्यों का जैसा कि वह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रान्य को है अर्थ होता है। व कहते हैं कि रान्यों का जैसा कि वह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोई अर्थ होता है। हनका तभी अर्थ होता है, जवकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि के कि साथ है है वह यह कि साथ हैं। एक अर्थ में यह माना जा सकता है कि उनसे अर्थ है, यह यह कि रान्य अर्थवोध के साथन हैं। विचारों और वालु में सम्बन्ध है कभी सालात और कार्योज के साथन हैं। विचारों और वालु में सम्बन्ध है कभी सालात और कभी सालात है। क्योंकि कोई किसी अर्थ के बोव के लिए इनका प्रयोग करता है। माय यह है कि रान्य और वस्तु का सालाविक सालात समन्य नहीं है। यह समन्य साकेतिक हैं 'भीनिक् आज् मीनिक् (पृष्ट ६ से १२)। वे साथ ही वह भी स्वीचर करते हैं कि जन यह कहा जाता है कि "इस रान्य के यह आई हैं" तद हानी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि राज्य और वस्तु जाता है कि स्वस्त साम्य से से सिवार करते हैं कि जन यह कहा जाता है कि राज्य और वस्तु से साम्य साकेतिक हैं 'भीनिक् आज् मीनिक् सालु से अर्थ के सालात् स्वान्य से सिवार करते हैं कि जन यह कहा जाता है कि शब्द और वस्तु वेद सालात् स्वान्य साम्य से वह प्रयोग किया जाता है कि राज्य और वस्तु वेद से सालात् स्वान्य सालिक सम्बन्ध है। एक १२।

बट्टेंड रसल का कथन है कि सभी राज्यों का खर्च होता है, यह केवल हसी भाव को लेकर है कि वे खपने को छोडकर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। राज्य वस्तुत कोई खर्य लिए हुए होते हैं, यह तर्कशास को सम्मत नहीं है। 'मीनिङ् आय् मीनिङ्' पुठ २७३।

शब्दार्थ सम्बन्ध पर मीमासकों के विचार—या दार्थ सम्बन्ध को तित्य मानने याले मीमासकों आदि ने आलेगों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। वैयाकरणों के मतातुसार इन आलेगों का उत्तर उत्तर दियाजा चुका है। मीमासकों के मतातुसार इनका उत्तर विशोगरूप से कुमारिकायह ने खोकवार्तिक के सम्बन्धानेशवाद रहोक (१ से ४६) तथा सम्बन्धानेशवरिहार (रहोक १ से १४१) प्रकरण में दिया है और अनुतम रूप से अपने मत की पुष्टि को है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकम्पतिहार (रहोक १ से १५१ में स्वया है और अनुतम रूप से अपने मत की पुष्टि को है। प्रभावन्द्र ने प्रमेयकम्पतिहार (पृष्ट १२४ से १३१) वया जवन्त ने न्यायमजती (पृष्ट १२० से २२२) में इस पह का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आनेगों के इत्तर निम्नरूप से डिप्ट गए हैं

# शब्द और अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध

१—मर्च हिर ने स्वोग और समग्रय सन्बन्ध का प्रचडन करके योग्यता सन्बन्ध की व्यवस्था की है। नेयायिकों और बैरोपिकों का यह कपन है कि सयोग और समग्रय के अविरिक्त सन्बन्ध नहीं होता इसको निराधारता पराञ्जलि के इस कपन से सप्ट होती है कि सन्बन्ध एक सी एक प्रकार का होता है अर्थात् सन्बन्ध की सस्य अपित सन्बन्ध सन्बन्ध की सस्य अपित से हैं। ससार में बहुत से सन्बन्ध हैं, जैसे धन सन्बन्ध सन्बन्ध, सन्वन्धा निमाय (सेनक और खामी का सन्बन्ध), योनि-सन्बन्ध (पितापुत्र, माता-पुत्र आदि), पितापुत्र, माता-पुत्र आदि), प्रदास सन्बन्ध (यजमान पुरो- किस आदि))।

प्रशत पष्ट्यर्था , यान्तो वा सन्ति । लोके वहवे।ऽभिसम्बन्धा श्राणी यौना मौला सौप्रस्वेति । महा॰ १, १ ४६ ।

भर्त हिरि ने माता और पुत्र के सम्वन्य की उपमा दी है। क्षमारिल ने सम्प्रन्या-चेपवाद मे हान्द और वर्ष के सम्बन्ध की समानवा पिता पुत्र के सम्बन्ध से की है। सम्बन्ध के लिए आगरवक नहीं है कि सरोग या समबाय अवस्य रहे। इत होनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध को आपताप नहीं दिवा ता सकता। यह आचेए कि रान्द और अर्थ हिमालय और निम्याचल के समान सुदूर हैं, ठीठ नहीं है। यदाप दोनों से सचीग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवस्य है। खोक ६ से १०।

भर्तु हिर्र ने यह सिद्ध किया है कि वैशेषिकों को भी यह सम्बन्य रंशिकार करना पडेगा। उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भर्तु हिर्र कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समात रूप से होने पर भी धर्माधर्म निशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार सरतामिशान सम्बन्ध है। इसी प्रकार शान्त्र में भी शान्त्र और ऋषे के विषय में भी एक शान्त्र का एक अर्थ विशेष से सम्बन्ध का कारण श्रद्ध विशेष मानना परेगा।

> श्रदप्टवृत्तिलामेन यथा सयोग श्रात्मन । क्वचित् स्वस्यामियोगारयो मेदेऽन्यत्रापि संक्रमन्॥

शाक्य० ३ पृ० १०४। है लारा न ने भत् हिरि का माव लण्ड करते हुए लिसा है कि जातमा का सयोग समान होने पर भी त्यत्यामिभाव सम्बन्ध ना उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और अभ्यासजन्य सत्नार की पराधीनचा ने कारण सन की त्याभी या सबको सेवक नहीं कहा। इसी प्रकार रान्द और अर्थ में भी रान्द का विषय नियत है, उसका प्रयोगवर्शन और अभ्यास तथा सन्वत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप सत्कार योगवा कर सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक रान्द से प्रत्येक आर्थ का वोध नहीं कराया जाता। हैलाया ।

रान्द और कार्य में सम्बन्ध इसलिए भी मानता पडता है कि रान्य में कार्य की वाचकता नी राक्ति है और कार्य में रान्य के द्वारा वाच्यता पी ही राक्ति है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सर्वदा नहीं रह सकता। रान्य और अर्थ में उपकार्य उपकारक सम्बन्ध है, खत सम्बन्ध मानना पडता है। रलोक्वार्तिक, रलोक ११ से १२, १४।

उपकार स यजास्ति धर्मस्तजानुगम्यते। वास्य० ३ पृ० १०० ।

मर्च हिर्द ने षाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, प्राह्ममाहक प्रकारय प्रकाराक, उपकार्य वयकारक सहा सही नाम से सम्बोधित किया है। हुमारिल ने इस सम्बन्ध को प्रव्यक्त ऋतुमान और खबांपत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है। प्रयोग्य प्रवोजक पृद्ध ना ब्हाइरण दिया जा चुन्न है। यदि शान्य और कार्य में सम्बन्ध नहीं है तो "गाय लाखों ' बहने पर गाय का साना पेसे हो सकता है। श्लोकवार्तिक, सम्बन्धानेपपरिहार स्लोक १४० से १४९।

वातरायन ने न्यायमाप्य (२, १, १६) में सप्ट विचा है कि रान्द और ऋषें में प्राप्तिवच्च सम्बन्ध नहीं है, अर्थान् उस वस्तु को बस्तुत रान्य उस्प्र नहीं कर देवा। वापस्पति ने न्यायवार्विकतात्वयंटीका (एए २०६६) में इसको सप्ट किया है कि प्राप्ति लच्च सम्बन्ध न्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि दोनों एक ही इन्द्रिय से महस्य किये जाते हैं। राज्य और जयह में यह सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकि राज्य कान से मुना जाता है और पटार्थ चसु आदि इन्द्रियों से महस्य किये वह कान से मुना जाता है और पटार्थ चसु आदि इन्द्रियों से महस्य किये वह है। राज्य वस्तु को उत्पत्त नहीं वर देता है, खित्तु उसना झान २—कुमारिल ने द्वितीय व्यक्तिय का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से बखु का ज्ञान कराता है। वृत्त शब्द का उच्चारख करने पर वह सामान्य रूप से इस का ज्ञान कराता है। उत्त समय उत्तकी सत्ता या व्यमाय का ज्ञान शब्द से मही कर पहिला व्यक्ति साम व्यक्तिया या व्यमाय का ज्ञान शब्द से किया जाता है तर उसके वर्तमान भूत या व्यमाय का वासविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, व्यक्तियाद (श्लोक ४ से ४) तथा व्यपोहसिद्धि, स्वकीर्ति प्रष्ट १।

वायसिति मिश्र ने न्यायवार्तिकतारपर्यटीका (पृष्ठ १४१) में कहा है कि हाव्य जातिविशिष्ट व्यक्ति का योग कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से तिरत्य हैं. किंदु अनेक व्यक्तियों का आश्य है जो कि देश काल आदि के अनुसार विश्वकीष्णे, (फेंती हुई) हैं। अतएव सत्ता और अभाव दोनों के विषय में साधारण होने से 'हैं।' के साथ इसका सम्मन्य वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के आसित्य का योग कराता है। 'या' 'होना' राज्य जाति के साथ व्यक्ति का क्रम्सा मूनकाल क्षीर मिल्यन्तकाल में सम्बन्ध का बोध कराति हैं। "नहीं ' अतीत या अतायत के सीय सम्बन्ध का बोध कराते हैं। "नहीं ' कराते वा बोध कराता है, अतः पदार्थ का बोध कराता है, अतः वाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, अतः पदार्थ सहा वात ना रहता है।

पतज्जित और भर्तृ हिरि पदार्थ की जैनालिक सत्ता मानते हैं। खतः यह खादेप हो नहीं उठता है। प्रभाषन्त्र ने प्रमेयकमतमार्वेपक (पृप्त १२६) में इसका उत्तर दिया है कि वस्तु ज्वद न सही अपने समय भूत या मक्ष्यित, काल में रहनी है। 'इहानीममार्वेऽपि स्वकाले भावात'। प्रभाषन्त्र।

२—भर्ज हिर ने, जिसको प्रभावन्द्र ने बहुत क्रिया है, इसका सुंदर उत्तर दिया है। भर्ज हिर का कथन है कि शब्द असत्वोपाधिविधाष्ट सत्य का बीच कराता है।

### ग्रसत्योपाधि यत् सत्यं तद्वा शन्दनियन्धनम्।।

वास्य० २, १२६।

भर्षः हिरि ने अपने भाव की व्यार्था (वाक्य० २, ४२३ से ४२४) में इसका म ब सप्त किया है कि शब्द जिस बखु का बीभ कराता है, वह बखु चसुता सत्य है। शब्द और अर्थ में संयोग या समवाब सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द हारा इस्ते बिस में बेच में उस बखु की शब्द में वस्तुत सत्ता नहीं रहती है, बादा परार्थ में और राज्य में वस्तुत सत्ता नहीं रहती है, बादा परार्थ में और राज्य में विद्यागत अर्थ में यही व्यन्तर है। शब्द के अर्थ में यह असत्याध (अवासविकता) आ चाने से उसकी असत्योधिषिविधार सत्य कहा है। अदएव पुष्परार्था ने भी कहा है कि शब्द और वर्ष (बसु) में वास्तिक समय्यग नहीं है।

शन्दार्थयोनास्ति करिचद् वास्तवः समन्वय इति बोद्धव्यम् । पुरुपराज, वाक्य॰ २,४२१ ।

४-चोगवाचसत्य में इतका रक्त दिया गया है कि सब सक्तों में सब क्यों को बोप कराने की शक्ति है। सब शत्में का सब क्यों के साथ सम्बन्ध है। इरवरकृत संकेत उसका सकारा करता है। मन्यूग, पर ४६।

भर्छ हिए ने इसीलिए राज्य को अनेक शक्ति वाला बदाते हुए इसकी उसकी राक्तिरों का विभाग माना है।

> श्रनेक्यान्वेरेकस्य प्रविभागोऽनुगम्यते। वाक्य॰ २,४४≈।

खयन ने खबएव राजार्थ सन्तन्य हो नित्य मानने वालों है पन हा नित्रप्त हरते हुए निता है कि सारे राजों में सारे क्यों हा बेघर हरते ही राजि है। क्रव हिसी देश में हिसी क्यों हा ज्वादहार होता है क्रन्य में दूसरे हा। इसी-नित्र वर ऐसे राज्य को सुनते हैं विसके सन्तन्य का झान नहीं होता वो मेर्देह होता है कि हिस क्या को बताने के लिए यह राज्य प्रचुक हुखा है। यदि राजि न होती कीर संवेदन कि हिसा गया होता तो उसमें वोषकता की क्यारांडा नहीं कर सहवी थी। सकेव राज्य की वस सर्वर्गा है। नियानक है। न्यायमंत्रस्त, पृष्ठ --र से २२४।

परखील, मर्छ हरि, इमारिल काटि ने इस कप्य को जानते हुए कि विनिष्ठ देशों में एक हो शानों का विभिन्नकर्य में प्रयोग किया वाता है, इस तित्य सम्बन्ध का प्रतिपादन दिना है। 'सर्वे सर्वायंवाचका'' (ब्योत, महा० १, १, १) यह तित्य सम्मन्यवाटियों का सिद्धात क्रयंविहान को विभिन्न दिल्यों से बहुत हो महत्त्वपूर्ण है, सातायंकता, मामानेत, देशोनेंद्र कादि के कारण एक हो शान के नाना क्रयों का मूल कारण शान की सर्वशिक्तका या क्रवेक शाक्तिकां को हो मानता पड़ेगा। इससे एक वात कीर साथ होती है कि शाद कीर कर्य के बाल्य बायक सम्बन्ध को ही लिस लामाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को तित्य सिद्ध करता था।

# बौद्धें द्वारा पत्यक्ष का खण्डन श्रव्यवहारिक है

४—वौद्धों ने जो प्रत्यस् प्रमाण का खरडन किया है, उसका न्याय वैशेषिक सांख्य श्रादि सभी दुर्शनों ने खण्डन किया है। जैन दुर्शन भी प्रत्यक्त की सत्ता मानता है। श्रवतः उन्होंने भी इसका बृहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय का श्रपोहदाद के खण्डन मेंभी वर्णन श्राएगा। श्रदः यहां पर इतना कह देना श्रावश्यक है कि बीद्धों का प्रत्यत्त प्रमाण का खरहन व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा हेय है। एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दार्शनिक सक्ष्मदाशे-निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। और जहां पर सक्ष्म हार्शनिक दृष्टिकोण से विचार का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल दृष्टिकोए से विचार प्रस्तुत करते हैं अतएव उनके विचार न व्यायहारिकदृष्टि से ठीक भवीत होते हैं और न दार्शनिक दृष्टिकोए से। इसको संन्तेप में इसी बात से सममाना चाहिए कि प्रत्यच प्रमाण का खरडन करके उन्होंने ब्यावहारिक दृष्टिकीए के अभाव का परिचयदिया है और अवदवीतया जाति का खरडन करके दार्शनिक दृष्टिकोए। के स्रभाव का। अवएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर रत्नाकवार्तिक में षज्ञात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है। दिङ्नाय ने प्रत्यन्त का तत्त्रण् "प्रत्यत्तं कल्पनापोढम्" (कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है), अपरोत्त इन्द्रियमाद्य (प्रत्यत्त है) किया था। परन्तु उद्योतकर ने अपने न्यायवार्तिक में जा दिइनाग में सिद्धानों की कठार समीचा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीर्ति का उसमें सुधार की आवरयकता पड़ी, और उन्होंने उसमें "अश्रान्त" (अमरहित) पद जाइकर "तत्र कल्पनापाढमझान्तं प्रत्यक्षम्" (न्यायबिन्दु प्रथमं परिच्छेष् ) अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्यायमंत्ररी के द्वितीय आहिक में प्रत्यत्त के इस लक्त्य की असारता सिद्ध की है। यह विषय प्रथक दारी-तिक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की नि:सारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवार्तिक में निरालम्बनपाद तथा शुन्यवाद प्रकर्ण में, प्रभाचन्त्र के प्रमेयकमलमार्तरह चतुर्थपरिच्छेद तथा विशा-नन्द के अप्टसहस्री (पृ॰ २४६) आदि में विस्तार से किया गया है।

### शब्दार्थ सम्बन्ध और नित्यवाद

फैन दार्शनिकों का मत—प्रमाचन्द्र श्राचार्य ने अपने श्रातिषद्वचापूर्य प्रमेयकमलमार्वएड मन्य में शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में चैन सिद्धान्त का निरूपण करते हुए कुमारिल मट्ट की दी हुई युक्ति श्रयांत् प्रयोज्य श्रयोजक वृद्ध के व्यवहार से श्रावाप उद्धाप की पद्धित से श्रयंज्ञान का बल्लेख-करके प्रस्पन्न श्रात्मात श्रीर श्रयांपित इन तीन प्रमाणों से शब्द श्रीर श्रयं में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। सम्बन्धविगमश्च प्रमणिवयसम्पाच । प्रमेय० पृ० ११६।

बीढों के आहेए का उत्तर हेते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि वीढों नो भी शब्दार्थ सम्बन्ध मानता चाहिए। शब्द और अर्थ में वे स्वामाविक सम्बन्ध मानते हैं। अतप्त अभावन्द्र कहते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविक सम्बन्ध मानते हैं। अतप्त अभावन्द्र कहते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वामाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध है । दे तो में प्रतिपादा प्रतिपादक (बाच्य वाचक) शिक्त है। जिस प्रकार हान और होय में से योग्यता के अति हि। शाद और अर्थ में योग्यता के अति कि कम्य कोई कार्य कार्य को सम्बन्ध मान नहीं है। शाद और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध होने पर ही सकेत होता है। सकेत से शाद हस्त सकेत आदि सप्ट रूप से वस्तु के हात के साथन होते हुँ और 'भिक्त आदि पर्वत हैं'। प्रमेयकमल मात्रिक प्रश्न १२ ।

प्रभावन्त्र ने भर्तृ हिरि के प्रसिद्ध श्लोक, "नित्या" श्रान्द्रार्थसम्बन्धा समास्नावा महर्षिभा।" (बाक्य ॰ १ ४३) को उद्भुव करके उसका रायडन किया है और कहा है कि शाद और अर्थ में स्वामाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर वित्र नष्ट हो जाना है।

सम्बन्धस्यानित्यत्व भित्तिव्यवाये चित्रवत् । प्रमेय० पृ० १२८ ।

जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य श्रीर विशेष ( जाति श्रीर व्यक्ति ) होनों का योष कराता है। व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति श्रीनत्य है, श्रुत उससे सम्बद्ध सम्दन्य भी श्रानत्य है। प्रमेव० पृ० १२४ श्रीर १३६।

तान्त्रिकों का मत् –नागेरा ने वान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिया है कि वे राज्य और खर्ष में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं।

"नित्य शन्दार्थसम्बन्ध 'इति तान्त्रिका । मंजूषा० पृ० ४६ ।

मागेरा ने इसी प्रकरण में लिसा है कि सन क्यों से सब शान्दों का सम्बन्ध, जैसा कि बोगवाचरपत्य में उन्लिसित है, बोगियों के ज्ञान का विषय है, क्यों कि वे बोगन से सार की? क्यों रूप परावाणी का प्रत्यक्त कर सकते हैं। यह पुष्टिम्सात सी है। एक ही सा रू, ज्ञाक्यी स्पोट समस्त शान्त्र की समस्त अर्थ इन दोनों रूपो का ज्यादान कारण है, अत उसके कार्यक्र सा इऔर अर्थ दोनों ही देखा रूप हैं, अर्थात् सारा अर्थ होना ही देखा रूप हैं, अर्थात् सा अर्थ होने ही सा सा हों से से सा सा अर्थ होने ही सा सा हो से से सास अर्थ हो सा ही हैं की समस्त अर्थ होनों सा सा हो हो से सा अर्थ होनों ही ही सा सा हों हो से सा अर्थ होना ही हैं की सा सा अर्थ सा सी शब्दों हारों बोग्य हो सब है हैं।

नागेश ने शृंद श्रीर श्रर्य हे सम्बन्ध की नित्यवा का स्पष्ट करते. हुए लिखा है कि नित्य इसलिए कहा जावा है कि जब से मुच्चि चली है तभी से इस सम्बन्ध की स्थिति है श्रीर ज्यायहारिक नित्यवा के कारण भी इसके। नित्य कहा जावा है।

> नित्यत्व तु यावत्सृष्टिक्षियत्या व्यवहारनित्यतया च बोध्यम्। प्रजूपा पृ० ४६।

श्रुति का यचन नागेश ने अपने समर्थन में उद्धृत किया है कि वाक्तस्व (राज्यतत्त्व) सुद्धम है और एक है। तात्त्विक रूप से यह अर्थ से प्रयक्त नहीं है। वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता है। उसको सामान्य व्यक्ति पृथक्-पृथक् समम्बते हैं। ॰

> सुद्भागर्थे नाशविभकतत्वाम् , एका वाचमभिष्यन्दमानाम् । तामन्ये विदुरन्यामिव च, नागारुपामात्मिव सम्बिविष्टाम् ॥

मजूपा, पृ० ४०।

आधुनिक विद्वान् डा० घोनिस्ताव् मालिनोत्ती का, जी कि नृतरा विद्वान के विरोधत है, इस विश्वय में मत है कि माथात्त्व सन्वन्धी विवेचन और सरकृति, निससे कि माथा का सन्तन्ध है, के त्रिरतेषण में होनों में जी अभिन्न सन्वन्ध का स्प्रण्डा होता है, यह त्रिरस्तनीयरूप में इस बात की अन्य करता है कि राष्ट्र और अर्थ होनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथम् स्ववन्त्र अधितत्व नहीं दस्ता है। (भीनिक् आब् भीनिक्'पु० १ ट।

आधुनिक निद्वान् के इस अन्तेपण को दृष्टि में रखते हुए भई हारि के इस क्यन पर गन्भीरता से विचार करें कि शान्य और अर्थ दोनों अभिन हैं और एक ही शान्मा के वो रूप हुँ, तो अर्थ हरि का कथन कुछ स्पष्ट आर एक वास्तविक रूपन झात होता है।

पकस्यैवातमारो मेदी शब्दार्थावपृथक्स्थिती। वास्य० २, ३१।

भेदें हिर ने राज्य में सन्यन्य को अपने मत से नित्य सिद्ध करके वाज्जिकों आदि के मत मे उसको सिद्ध किया है। यह हिर तथा बनके व्यादयाजार है ला-राज ने लिया है कि शब्द और अर्थ का स्वामाविक सस्यन्य इससे भी हात होता है कि शब्द से से हप्ट और अर्थ का स्वामाविक सस्यन्य इससे भी हात होता है कि शब्द से स्वप्त कर क्षेत्र अर्थात् गावर भादि विद्याओं । तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के जारने में साम्यन्य सेया जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शारत में प्रसिद्ध वीचाइयों (मन्त्रों) के जम से अर्थ द्या जाती है। प्रत्येक तान्त्रिक शारत में प्रसिद्ध वीचाइयों (मन्त्रों) के जम से अर्थ में सम्यन्य न होता वो पद की सम्भव होता !

श देनार्थस्य सस्कारो दृष्टादृष्टप्रयोजन । क्रियते सोर्Sामसवन्धमन्तरेण् हथ मवेत्॥

बाक्य॰ ३, पृ० ११४

न्यायदरीत में गौतम मुनि ने भी मन्त्र राक्ति खावि को स्वीकार करके वेद को उसी प्रकार आत प्रमाख मानकर वेद की प्रामाखिकता को मिद्ध किया है। मन्त्रायुर्वेद्धामाख्यवच्च तत् प्रामाख्यमात्रप्रमाख्यात्।

न्यायसूत्र २, १, ६= ।

. सम्बन्य सामयिक नहीं है—अर्द्रहर ने संक्रिविक सम्बन्ध मानने वालों के मत का खरडन करते हुए लिया है। कि बाज खर्ष चाहे वह नित्य ( वाति ) हो या खनित्य (क्यक्ति ), वब वक हान्द्र खीर खर्ष में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगावब वक संवेद सम्बन्ध नहीं क्रिया वा सकता है।

नित्ये नित्येऽपि बाह्ये ऽर्थे पुरुषेस् कर्यचन ! सम्बन्धा इतसम्बन्धेः शब्दैः कर्तुं न शस्यते ॥ बान्य० ३, पु॰ ११४ ।

संदेववाद के पत्नावियों के लिए मत् हिर का यह गृह वचन वहुत विचार करने योग्य है। हेलाराज ने इसकी सम्य करते हुए लिखा है कि यहि संकितवाद के मूल में जाय वो कन्त ने निवस होन्स हमें किसी न दिसी हाल में स्वामाधिक योग्यता को मानना हो पढ़ेगा क्योंकि संदेत जो किया जाता है वह पहले किसी हाद में और क्यों में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव पह कि हाक और क्यों में उसके सम्बन्ध को सानने पर ही होता है। भाव पह को संदेतवाद का प्रारम्भ हो नहीं हो सदता। जतवब हैलाराज इस पर निर्णय होते हैं कि हानद और क्यों में स्वामाविक सन्वन्य है, यह सम्बन्ध संदेत के द्वारा क्यों किया जाता है। हेलाराज, वास्य० ३, पृ०११४।

# नित्ववाद का स्थप्टीकरण

पत्कालि आदि के विचार — वैयाकरण दार्शानकों ने सन्द कीर कर्य में सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह करा के विवेचन से इन्न सम्बन्ध होता है। कात्यायन, पवज्रित, मर्क हिर आदि महत्वैयानर पों जीर महत्त्वर निकीं ने भाषा विज्ञान के इस प्रस्त पर स्मृत हिन्द से नहीं अवितु पूर्विया दर्शानिक कीर ने भाषा विज्ञान के इस प्रस्त पर स्मृत हिन्द से नहीं अवितु पूर्विया दर्शानिक कीर ने साम किस हिन्द होता के गन्मीरता स्मृत हिन्द से विचार करने वर सम्य नहीं होती है। यह विचय भाषा-विज्ञान का सबसे गृद और गहन प्रमन है। पवन्धित और अर्जु हिर के विचार पहीं इसिलए गर्मीरता से विचार सीय हैं। स्मृत कीर महन करने के स्मृत कीर मामता में से होने से निक्त से विचार स्मृत कीर से सिक्त से विचार से में होने के सिक्त या संस्टत भाषा को कहन में स्वत्य है। स्मृत चित्र मामता में सिक्त कीर से सिक्त कीर से सिक्त कीर से सिक्त कीर से सिक्त कीरों के सिक्त कीरों की सिक्त कीरों मीतिक वार्त मामता हो। स्मृत चुंद वह से सुस्त वर्त्यों के विचय में जो मीतिक वार्त मामता हो। हो सुत चुंद से सुस्त वर्त्यों के विचय में जो मीतिक वार्त मामता हो। हो हो, जनका सांच्य स्प

### शब्द और अर्घ की अभिन्नता

१--राव्य और अर्थ अयांन् वाक्त्यन और युद्धितस्य दोनों इतने अधिक सम्बद्ध हैं कि बननो पृथक् नहीं किया जा सकता है।बाक्त्यन और युद्धितस्य दोनों एक दूसरे के आधित रहते हैं, दोनों की स्ततन्त्र पृथक् सत्ता नहीं है।यही बारी और विचारों का समन्वय हैं, इसी को पारिमाधिक माषा में स्टोट विवेचन कहते हैं। रान् और अर्थ का जो स्वामाधिक नित्य सम्बन्ध पतझिल और भृत हिर्रित कहा है, उसका तास्विक रूप यह है। राज्याथे सम्बन्ध को न मानने बालों ने जो प्ररान उठाया है, चैसे आग राज्य से हुँह का न जलना, अर्थ में वर्षों की असुपतिय, उनके हैलाराज ने अकार इस अधिय किन्तु सत्य रूप में वहा है कि "दर्शनात्मिजों देवाला प्रिय"। वाक्य० ३, पृ० ६७) अर्थात् दर्शन (आत्म-सात्तात्कार) का सान न होने से यह प्रत्य उठाया है।

#### सम्बन्ध की नित्यता

२—पतञ्जलि कीर मर्श्यहित ने इस सम्बन्ध के लिए "नित्य" राष्ट्र का प्रयोग किया है। परन्तु कात्यायन ने सिद्ध राज्य का प्रयोग किया। दोनों राज्यों का कर्य ग्रात्किक द्रांट से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध राष्ट्र से दोनों के सम्बन्ध की स्वामानिकदा पर क्यांधक प्रकार पडवा है और पत्रञ्जित के नित्य राज्य से सम्बन्ध की क्षनावित्र, क्यनन्त्रता कीर क्यांविनाशिता पर रिशेष प्रकारा पडता है।

### सकेत से सम्बन्ध का ज्ञान

4—इस पर यह प्रस्त राभाजिक है कि अन्य वार्रोनिकों के सकेवबाद का इसमें क्या स्थान है। वार्तिक हॉटर से जो नित्यता और स्वामाविकता का स्थान है, वही ज्यावहारिक हॉटिकोए से सकेव का स्थान है। इस नित्य पर त्यामाविक सम्बन्ध को सकेव का रूप देने का काम व्यांत वह राज्य है और यह अर्थ है, आतिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम हंस्वर ने किया। राज्य मावामिज्यकि का साधनमात्र है। अत उसे प्रवीक भी कहा जा सकता है। सकेवबाद और प्रवीकनाइ इस प्रस्त के व्यावहारिक त्य का विवेचन करते हैं, पाराधिक का नहीं। अवस्य तात्रिक हिटर से अर्थसत्य हैं। व्यावहारिक हिएस से इनकी वपयोगिता पूर्ण और सत्य है। अवस्य अर्थह हिट से क्वर्स अर्थ अर्थ हो । स्वस्य अर्थान् सकेव से सम्बन्य अर्थान् सकेव से सम्बन्य का सम्बन्ध के हान होता है।

समयाद् योग्यतासियन्मातापुत्रादियोगपत्। बास्य० ३, पृ० १११।

महर्षि क्णान और गाँवम के बिचार इस मस्त पर केवल क्यावहारिक दृष्टि-कोण को तेकर हैं। जबन्तमष्ट का अवस्त यह क्यम खुण्सिमाव है कि जहाँ तक आजकत के व्यवहार ना सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवारी और सकेवनाती होनों लगभग समान हों हैं। दोनों को ही क्यावहारिक अवस्था से पकेव वृद्ध व्यवहार परस्परा से ही जान होता है।

श्रपत्वे च शादार्थसम्यन्धायुत्पत्तौ तुस्त ध्वावयो पन्या । न्यायमञ्जरी, १ए७ २२४।

इस सम्यन्य का ज्ञान भी ज्यापहारिक अवस्या में सकेत के सहारे ही होता

है अत व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध कोन मानने पर भी काम चल ही जाता है। अत. जनन ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संवेत दोनों अवस्थाओं मे मानना पडता है। और उससे काम चल जाता है तो क्या आवस्यकता है कि सम्बन्ध को भी स्वीकार करें।

समयोषयोगी नियामक इति चेत् स एवास्तु किं शक्तिमः। न्यायमंजरी, प्रष्ठ २२४।

यह व्यावहारिक रचूल ट्रांटि का उत्तर भाषाशास्त्रियों को मीलिक उत्तर हात न होने से उन्हें इतके मूल मे निहित स्वामाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा है। मीलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के विना सकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक् तत्त्व झोर दुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा गया है।

# द्रव्यरूप थर्य से नित्य सम्बन्ध

४--नित्य द्यर्थ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन पतञ्जलि ने "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" ( महा॰ श्राह्विक॰ १) की व्याख्या में द्रव्य और आइति को नित्यता छोर कनित्यता पर विचार करते हुए राज्य किया है। पत्रद्वांत मिट्टी के बने वर्तनों और सुवर्ण के बने आसूपर्णों का उदाहरण दैकर इनकी आछित (आकार) को अनित्य कहते हुए आछित राज्य को रिलप्ट रूप में प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात वह गये हैं। सर्ट हरि ने पत्रक्षति के २०-१४ पंक्तियों में कहे मीलिक मान को १२४ श्लोकों में द्वतीय कायड के जाति समुद्देश ( वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६४ ) मे स्पष्ट किया है । स्यूत दृष्टि से समका जाता है कि आर्ति (जाति) निय है और द्रव्य (व्यक्ति) अनित्य। परन्तु पतञ्जलि इसके सर्वया विपरीत निर्णय देकर गम्भीर वात वह गए हैं। पतञ्जलि कहते हैं कि आकृति ( जाति ) वदलनी रहनी है और उच्य वही रहता है। यहाँ गृढ़ वर्णन का अभिप्राय यह है। पतञ्जलि ने जामृति शब्द, जिसके दो अर्थ है १--आकार प्रकार, २ जाति, वा प्रयोग करके मिट्टी के वर्तनों और सोने के आभूपणों का उवाहरण दिया है। उत्पर से ऐमा झात होता है कि यह यह कह रहे हैं कि मिट्टी या सोने की बनी स्थूल बस्तुओं का आकृष्ट बदल जाता है और मिट्टी या सोना शेप रहना है, जो कि द्रव्य है। छान्दोग्य उपनिषद् ( अध्याय ६, १ ) का वचन है कि "वाचारम्भणं विकारो नामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्वम् ' अर्थात् मिट्टी रूप मृत भूत बल्तु एक है, घड़े श्रादि जो उसके विकार दीराते हैं वह केवल कहने मात्र को हैं वस्तुत. मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि बुछ नहीं है। पतञ्जलि का भाव छान्दोग्य उपनिपद् के उदाहर्स से हुत्र स्पष्ट होता है। पतञ्जन्ति वस्तुओं के आकार प्रकार को ही आकृति राज्य से अनित्य नहीं कह गए हैं, श्रिपतु जातिमान, जो कि त्राकृति शब्द का श्रर्य है, को भी श्रनित्य कह कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह

गए हैं। जातिमान के मूल से एक तस्त है जो स्थिर श्रीर नित्य है, वह है श्रास-तस्त । वैयाकरणों की भाषा मे वह है शब्दतस्त, शब्दमग्र या स्पोट। पतज़िल ने मरन उदाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द श्रीर श्रव के सम्बन्ध को नित्य मन उदाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द श्रीर श्रव के सम्बन्ध है 'जो कि आकृति ( जाति ) के नज्द होने पर भी वचा रहता है। वह है शब्दमग्र शब्द तस्त । यह हो वास्तविक नित्य है। इसी च ला तस्त्र किया दि कि नित्य वह है जो कि श्रूटस्य श्रविचाली श्रादि हो अर्थीन जिसमे कभी किसी प्रकार का परिवर्तन श्राव न होता हो। शब्द श्र्यांत स्कोट रूपी शब्द वाचक है और राव्यमग्र (स्कोट) रूपी अर्थ वाच्य है। इन दोनों का सम्बन्य स्वामाविक है, नित्य है, श्रीर श्रवादि है। यह है वैयाकरणों का शब्द और लाय को नित्य सम्बन्ध । इसमे शब्द श्रीर श्रव देनों ही भूष कृतस्य हैं। श्रावस्त्र वाच ही नहीं है। यह है ह्रव्य का पर्रानिक स्वरूप।

#### ज्ञातिरूप द्वर्ष से नित्य सम्बन्ध

४—पत्तक्षांति इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पर्वार्थ बताते हैं। प्रयम केटि का अर्थ राज्यसत्त्व है। उसके बाद द्वितीय कोटि का अर्थ जाति है। आत्म- तत्त्व या परमात्मा की तुलना मे जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसकी तित्यता की परिमाण में भी पवलति ने अन्तर कर दिया है। वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थान पर नष्ट हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में रोप रहती है इसलिय स्वरूप में कर के बदलते या व्यक्तियों है। कि नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है। खत वह निस्य है।

या ज्याक्तवों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है। खत यह नित्य है। मित्या झाकृति: कथ्यम् १न कचितुपरतेति हत्वा सर्वबीपरता भवति ! इत्यान्तरस्या तप्रकथ्यते । महा० खा० १ ।

यह है कि अर्थ की श्रानित्यता में भी नित्यता। अर्थ के परिवर्तन में भी अप-रिवर्तन। अर्थ के विनाश में भी अधिनाश।

जाति को छर्प मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यना का देते हैं। यह है कि नित्य रा यही कोई लक्त्मण नहीं है कि घूव कुटस्य खादि हो, अपितु नित्य यह भी जिसमें तस्य ( मौलिक तस्य ) नष्ट नहीं होता।

# तद्पि नित्य यस्मिरतत्वं न विहन्यते। महा॰

नागेरा ने इसके। स्पष्ट किया है कि तिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्दगत्त घर्मे (भीतिक तत्त्व) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका श्राभिमाय है, मवाह नित्यता। जिस प्रकार प्रवाह से उसके नष्ट होने पर भी उसके घर्म का नारा नहीं होता, क्योंकि प्रवाह का जो सीलिक रूप है वह श्राविष्ठित्र रहता है। जाति में व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति वनी रहती है। प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट सममृते

के लिए प्रवाह को समफ लेना चाहिये। नडी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल प्रारम से चला या, वह धरना प्रवास बटलता नट्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह चलता जाता है। जल जल एक होने के कारण टसके परिवर्गन परिवर्षन खादि को ध्यान न दकर नित्य कहते हैं। वात्तिक हिट से प्रवाह नित्य नहीं है, क्ख सण में नट्ट होता रहता है। वह है खाइति का जाविहरा खाँद, जो कि खानिक होट से नहीं। वहीं है दूसरे होते हुए नित्य है, क्यावहारिक होट से, जारिकव टीट से नहीं। वहीं है दूसरे प्रारम में मापाधिकाल, राजितकान, खाँदिकासकाथीर सब प्रवार के जिलास। वहाँ में सापाधिकाल, राजितकान, खाँदिकासकाथीर सब प्रवार के जिलास। वहाँ में सार्व वित्र का अर्थजावि से प्रवाह नित्यता सन्वन्य रहने से सन्वन्य वहाँ मी साठ जाति का अर्थजावि से प्रवाह नित्यता सन्वन्य रहने से सन्वन्य को नित्य करते हैं। देखी महा॰ लियाएँ (४, ८,३) सुत्र तथा वास्पपदीय काल के 30 वरें।

### स्यक्ति रूप अर्थ से सम्बन्धनित्य

६—उपर के देाना प्रकार के क्यों में वात्त्रिक दृष्टि से प्रथम को बलुव नित्य और द्वितीय की ब्यावहारिक नि य अर्थ मानकर सम्बन्य को नित्य कहा है। पर-ञ्जलि ने त्रीयनोटिका भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि ना अर्थ। स्यूल अर्थ और व्यक्तिस अर्थ। यही खूल अर्थ है जिस तक अन्य दार्शनिक पहुँचे हैं और विभिन्न क्याच्तेप पठाए हैं। आजकल के भाषाशास्त्री निसकी विकासशील पहते हैं। इसके लक्तण में पतञ्जलि ने अन्तर कर दिया है। उत्तर के दोनों अर्घी की नित्यता का वर्णन करते हुए उन्होंने सिद्धे शब्दार्यसम्बन्धे 'का विश्लेपण किया है "सिद्धे शादे अर्थ-सम्बाधे च' अर्थात् अपर दोनों अर्थों में वीनों बस्तुएँ नित्य है शान भी, अर्थ भी और सम्बन्ध भी तिनकी उपर्युक्तित्यता को व्यान में रखते हुए क्सी भी दार्शनिक को आक्षेप का स्थान नहीं रहता। इस तृतीय कोटि के अर्थ में पतर्ञ्जाल ने कात्यायन के वार्तिक का विश्लेषण विभिन्न रूप से किया है, जिस पर श्राक्षेप रठाया जा सक्ता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विरत्तेपण का रूप यह रिया है 'सिद्धे रा देश्यर्य-सन्यन्वे च 'नित्योद्धर्यवतामयैरिमिसन्यन्य' स्थूल उठा रूप अर्थ, व्यक्तिरूप अर्थ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न व्यावहारिक था स्यूल दृष्टि से। श्रव पवञ्चलि ने श्रर्थ की पृथक रस पर नित्य नहीं बताया है। उसे सम्बाध शाद के साथ सबद कर दिया है और कहा है कि शाद नित्व है, अर्थ अनित्व है, सम्बाध नित्व है। प्रस्त होगा नि अर्थ नित्व है वो सन्पन्य पैसे नित्य हो सक्वा है। यह है सबसे खुल प्रस्न, निसके विषय में पीदे पर्याप्र लिया जा चुना है। इसना सफ्टीनरण स्वय पवजनिल ने किया है कि "न हि परार्ध सत्ता व्यभिवरति ' अर्थान् पदार्घ भी नित्य है, न्समें त्रैशतिक सत्ता रहतां है। वर्तमान मृत मिल्प्यत् स्ती के श्रश्च है। पदार्ण की वर्तमान समय की सत्ता को बताने के लिए "है" कहते हैं। "या" "होगा ' डमको मृत श्रीर मिल्प्यत् सत्ता को बताते हैं। त्रैकालिक नित्य सत्ता का श्रानिर्माव वर्तमान है श्रीर तिरो भाव मृत भविष्यत् हैं। स्थृत हाँब्द से यह श्रनित्य है, श्रवः पतञ्जित ने स्यृत्त हाँद के अनुसार ही इसको श्रनित्य कहा है। इसके सम्बन्ध का तैसा कि केयद, नागेश श्रीर मर्च हिर ने सम्बन्ध किया है कि योग्यता रूपो सम्बन्ध को लेकर यह कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है। शान्य सब स्थिति में तिर्य है। श्रीत्य वर्षों में भी शब्द के श्रव वोषक्रता का सम्बन्ध सदा रहता है। मर्च हिर श्रोर हैलाराज ने इसको सम्बन्ध क्या वोषक्रता का सम्बन्ध सदा रहता है। मर्च हिर श्रोर हैलाराज ने इसको सम्बन्ध किया श्री शब्द के श्राव है कि श्रीत के साथ भी शब्द का श्रीत व्याव-हर्ग सत्य कि तर है। यहाँ पर नित्य शब्द व्याविक नित्य नहीं, श्रीपत व्याव-हर्गिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में एक कर कहा गया है।

श्रनित्येष्वपि नित्यत्वमभिष्येयात्मना स्थितम् । वास्य० ३, पृ० १६३।

मर्जु हिर ने इस सन्यन्य में त्याट करने के लिए एक सन्यन्य सहारेश (बाल्य० १ इ॰ ६६-१३=) मकरण प्रथम् ही लिखा है। इस बाह्य खूब अर्थ को भर्तु हिर ने कालयोगाधिमित्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मीलिक शावतत्त्व उसमें है। असयोगाधि इस लिए है कि उसमें विनारशीलवा पर खूब टिट से आभास मिलवा है।

श्रसत्योपाधि यत्सत्यं तद् वा शन्दनियन्धनम् । दाक्य० २, १२६ ।

सन्वन्य वीनों श्रवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। राव्यतस्य रूपी श्रर्थ के साथ सन्वन्य वास्त्रिक रीति से नित्य है। जावि श्राट व्यक्तिरूपी श्रर्थ के साथ मनाह-नित्यता सम्बन्ध है।

# श्रर्य-विज्ञान की दुष्टि से विचार

७—पवल्लाल ने राज्यनद्वा को परम्या से खिन्स मानकर इसका विवेचन किया है। राज्यनद्वा को ट्रांट से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के वर्तन और द्विवर्ष है। राज्यनद्वा को ट्रांट से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के वर्तन और द्विवर्ष है। इसका स्पष्ट हो सकेगा। वपर्वुक्त डवाइरए में तीन बस्तुष्ट हैं, १ मूलत्त्व, २ अलिटिय वा जाति से स्पूत्र, हवा याच्यकि। मापाराक्ष में म्मूत्तत्वय राज्यत्व हैं २—काठित वा जाति सेंसार की विभिन्न मापार्थ हैं। ३ स्कूत्रक्व या व्यक्ति प्रत्येक भापार्थों के प्रत्येक राज्य हैं, पवल्लाल के क्या को ध्वान के राज्ये हुए इसका विवयः विनन्न होगा.—

ए---सतार की सम्रात भाषाओं में विद्यमान शाउतस्य एक है। शाउउतस्य ही वाचक है और अर्थहण में भी मौलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। मुट हिर ने वाचक शाउ में हो शाउउ बताए हैं, उनका सहस्य बुद्धितस्य और माणतस्य है। उनका क्यत है कि एक शाउउ का निमित्त है और इस अर्थ में भूषक होता है (वास्यट १,५४,४७), शाउदतस्य में ये दो तस्य सहते हैं। बुद्धितस्य (वियायतस्य) भाणतस्य को भेरणा देता है, उसी प्रेरणा के नारण वह स्यूलिस्ट व्यन्ति के भारत होता है। दूसरा प्राण्यत्य व्यन्तिस्य में अर्थ के वोध के लिए प्रयुक्त होता है। सुरय अय राष्ट्रतस्य है। श्रकः वायक राष्ट्रतस्य का वाच्य मध्यन्यवस्य से नित्य सन्यन्य रहता है। मंदेर इसदा प्रकारक है। भाषा श्रीर श्रव्यं नौतिक रूप में सदा विद्य-मान रहते हैं। श्रालिकवार के राष्ट्रों में ईखर क्स संकेत का प्रकारक है।

स-दितीयहोटि का वर्ष है जाति। शब्दशास में विभिन्न जाति हैं। संसार की विभिन्न भाषाएँ। परख़ित का कथन है कि जानि में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यह है भाषाविद्यान का आधुनिक सर्वमनस्त भाषाओं के विकास का सिद्धाना। राज्रूपी न्यक्ति नहीं श्रपितु मापाओं की श्राकृति (जाति) वदल्वी रहती है। इस के उदाहरए रूप में बैदिक माथा को ते सकते हैं। इसकी आठित 'आछितरन्या चान्या च सर्वात" नियम के अनुमार प्राकृत, माहित्यिक, संस्कृत, अपन्न शा स्राहि बाहारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में इसहा स्वरूप है। मंमार की अन्य भाषाओं तीटन, भीक व्यदि का ऐना ही इविहास है। १ - भाषाओं में कितने ही परिवर्तन हैाते रहते हैं, परन्तु मापा भाषा के रूप में चली जाती है। बैंदिक भाषा किउने ही खाकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप प्रहरा छरती गई। अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि होती है। २—नापा में अनेकों गुर्खों की सुष्टि और प्रलय होती रहती है, परन्तु मापा का मृत्तवस्त्र विद्यमान रहने से भाषा प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है। जातिरूप में भाषा और जातिरूप में भाषा के अर्थ नित्य हैं। इन नित्य शब्दों और अर्थों का सन्दर्भ प्रवाह-नित्यता के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बहुलती जाती है, उसी प्रकार भाषा के सारे राज्दों का अर्थ भी सान्धिक रूप में बदलता रहता है।

ग—वृतीयकोटि का अर्थ है ब्यकि । सब्द्रसाख में ब्यकि है प्रत्येक माण के मत्येक राज्य और प्रत्येक राज्य के अपने अर्थ । ये मवसे खून है, दिनका जन्म और नाम सवों के स्मृत क्ष्म से भी दीसता है। अतः पत्युक्ति ने इन्हें (इन्यमित्सम्) अनित्य कहा है। प्रत्येक राज्य का अर्थ भी अनित्य है। दिनका द्वार प्रत्येक राज्य का अर्थ भी अनित्य है। दिन प्रदाह होना और विकास, दिन प्रदाह सेनार में मुख्य का, भाषासाओं देखते रहते हैं। दिन प्रकार खुन बन्चुकों की आयु भी परिम्तित होती हैं, दभी प्रकार इन्हों आयु भी परिम्तित होती हैं, दभी प्रकार इन्हों आयु भी परिमित्त होती हैं प्रत्येक राज्य और प्रत्येक अर्थ का माध्यसाओं दितहान हुँ मक्ते हैं। ये प्रत्येक राज्य और प्रत्येक अर्थ का माध्यसाओं दितहान हुँ मक्ते हैं। ये प्रत्येक राज्य और प्रत्येक अर्थ का प्रत्येक साथ का स्वाह तर में नित्य की प्रत्येक साथ में प्रत्येक राज्य है। प्रत्येक साथ में प्रत्येक सुर्थ का सुर्थ माध्यस्त स्वाह तिस्था के उद्दाहरूर्य के अनुसार वहती बदलते बदलते इस्त्यों हुए भी भाषीका हुए से सिन्य का रहता है।

# सर्वार्थवाचकता

-—"मर्वे सर्वार्थवाषकाः" यह माषाविद्यात दी दृष्टि से सत्व है। नागेरा दा दृष्टा है कि योगिवन उसरो देख पाते हैं, माघारण व्यक्ति नहीं। साधारण व्यक्ति के लिए कपनी भाषा में तो राज्य विस्त वर्ष में बोटा वाटा है, नहीं

उसका अर्थ है, परन्तु मापा-विशेषज्ञों और उनमे भी बहुमापाविशेपज्ञों की दृष्टि मे शब्द "सर्वे सर्वार्थबाचकाः" ही है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा भी रोष्ट्रं राज प्रधानमध्यम हो हो जिला हुए न गर्वा हुए। जिला में कोई क्यर्थ होती हैं कीर किसी भाषा में कोई क्यर्थ हो। साधारण व्यक्ति के लिए एक क्यर्थ है पर उनके लिए बनके क्यर्थ है। जो जितना क्यिक ज्यापक प्रतिभायुक्त है उसके लिए राज्य की सर्वाधवीधकता उतनी ही वहनी जाती है। पूर्ण योगी के लिए वालुतः "सर्वे सर्वाधवीधकार" है। इस पर प्रस्त यह हो सकता है, जैसा कि उपर जयन्तमट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वार्थवाचक क्यों नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर जा राज्द जिस अर्थ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थित रहती है। भाषा-बिशेयह के लिए धर्य निरचय के साधन कर्य नियम्प्रण करते हैं। इन साधनी का वर्णन किया जा चुका है। वैसे इसका सैद्धान्तिक कथ यह है कि शब्दतत्त्व कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अर्थतत्त्व कहने से सारे अर्थ ( कुटस्य, जाति और व्यक्ति ) एक अर्थ शब्द में आ जाते हैं। ये देनों एक मूल-तस्य ( शब्दब्रह्म या शब्दतस्य ) के माथ और अभाव रूप से दो अपृथक् स्थिति रराते हुए भेद है । इनमें एक अंश ( शब्दवस्य ) वायक है और दूसारा अंश (अर्थतन्त्र) वाच्य है। इस मूल अवस्था में सारे राव्य अर्थान् एक मूलरावः तत्त्व सारे अर्थो (अर्थात् एक मोलिक अर्थतन्त्र ) का बोध करावा है। यह एक परम और भूष सत्य है। जिसका बास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी सप्ट रूप से देराता है। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शासी इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण दर्शन अवस्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शत्यवस्य से संसार की विभिन्न अर्गाणत भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर अर्गाणत अर्थी का विभिन्न रूप में बोप कराती हैं। शब्द श्रीर श्रर्थ का जा नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह बारतिक अर्थ मे तो मौलिक अर्थ को लेकर कहा गया है और व्यावहारिक एवं प्रवाह नित्यवा को दृष्टि में रसकर बाधुनिक या व्यावहारिक अर्थ के साध बसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। वर्तमान के मूल मे जा त्रैकालिक सत्ता है, उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रैकालिक सत्य है।

# नित्यवाद का दार्शनिकरूप

६—पवज़िल और मर्वहारि के जो क्यन हैं, वह बस्तुव: अयाह हैं। जो अपर विवरण दिया गया है, वह बहुत असों में एकांगी है। इस पर और स्कूम ट्रांट से विवेचन करने से बात होता है कि यह राज्द और अर्थ (स्पृत अर्थ में) का पिवेचन नहीं, अपितु ब्रह्मत्वस्त का विरत्नेष्ण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, अपितु संसार की सार्वि विदाशों का सूत्र रूप में स्टांटेक्स्ण है। इसकी पूर्ण स्वाया प्रतेष्ठ द्रांटिकोण से विचान करने पर स्पाट होती है। ये हो तस्त्र ही, विसको वैदाकरण शब्द और अर्थ नाम देते हैं संसार के मुसकारण दो तस्त्र हैं, जो एक जात्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों वन्हों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्मनाया, झात-अज्ञान, असि-नास्ति, माव-अमाव, स्टव-सत्य, अप्रि-नोन, और आधुतिक विज्ञान के राज्दों में धनात्मक और स्ट्रास्तिक राक्तियों ना नाम देकर त्याट दिवा है। पख्डिल और मर्ट इस्ति ने वया करने टीक्कासों ने एक नहीं, अनेक रुपतों पर इस वाद का पहत स्पट रूप से संकेत किया है, जो कि स्मूल ट्रिट से स्वनंति और क्प्रासंगिक सा भवीव होवा है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्मूल व्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को राज्दवत्त्व कहकर संसार के सार्र प्रकृत क्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को राज्दवत्त्व कहकर संसार के सार्र प्रकृत क्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व योग भीतिक जात में जीवायान स्पूल सोट और क्याक वा है, पंचमूतों और पंचतन्मात्राओं का है वही प्रकार से क्याकरण में उनके प्रतिनिधि वर्ण पद और वाक्य हैं। इनका बातविकरूप सप्ट कर देना ब्रह्मतत्त्व या राव्यवत्त्व की आत्मा ना स्वरूप प्रकट कर देना है। अवएव मर्ट इसि में इस विवास है। यह साधन है, इसके समझ लेने से इसके अन्तनिहित राज्य-तत्त्व की प्राप्ति होती है।

> ब्यबद्दाराय मध्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया वतः। शास्त्रेषु प्रक्रियामेदैरविद्येशेषवर्वते। स्रतागमदिकल्पा तु स्त्रयं विद्योपरवर्वते॥

वाक्य० २, २३४—२३४ ।

सन्भवतः इद्व पेसी हो बातों को दृष्टि में रतकर वैदिक महर्षि ने कहा या कि इसको देखते हुए भी इन्न लोग नहीं देखते हैं, और इसको सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। परन्न जो इसको खांच खोलकर देखता है और ठीक सुन लेगा है, इसको बहु कपना सकर भक्ट कर देता है। पत्रज्ञलि ने महामाध्य में इसको आरम्म में होस्पट बहुत भी किया है।

उत ता पर्यम्न दद्शं वाषमुत ता श्रद्धम श्र्योन्येनाम्। उतो त्वस्मै तम्बं विसस्ने, जायेव पत्य उगती सुवासाः॥ भद्रा० श्रा० र।

# बौद दार्शनिकों का श्रपोहवाद

अपोहवादं का इतिहास—ज्युंक विवेचन के परचान् यह विचन नहीं प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्मृत रूप से प्रस्तुत किया जान । यह बीद दर्शन के मौतिक सिद्धान्तों का एक बंग हैं। गीतम बुद्ध के अंगुचर-निद्धान (३,१,२४) के 'अतित्य, दु-स्य, अनात्म' इन एक सूत्र ने युद्ध का निया दर्शन समाविष्ट है। युद्ध ने चित्रकृताद (महानिवानसुच दी० नि० २,१४) प्रतीन सम्विद्ध 'असिन्य, सिन दुर्द मबति' (म० नि० १,४,०) अर्थान् इनके होते पर यह होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्व समुत्याह के इस विच्छिनन प्रवाह को ,लेकर नागार्जुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। श्रानातमवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे श्रात्मवाद को वालघर्म कहते हैं।

अवं भिरसवे, केवलो परिपुरो वालधन्मों। मन्किम नि॰ १, १,३। नागार्जन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, "कहीं भी कोई सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न विना हेतु के ही।" (मध्य० का॰ ४)। असंग ने योगाचारभूमि में अतित्यवाद और प्रतीत्यसमुत्याद का और विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवरयक या कि सभी पदार्थों की अनित्य माना जाय । इसमें सबसे बड़ा विन्न आकृति या जाति था। यदि व्यक्ति के अविरिक्त जाति जैसा कोई भी पदार्थ मानना पड़ता है तो श्रनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक हो गया कि जाति का बहुत उम रूप से खरडन किया जाय। परन्तु जाति का खरडन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि में जा अनेक में एकता मिलती है, उसका भी छुछ उत्तर होना चाहिये था। अतः अपोहवाद का जन्म हुआ है। विक्ताग ने सर्वप्रथम इसका सुख्य रूप से प्रतिगादन किया है। दिक्ताग ने अपने मुख्य प्रत्य "प्रमाण समुचय" के ६ परिच्छेदों में से पंचम परिच्छेद अपीइ-परीत्ता, जिसमें ४२ श्लोक हैं, लिखा है। कुमारिल भट्ट ने दिख्नाग के इस अपी-हवाद का रत्नोकवार्तिक के अपोहवाद प्रकरण (रत्नोक १ से १७६) में बढ़े कहापोह से सारडन किया है। कुमारित के आहेपों को टिप्ट में रतकर घर्म-ज्यान त सरका किया है। जुनारस के जार्य का डाउन रसकर वर्ग कीर्ति ने सपने प्रत्य प्रमास-नार्तिक में, तो कि दिक्तास के प्रमाससम्बद की स्टाक्य है, आवश्यक सुधार करके अपोह्यह को तये रूप में रक्ता है। धर्म-कीर्ति ने ( तृतीय परिच्छेद ३,३) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४,१३१) में अपने विचारों को सप्ट किया है। जयन्तमह ने न्यायमंत्ररी (पृष्ठ २७६ से २८६) में धर्मकीर्ति के सत का बहुत विस्तार से खरडन किया है। रक्षशिर्ति ने अपोहवाद का सरडन करने वालों में वाचरपति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का भी उल्लेख किया है। इनमें आलेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीर्ति ने "अपोइ-सिद्धि" के निरूपण् में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोइ-बाद दिङ्नाग, धर्मकीति और रलकीति के द्वारा अपने स्वरूप की बदतता रहा। सुख्य लक्ष्य जाति का खरहन रहा है।

श्रपोहवाद का स्वरूप—श्वास्तिक वर्शनों ने शब्द और अर्थ के सम्यन्ध से अर्थआन का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समर्थक होने के कारण बीद्धगरानिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मता-इसार शब्द से अर्थहान का अकार यह है। जैसे गाय शब्द गय पह का बोध नहीं करावा है, अपितु प्रथम "अपोह" अर्थान् अन्य की व्याष्ट्रिंग, जैसे आव श्राह्, करता है। तद्दनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यावृत्ति होने पर अतु-मान से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह गाय है। हुमारित ने जिस क्योहबाद हो तेकर सरहन किया है, उसहा स्वरूप उनके दीकाकार पार्यसारिय मिन्न ने रलेकवार्तिक क्योहबाद महरूरा रलीक १ में सप्ट किया है। करान्त विलक्षरा पहाँचों में साहर या सामान्य का बोध उसके क्ष्म की क्याइति से ही देखा जाता है जैसे गाय क्षाद हायी के साहर का की कराता हो तो कर प्रमान के साहर का की कराता हो तो कर प्रमान के साहर का की कराता हो तो कर मिन्नों की ज्याइति करके हो जाता है। इति म्लार गाय सह का कर्य गाय से मिन्नों की ज्याइति करते हो साता कार प्रार का बोध करा सकता है। करए गाय से मिन्न की क्याइति क्यों समानता गाय प्रार का बास्य है इतीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली गाय का नहीं है, किन्तु गाय से मिन्न की क्याइति होनों में है, गाय कहने से लाल काली होनों गाय का सोध होता है। करवह जाता होता है कि प्रार वस्तु की सच्च का बोध नहीं करते हैं। क्याइत का होता है कि प्रार वस्तु की सच्च का बोध नहीं करते हैं। क्याइत का होता है कि प्रार वस्तु की सच

यह कपं ग्रावलेयस्य वाहुलेयस्य नास्ति तत्।

सन्द्रस्पप्रशृक्षिद्वंचोर्ये न मिसते ॥ इलोक वार्तिक । पर्मकीर्विका विवार—इनारिल ने दिङ्नाग का यह मत देकर इसका स्वरुक्त किया है। वयन्त मह ने पर्मकीर्तिक मत का उल्लेख किया है। दौद मत के खन्तार सान विकत्यालक है। कन्य की व्याकृति न बाह्य है और न काम्यन्यर । क्षरित्व सान कार्र बलु से प्रमक्ष है। वह न वाहर है न कन्यर, क्षरपन इसकी निष्या कहते हैं। यहिशोनीं नहीं है तो इसका क्या स्वरूप है ? क्यारेगिय विकत्या-कार्यक क्षाकारमात्र ।

गार राज्य बहुने पर विज्ञावीय की व्याकृषि का उन्लेख करने वाला सा विकल बात होता है। सजावीय की व्याकृषि का उन्लेख नहीं करता । राज्य विकल के दुल्य ही विषय बाते होते हैं इसलिए कहें अन्य का अपोहिंबरणक कहा जाता है। यह आरोपित आकार बाला विकल्प न बाहर है, और आरोपित होने के कारण अन्य भी नहीं है, क्योंकि टक्का राक्ष्य क्षात्र है। अतरब इतना कोई के जारण अन्य भी नहीं है, क्योंकि टक्का राक्ष्य क्षात्र है। अतरब इतना कोई के जारण अन्य सार्थ सार्थक क्ष्य से अपोह (अन्यव्याकृषि ) कहा जाता -है। स्वायनंत्री, पुष्ठ २००१

#### रतर्कार्ति का विशिष्टापोहबाट

 कहते हैं कि कोई भी ज्यक्ति पहले तिथि का ज्ञान करके वाद में अर्थोपित से अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है और नहीं अपेश को जानकर अन्यव्यावृत्ति की नहीं जानता है और नहीं अपेश को जानकर अन्यव्यावृत्ति विशि हो। इसलिये गाय का ज्ञान है। अपयो के व्यावृत्ति का ज्ञान है। यथिर अन्य व्यावृत्त का ज्ञान है। यथिर अन्य व्यावृत्ति का ज्ञान है। वश्में क्लेस्त नहीं किया गया है व्यापि विशोधिक को प्रावृत्ति का ज्ञान होंगा ही है। गोधिक से व्यावृत्ति में हो भी शब्द का प्रयोग किया गात्र है। ज्ञास प्रकार नीलकमत के लोवक इन्दीवर शब्द से नीलकमत के ज्ञान में मील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो ज्ञावा है। इसी प्रकार गोधिपत्रव्यावृत्त के क्या में मील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो ज्ञावा है। इसी प्रकार गोधिपत्रव्यावृत्त के क्या के अर्थ के ज्ञान के समय का व्यव्यावृत्ति का ज्ञान कानिवार्य है। यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यव्यक्ति का ज्ञान को स्वावृत्ति का क्षान वो अप्य का परिहार केंसे होता है। "गाय बांधी" कहने पर वह घोड़े आदि को धो देगा।

नास्मानिरपोद्दशस्त्रेन विधिरेव केवलोऽभिमेतः । नाप्यन्यव्यावृत्तिमार्थं, किन्तन्यापोद्दविशिष्टो विधिः शब्दानामर्थः । अपोद्दसिद्धिः , पृ० ३।

हुमारिल का मत—कुमारिल ने क्योहवाद का खरडन करते हुए जिला है जि गायिमना की व्यावृत्ति कहकर गायवाति का ही त्याद उल्लेख करते हैं। क्षान कोई प्रयक्त सचा नहीं है, भाव का ही रूपन्तर है। (खोक १ से २)। लाल काली कादि गायों में जब तक जाति की सचा नहीं मानी जायगी, वह तक विभिन्न बच्चों में साहरव की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिक्सी सचा को बौद मानते नहीं है। इन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय राव्य लाल कौर काली दोलों मजत को गायों का बोप कराता है, वह विचार युक्तिनंत्र नहीं है। इन्यें कि जाति दोलों मजा की मानों का बोप कराता है, वह विचार युक्तिनंत्र नहीं है। क्यों के जात्य से भिन्न को व्यावृत्ति करता है। क्यों का विभाग यह होता है कि समस्त गायों बाहे काली हो या नहीं, दूसरी और शह काली से भिन्न को निषेप करता है। इस प्रकार 'काली गाय' का कर्य निकलेगा जाती और काली से भिन्न दोनों प्रकार की गायों का वोष होता है, ब्यां कि वह सभी साता को मानने से तब प्रकार की गायों का वोष होता है, ब्यां कि वह सभी गायों में समानक्स से है। रलोक वारिक, क्योहवार, रलोठ १ से १०।

प्रमाचन्द्र ने प्रमोचकमत्सातंपढ में ( पृष्ठ १२४ से १३० ) अपोहवाद का विस्तार से सरहन किया है। बहुत सी बुक्तियों जो कुमारिस ने ही हैं जन्हें भी बहुत किया है। प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आंख बन्द फरके मानने से वी सिद्ध हो सकता है, अन्यया नहीं। अन्य की क्वावृक्ति ही क्वित कहने से तीति का निरोध होगा। गाय आदि कहने से जो झान होता है वह निर्धासक नहीं अपितु विधिक्त होता है। यदि अन्य अपे से वो अपने से कि सम्बन्ध की अपीति का सम्बन्ध के अपीति का सम्बन्ध होता है। यह निर्धासक नहीं अपितु विधिक्त होता है। यदि अन्य की ज्यावृक्ति ही उसका अपे है वो अन्य की अपीति नहीं कराएगा। उसके तिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होगी। यदि यह कहें कि एक ही

गाय राज्य से देनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायँगी अन्य की आवरयकता नहीं, तो यह कथन ठीक नहीं है। एक ध्विन से एक ही समय में दो विपरीत कार्य, विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर-सर विरोधी हैं, अतः एक से होनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं। यदि यह कहें कि गाय राज्य से गाय से भिन्न की निवृत्ति सुख्य करने द्वारा की जाती है, तो गाय उपल कहने पर पहले गाय से भिन्न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता था। प्रसेव १ पूर १९४।

जयन्तपट्ट ने भी इमका बहुत बिस्तार से (न्यायमंत्ररी पू० २५६ से २८६) सपड़न किया है। जयन्त ने (पू० २८६) में सपट रूप से लिया है कि कुमारित के दिये गए दोपों से कवने के लिए पर्यक्रीय ने जो उनाय निकल्त है, उससे भी काम नहीं बल सकता है। वह भी एक संकट ही है जाति को सोनार किये बिना विभिन्न गार्गों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और ज्यक्तिहोंनों ही अरुक है। इस है पढ़ को निषेप करना जनभिहाता है। पू० रूप है पूर्व है। पूर्व रूप हो हो। पूर्व रूप है। पूर्व रूप हो। स्वाप्त है। पूर्व रूप हो।

भर्त हरिका विवेचन भर्त हरि ने बीहों के अपोहवाद का उल्लेख (बाक्य • ३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिल्लाग और धर्मकीवें ने गुद्ध के अपोदवाद को रक्ता है, उसका उसी प्रकार का उत्तर इसारित, वारक्तित उदान आहि ने वैदर जातिवाद को पृष्टि की है। 'सर्वहरि ने अपोदवाद का उस्तेल करके भी अपोहवाद का खरडत नहीं किया है। उत्तर्हित के अपोदवाद का उस्तेल करके भी अपोहवाद का खरडत नहीं किया है। उत्तरीने इसके मृत पर इंडारापात किया है। युद्ध का खनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चता है, भूट होरे ने असनभूव बताया है। यारक, पवज्जित, करित सादि ने इस सिद्धान्त को सन्मुल रक्ता है कि असन् से सन् की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी होगी, सन् से ही सन् की उत्पति होगी। भट्ट हरिने बिस्तार से(बाक्यः का०३ पृ० १२७ से १३७) श्रभाव से माव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खरहन किया है। यहाँ पर मौतिक प्ररन, ने। कि संसार का सब से जटिल प्ररन अब भी है, यह है कि छष्टि तस्व के मूल में कीन मा तस्व है। यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से माव और अभाव एक ही मृल वत्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक और श्रुणत्मक शक्तियाँ अवि-च्छिन रूप से सृष्टि में रहती हैं। माव और अमाव दोनों में से भावतत्त्व अवि-नाशी और अत्तर है, किन्तु अमाव अंश में आपेत्तिक विनाशिता और तरता है। बुद ने यद्यपि मीलिक तत्त्व के अन्वेषण में संमार की अत्येक अनित्य वर्ल में धनित्यवा को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलस्य को पहुँचते समय उन्हें कोपेज़िक श्रमावारा श्रमन्वत्त्व ही हाय श्राया । वहायर श्रमन् की श्रपेता मीलिक क्त्व, जो कि श्रमत् का भी मूल है श्रयान् जिनके सन् श्रीर श्रमन् दे। माग हैं, को पात न कर सके। पतजाति जादि ने उसमें नित्यमान ( सन् ) शक्ति को पहि-

चाना है, खतएन <sup>प</sup>न हि पदार्थ सत्तां न्यांमचरित" ( अयाँत् पदार्थ अपनी सत्ता नहीं द्वोडता है ) कह गये हैं । अत्यन्त सुरम दृष्टि से मर्ट हिर्रि ने भी विचार कर इसीतरन को ठीक पाया है । मावतत्त्व सर्व प्रयम् स्यूल रूप में कैसे खाया, इस पर मर्ट हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गृढ वात है अर्थात् इसकी वास्तविकता योगी ही प्रत्यज्ञ कर सकते हैं।

श्राराञ्चला तिवयं वृत्तिः यदमाग यदनमम्। मावाना प्रागभूतानामात्मतस्व प्रकारावे॥

बाक्य० ३, प्रष्ठ १३४

सृष्टि की उत्पत्ति परमाशु के भागत्मक अश से हुई या अभागत्मक अश से यह त्रान भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है। भारतीय महर्षिणों का इस पर सप्द निर्ण्य है कि दोनों अशों की सचा होने पर भी सात अश सृष्टि का कारण है। माबात्मक बरा को सत्यता पर विश्वास रपने से कहें तिराता सुप्त बीर बातना को मानना पड़ा है। दूसरी बीर असत् बरा को शीकार करने से बतित्यता, हुएत बीर बतात्मा बरा को शानना एडा है। सार बरा को सीतिक रस्त्र मानने से शन्द बौर बजर् में सन्यन्य नित्य सिद्ध होता है। क्षमाव बरा मानने वालों को खणात्मक अश अर्थात निषेष अंश ज्ञात होता है। परन्त आपा के खरूप और ज्यावहारिक प्रयोग पर भी व्यान देने से राज्य और अर्थ में सम्बन्ध ज्ञात होता है। यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है निपेध रूप से नहीं। अतः अपेरहबाद का सिद्धान्त सैद्धान्तक दृष्टि वार्सानिक दृष्टि, मनेतविद्धातिक दृष्टि एव व्यावद्यारिक दृष्टि से सर्वया असगत और अयुष्टिपूर्व हात होता है।

#### ऋध्याय—६

#### शब्दशक्ति

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर विचार करने के परवात् इस अध्याय में शब्द से अर्थ का क्या सम्बन्ध हैं, इस विषय पर विचार किया दायगा।

शब्द की उपयोगिता - पतञ्जलि का कथन है कि "क्यर्यगत्यर्थः शब्द प्रयोगः क्यं संप्रत्ययिक्यामीत शब्दः प्रयुक्तते"। (महा॰ २, १, ४३) क्यं का बेाच कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही शब्द की क्यावहारिकता अपयोगिता है। कुमारित ने भी वन्त्रवार्विक में इसी क्ययोगिता को ट्रांटर में रखते हुए कहा है कि —

सर्वो हि ग्रन्दोऽर्यमत्यायनार्ये प्रयुज्यते । मीमांसा॰ स्व १, ३, = की टीका ।

 श्र्यकान के साधन—यह शब्द की उपयोगिता श्रयेंबाधन है तो यह विचार अपस्थित होता है कि अर्थकान कैसे होता है, उसके कीन से साधन हैं।

लोकन्यवहार—गाणिन का इस विषय में कथन है कि लेकन्यवहार से ही क्षयंज्ञान होता है।

प्रचानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाखत्वात्। श्रष्ट्य० १, २, ४६ ।

कारिश्वाकार यामन-जवादित्य ने पाणिनि के भाव को स्वय्ट करते हुए लिखा है कि गास्त्र की अपेका अन्य होने से लेक को पाणिनि ने "अन्य" नाम दिवा है। अन्य प्रमास है अर्थात् लेक्समास है। राज्यों में अपेबापकवा स्वामानिक है। लेक्स्यवहार से इस अर्थ का ज्ञान होता है। अत्यव्य पाणिनि ने लेक्स्यय-हार को अर्थाज्ञात का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचार्यों के कविषय नियमों को अतावस्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है।

> लोकत प्रवार्यगतेः। यश्च लोकतोऽर्यः सिद्धः कि तत्र यत्नेन। कारित्रका, १, २, ४६।

कात्यायन श्रीर पवञ्चलि ने पास्पिनि के मात्र को निम्न राज्यों में स्वष्ट किया है:-- यदि तर्हिलोक एपु प्रमाणम् । कि शास्त्रेण कियते ? स्रोकतोऽर्थेमयुक्ते शन्द्रपयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः॥

महा० आ० ।।

राजों का प्रयोग और बनसे अर्थज्ञान लोकव्यवहार के हारा ही होता है। व्या-करणराष्ट्र लेकिकप्रयोग में घर्म और अपमें की व्यवस्था करता है। अर्थान् साधु और शिष्ट-प्रयुक्त राज्यों के प्रयोग से घर्म होता है और असाधु के प्रयोग से अपमें।

इतिहान में अर्थश्चान—नागेश ने अर्थशान के साघन पर विचार करते हुए इतिहान को अर्थशान का सुक्र साधन बताया है। तागेश का कथन है कि अब एक इतिहान नहीं होगा, तब वक शान्द्रवाध नहीं होता ।

तत्रागृहोत्तवृत्तिकस्य शान्दवोधादराँनात्। मंजूपा, पृ० १२ !

शाख्रेवाय के लिए बावर्यक है कि यह झान वहते प्राप्त किया जाय कि असुक राष्ट्र असुक अर्थ का वोघ करावा है, वर्यात् इस राष्ट्र से इस अर्थ का बोघ होता है और इस राष्ट्र का यह अर्थ है। इस वृत्तिज्ञान को शांकज्ञान या शंक्रियह नाम से भी सम्वाधित करते हैं।

शक्तिप्रह के ब्याठ साधन—शक्तिप्रह किन साधनों से होता है। इसके विभिन्न रूपों का बल्लेख वैधाकरणों, नैयायिकों, साहित्यकों बादि ने किया है। वनका संक्षेप एक प्राचीन श्लोक में किया गया है। शब्दशक्तिश्रकाशिका में जगदीश में बसको बहुव किया है।

> शक्तिम्हं व्याकरखोपमानकोषातवाष्याद् व्यवहारतस्य । बाष्ट्रपस्य शुपाद् विवृधिर्वदन्ति साक्षित्यतः सिद्धण्वस्य सृद्धाः॥ श्लोक २०।

राष्ट्रिक का ज्ञान निम्न ज्ञाठ प्रकारों से होता है:—१—व्याकरण, २—व्यसान, १—वेप, ४—आप्रवाक्य, ४—व्यवहार, ६—वाक्यरोप (प्रकरण), ७—विवरण ५—ज्ञातपद के साहचर्य से।

बैसा कि उत्तर उत्लेख किया गया है, लोकत्यवहार सबसे मुख्य साथन है, ' ऋत्य साथन गाँग हैं। अतएव प्रथम उतका विचार उचित है।

लोक्न्यवहार—१—लोक्न्यवहार। नागेश ने मंजूपा ( ए॰ १६ तया ४६७ )
में च्ल्लेख किया है कि बालक के सर्वप्रयम ज्ञान लोक्न्यवहार या दृद्ध न्यवहार
से होता है, बालक क्षावाप और उद्धाप तथा अन्यय अतिरक की पदित से दुर्दों के व्यवहार से अर्थ के समक्षता है। आवाप का अर्थ है पदान्तरभ्रेष अर्थात्
वास्य में नए राज्य का सिमान्नए और उद्धाप का अर्थ है विद्यमान पर का त्याग।

अर्थात् जो राज्य वाक्य में है, उसमें से उसका पृथक्तरण । अन्यय का अर्थ है, जो अर्थ उसके साथ सन्यद्ध रहता है और ज्यितरेक जिसकी उससे विभिन्नता है। निन्न इराहरण से यह बात सप्ट होती है एक प्रत्य पुरुष जव अपने होटे को यह आदेश देता है कि "मामानय" (गाय लाओ), तब यह गाय नामक प्रगु को लाता है। इसको देतवनर समीपस्य वालक यह सममता है कि इस वाक्य का अर्थ है "सासा आदि से पुरुष पशु-विशेष का लाना"। इसके परवात "गां वधान" (गाय बांग तो) और "अरवमानय" (अरव को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आजा मात होने पर वह गाय बांधता है और अरव को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आजा मात होने पर वह गाय बांधता है और अरव को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आजा मात होने पर वह गाय का वाच्या है अर्थ अरवमानय" अर्थ है साम अर्थ है वाला है। वालक आवाप और उद्याप से अर्था ("गामानय" में वां "आनय" राज्य या, उसको हटाकर "वधान" पाच्य वांच के प्यांच अर्थ देतों स्थानों में विच्यान है परन्तु द्वित्रीय वाक्य में लाने के स्थान पर वांचना अर्थ है गाय है, अत. वह सममता है कि गो वा अर्थ है गाव और आनव पा अर्थ है लाना। अत्यव ' अरव- वह सममता है कि गो वा अर्थ है गाव और जानव था अर्थ है लाना। अत्यव ' अरव- वह सममता है कि गो वा अर्थ है गाव और जानव था अर्थ है लाना। करपव ' अरव- वा स्था सा जा है, इस प्रवार तीन बाक्यों के अरवण से उसे गी, लाना, प्रांचना और कार्य होता है, इस उन्हों का अर्थ ज्ञान होता है।

जगहीमा का अवएव क्यन है कि किस सन्दें का क्या कर्य है, इस संकेत का हान सबसे प्रथम छुड व्यवहार से होता है, अन्य उपनान खाहि साथनों से शास्त्र-हान बाद में होता है।

स्रोटसिदि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेरवर ने वीन रहोक प्राचीन प्रन्य से बढ़त करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रवन्धों ( पुलक क्षांकि) में विधानात राज्य कीर कार्य के सम्बन्ध को जानने बाले व्यक्ति जिस राज्य को जिस कार्य में प्रपुक्त करते हैं, वस कार्य को मगोपस्य व्यक्ति उनके व्यवहार से समक लेता है। कार्य राज्यांच्यान लोक्याबहार से होता है। को राज्य लोक्क्यबहार में नहीं कार्य हैं या विजया प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे ब्रह्मात राज्यों को मैक्स्रों बार सुनने पर भी कार्यक्षान नहीं होता। स्रोटसिद्धि प्रकृति है।

व्याकरण--२-ज्याकरण । मर्ज्हिर ने वर्ष हो प्रकार का बताया है, र-व्योद्धारपतर्थ, २-स्थितलक्षण ।

श्रपोद्धारपदार्था ये ये चार्याः रियतलद्भणः।

बास्यव १, २५।

अपोद्धार राज का मह हिर ने पारिमापिक रूप में बहुत प्रयोग किया है। अपोद्धार राज्य को होलाराज ने ( कारत के हुए १) अन्य में बताते हुए इनडा अर्म किया है कि 'अमोदिप्रयन्ते करपानावुद्या निष्ठाप्यन्ते" (करपान के द्वारा अपो-ह्या दिमाजन या निन्देष्ट )। क्यांकिया या क्यांकरए राज्य का ला याँगिक अर्मे किया जाता है अर्थान् विमाजन, बनी अर्थ को अपोद्धार राज्य भी प्रस्ट करता है। वैयाकरलों के मतानुसार वाक्य अखरड है उसमें से पहों को एयक करना (वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और प्रत्यय को ट्रयक् करना (पद विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कहाता है। अपोद्धारपदार्थ अर्थात् पदिच्छेद से आप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्यविच्छेद से आप्य विभिन्न पदों का अर्थ । स्थितलक्षण का अर्थ है, जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप स्थित पा तिरिक्त रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित (निरिक्त ) होने से स्थितलक्षण कहा जाता है। जो पद को अर्थ का साधन मानते हैं (पदस्कोट-वादी) उनके मतादासार पद स्थितलक्षण है।

नागेरा का कवन है कि 'प्रयम राकिपड़ी वाक्य पव'' (मंजूपा पु० १६) सर्घप्रयम राकि का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक क्या प्रहूण करता है, उस
समय उसे बाक्यों के द्वारा ही मिलाकर क्यांज्ञान होता है। इस स्थितलक्ष्य क्यां
का हान सुक्य रूप से लोक्ज्यवहार से होता है, इसमें ज्याकरण की सहायवा
विग्रेप क्षावरयक नहीं होती है। क्यांकरण की अन्यव्यविरेक की पहति का प्रयोग
करके यह प्रहाद होती हो क्यांकरण ही अन्यव्यविरेक की पहति का प्रयोग
करके यह मुक्ति क्यांन् पातु या संज्ञा राज्य का क्यां है और यह प्रत्य का ।
पात्यर्थनिर्णय, तकारायिनर्णय, सुवर्थनिर्णय कादि का जो गम्भीर कीर विशव
विवेचन नागेरा ने मंजूपा में और कीएडमट्ट ने मूपण में किया है, उदका हान
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। बाक्यरूप प्रयोग का क्यां लोकज्यवहार
कराता है, पादु-प्रत्यय, निपात क्यांदि का पृथक्-पृयक् क्यां कार्य है, यह व्याकरण
स्वाता है।

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का ब्युत्पचिताभ्य कार्य ही प्रचित्त कार्य होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही कार्य रहता है और कभी विभिन्त । अतप्रव पाणिनि ने इस विपय में लोक-प्रसिद्धि और लोक क्याहार को सुक्त साधन बताया है। जो कार्य लोक में प्रसिद्ध है वह कार्य लिया जाएगा।

योगप्रमाणे च तद्भावेऽदर्शनं स्यात् । प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाण्त्वात् ॥ श्राच्या० १, २. ४४ से ४६।

अवएव विश्वनाय ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की ब्युत्पत्ति अन्य रूप से होवी है और उनका प्रयोग विभिन्न रूप से होता है।

> श्रन्यद्वि शुब्दानां ब्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम् । साहित्य॰ २,४ ।

उपमान—३—उपमान । जिन शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं है उनके अर्थ का मान सादरय से कराया जाता है । गो शब्द का अर्थ ज्ञात होने पर गवय शब्द का क्या अर्थ है, इसकी जिज्ञासा होने पर "गीरिव गवयः" ( गी के तुत्य गवय होता है), के द्वारा गी के सदश पशु का होना होता है। यदापि उपमान के द्वारा निरिचत और तान्त्विक अर्थ का झान नहीं होता वयापि अप्रत्यत्त वस्तु का वीध उपमान के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है।

कोए—४—कोष। जिन शब्दों का व्यर्थ झात नहीं है उनके झान के लिए कोषों से विशेष व्यावस्यकता होती है कोषों में शब्दों के जो क्यर्थ दिये गए हैं, उन क्यर्थों के तर शब्दों के जा क्यर्थ हिन तर क्यर्थ के तर शब्दों के जा क्यर्थ हिन तर क्यर्थ के तर शब्दों के जा क्यर्थ स्थापनाची शब्द के का उनके क्यर्थ स्पष्ट करते हैं। व्यावहेन रिचार्ड से ने (१०२००) कोष की उप्पितात के विषय में लिखा है कि कोष यह बताता है कि प्रेसी क्यर्थ में इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? । चेन के विषय में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से क्यर्थों का संमहन्मात्र है। एक-एक शब्द के किन ने ही वर्ष कोषों में दिये गए हैं। उनमें से कीन क्यर्थ किस स्थान पर लिया जायगा, कीन से क्यर्थ विशेष प्रचलित हैं और कीन से क्यर्यमत्तित या अपनित हैं, इसका निर्णय होकक्यवहार और प्रकरण क्यार्थ द्वारा होता है। सामान्य रूप से कोष श्रेष्य विशोष के लिए उपार्थेय होता है।

सामान्यतया आप्त का अर्थ है विरवास योग्य व्यक्ति । यालक माता पिता आदि के पताये अर्थ को संस्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, यह पिता है, यह पिता है, यह पिता है, यह पाता है, यह पिता है, यह पाता है, यह अर्थ विता कि जिस वस्तु को संवेत कर के जो अर्थ वताते हैं, उसको यालक स्वीकार करके तद्वासार प्रयोग करता है। अर्थहान में आप्त-यवन बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है, वाल्यावस्था से लेकर युद्धावस्था एक आप्त यचन को प्रमाण मानकर ही अर्थ का हान किया जाता है। गौतम का कथन है कि "आप्तेपदेश के सामर्थ्य से शब्द से अर्थ का हान होता है।"

#### श्राप्तोपदेशसामर्थ्यांच्छुब्दादर्थसम्बत्ययः। न्याव० २, १, ४२।

बात्सायन ने इस सूत्र की ब्यास्या में लिखा है कि ऐसे व्यर्थ जिनकों कि हम प्रस्यचंतः नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, व्यत्स्या देवना व्यादि, इनना ज्ञान केवल राज्द सत्ता से नहीं, व्यति व्याप्तों केकथन से ही होना है। केयट ने भी (महा० २, १, १) में इसी माब को प्रकट किया है।

मर्च हिर्द ने ऋर्य को ऋष्वें (धर्म ऋषमें) देनवा और स्वर्ग के तुल्य निराकार बताया है (वाक्य० २, १२१) ऑर कितने ही तत्त्वों को ऋतमार्वेय ( ऋवर्ग-नीय ) बताया है। ( वाक्य० २, १४४)। जैसे श्रात्मा, मन, काल आदि इनका स्या ऋर्य है यह आर्सों के क्परेश से ही झात है। सकता है। आर्स व्यक्ति इनका ओ इन्न वर्णन करते हैं वही अर्य भाग्न होता है। आप्टेन रिचार्ड सका (पृ॰ १६७) क्यन है कि ऐसे शब्दों (भाष, आत्मा) के अर्य जो भिन्न-सिन्न शाबों में जिस रूप में दिये गये हैं. वही समके जाते हैं।

नाभ्ययेषं (प्रकर्ण)—६—वाक्यरेण ऐसे स्वली पर जहां पर एक शब्द के नानार्थ आदि होने के कारण अर्थ संदिग्ध होता है, वहां पर वाक्यरेण अर्थात् बाह्मपत चित्र वा प्रकर्ण हारा अर्थ का झान किया जाता है। यथा यथ राज्य का स्माप्त के निए करते हैं और कार्य जोता जो के निए करते हैं और अर्था जोता जो के निए। इसलिए जब यह कहा जाता है कि "यवमयप्रकर्म बीत" (जब यवनिर्मित होता है), वब सन्देह होता है कि कीन सा कर्य निया जायगा। जहां पर यह साइय कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से हात होता है कि यह राज्य का 'जी' अर्थ निया जायगा।

विवररण — ७ — विवररण जिस शब्द का क्यें शाव नहीं होता है वसका विवर रण से क्यें शाव होता है। यथा "पत्रिक" का क्यें स्पष्ट करने के लिए "पार्ड-करोति" (क्वाता है), क्वेंने से क्यें का हान होना है। "शी" शब्द का वोच कराने के लिए साला लॉल्स कक्कर खुर सींग से युक पशु-विशेष कहने से वस पशु का शाव है। विवरण सभी प्रकार के क्यों का स्पष्ट करने के लिए विशेष वर्षोगी साथन है।

हीतपद का साहवर्य — कालपद के साहवर्य से भी राज्य के कर्य का ' हान ही जाता है। यथा "इह सहकारतरी मधुर रिको रीति" (इस खान्न के इन पर की मस मधुर राज्य कर रही है), इस बाक्य में क्या राज्यों का कर्य हात हो सी पिक राज्य का कार्य कर्य काल राज्यों के साहवर्य से कोव्छित पढ़ी हात ही जाता है।

### अर्थज्ञान में विष्न

रिन्दर्गिक का अज्ञान-राज्य से अर्थकान के साधन उरूर बताये गये हैं। परन्तु कई कारण देसे हैं जिनकी सत्ता से राज्यों का अर्थज्ञान नहीं होता है। नागेशा ने सबसे अथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया है। मंजूपा, पृ० १२।

प्रभा अध्याय में इसका बल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वामाविक रांकि है कि वे कार्यवाब कराते हैं। उनकी रांकि का जब तक हाम नहीं होजा तब तक इनका अर्थ डात नहीं होजा है। उपदों में क्यर्थ है, एर्सु बालक जब रन करों की हृद्ध व्यवहार, आवाय, ब्हाय या सावात उपदेश से जान लेवा है, ऐव चन शुनों को सार्यक समझ्या है। जो बाद बालक के लिए है, वहीं, प्रत्येक आवालरह के लिए है। जब तक अचित राज्य की राक्ति का ज्ञान नहीं होता है, तब तक उन राज्यों का अनेकों बार अवस्य करने पर भी किसी अर्ध की दर्म स्थिति नहीं होती है। अलेक देश और अलेक भाषा में सहतों राज्य हैं जो अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और सार्थक हैं, परनु जो व्यक्ति उस भाषा की और इनकी राक्ति को नहीं जानता, उसे उससे कोई अर्थ बात नहीं होता। अतः राज्यस्थित का अज्ञान अर्थक्षान में सबसे मुख्य वित्र हैं।

नागेरा ने अन्य कारणों का उत्तेल करते हुए कहा है कि १, राज्यािक का विस्मरण होने से भी अर्थकान नहीं होवा। एक राज्य का अर्थकात होने पर भी यदि उस राज्य का अर्थ विस्मृत हो गया है तो अर्थकान नहीं होगा। २, तहा- पक पर का जान होने से भी अर्थवान नहीं होवा। यथा पट राज्य का कर होने से भी अर्थवान नहीं होवा। यथा पट राज्य का कर होने से भी अर्थवान नहीं होगा। के कलशा पट को कहते हैं, तब कर कलशा शब्द से अर्थवान नहीं होगा। ३, अय्यार्थ अर्थवान से भी राज्यां का ज्ञान नहीं होवा। घट राज्य से अर्थ का ज्ञान नहीं होवा। घट राज्य से अर्थ का ज्ञान करात है, अपने आप्रय या कर्यों वात नहीं होवा। घट राज्य अपने अर्थ का वाय कराता है, अपने आप्रय या कर्यों वात नहीं हों। घट का आप्रय आकार भी है परन्तु वह उसका वाय्य पर्य नहीं है, इसी प्रकार पट का कर्यों बैंद आहि व्यक्ति भी वाच्य अर्थ न होने से उसता अर्थ नहीं होंगा। १, संस्कार उद्धुद्ध न होन, जब तक पट राज्य से घट विषय अर्थकार के लिए संस्कारों का उद्धुद्ध होना आवस्य कर हो। संस्कार अर्थकार के लिए संस्कारों का उद्धुद्ध होना आवस्य कर है। संस्कार अर्थकार के लिए संस्कारों का उद्धुद्ध होना आवस्य कर है। संस्कार पड़ान सहार के स्वरण से आग्रत होता हैं। इसिविक्शर का क्यन है कि "जायते ह चुन: सरएण से संस्कार उद्धु होना स्वरण पुतः सरएण से संस्कार उद्धु होता है। संन्तु, पुन १६।

अर्थ की अनुप्रलच्यि के छः कारण—पवजलि का क्यन है कि विध्यान अर्थ की छः कारणों से उपलच्यि नहीं होती। र—कविनिन्नकर्य—कारण समीरवा के कारण स्वयुक्त का दर्शन नहीं होता है। र—कविनिन्नकर्य—क्याय स्वयुक्त का दर्शन नहीं होता है। र—क्याय स्वयुक्त का युक्त का दर्शन नहीं होता है। र—क्याय स्वयुक्त का युक्त का युक्त नहीं होता है। र—क्याय स्वयुक्त का का कारण व्याप्ति के का क्याय के कारण मिति के इसरे थोर की वस्तु का अद्भान । ए—व्यव्यकार के आवरण के कारण मिति के इसरे थोर की वस्तु का अद्भान । ए—व्यव्यकार के आवरण के कारण महित्य का विभाग का

ें हुन हु: फारणों में से कोई भी फाररा विद्यमान रहता है तो कर्य की दरकान्य नहीं होती है। कैयट और नागेश ने चाहुए प्रत्यक्त विदयक कांतुरकान्य के बदाहररा दिये हैं यह कारण शान्द्रवाघ में भी समानरूप से कातुरकान्य के कारण हैं। व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे श्रर्यज्ञान नहीं होता। अत्यन्त दूरी पर उचरित शब्द अवण न होने से श्रर्थ-वीषक नहीं होता। किसी वस्तु का व्यवधान होने से शब्दश्रवस नहीं होगा, श्रतः अर्थज्ञान नहीं होगा । अक्षान के आवरण के कारण शब्द से अर्थ का वेष नहीं होता है। अवयोन्त्रियों की दुर्वलता विधिरता आदि देाप होने से शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थज्ञान नहीं होता है

पतञ्जलि ने विपयान्तर में घ्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अर्थशान नहीं होता, इसका एक सुन्द्र उदाहरण विया है। पतछाति का कथन है कि एक बार वैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के मार्ग मे वैठ हुए थे, उनके सामने से बहुत सी गाड़ियों का एक मुंड उधर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी बान न हुआ कि उधर से गाड़िया गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्न उठावा कि वह जाग रहे थे, देख भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां जब मन से संयुक्त होती हैं तभी झान का साधन होती हैं। शाकटायन सुनि की इन्द्रियों का सन्यन्य वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्यन्य नहीं था, खतः उनको वस्तु का दर्शन नहीं हुआ ।

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपत्तन्घीकारणानि मवन्ति। मनसोऽसान्निध्यात्।

महा० ३, २, ११७।

राज्य के सत्तामात्र से बोध नहीं होता — अवस्व मर्व हिर का यह कथन सर्वेया युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ का बोध नहीं कराता है। अब तक वे बोध केविएस नहीं बने हैं अर्थात् मनोयुक्त अवस्थित्रिय से एहीत नहीं हुए हैं, तब तक शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं।

विषयत्वमनापन्तैः शब्दैर्नार्थः प्रकारयते । न सत्तयेव तेऽर्थानामगृहीताः प्रकाशशः॥ बाक्य० १, ४६।

अत्तरव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से अवर्ण न होने के कारण यह पर्न किया जाता है कि "न्या कहा है" ? यदि सत्तामात्र से शब्द अर्थ का बोघक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। वाक्य० १, १७।

शब्द में और इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्दसत्तामात्र से प्रकाशक नहीं है, अपितु अत्रिन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अर्थ का प्रकाशन करता है। शब्द अपने स्त्ररूप का भी प्रकाशन करता है। इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से ही अर्थ को प्रकाशित करती हैं। चक्षुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमे उनके स्वरूप का महण नहीं होता । चक्कुरिन्ट्रिय द्वारा श्राह्म घट में चक्कुरिन्ट्रिय के स्वरूप का श्रहण नहीं होती इसी भाव को केयट ने निस्न शब्दों में प्रकट किया है । ग्रम्द उपलब्बोऽर्षं प्रत्यावयति, न सत्तामात्रेण् । चतुरादीनि तु सत्तामात्रेण् विषयमवरामयन्ति । महा० १. १. ६≍ ।

श्राहिमक्सिका में जगईसा ने नहां है कि सार्यक प्रकृति प्रत्य आर्टि वन नान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं और नाथ के निपय होते हैं तभी राज्येनाय होता है। वन तक बान्य रूप का प्राप्त नहीं हुए हैं, तब तक निराज्येन शब्दों के झाननात्र से क्यों वोष नहीं होता है।

> वान्यमात्रमवाप्तस्य सार्यकस्याववोधतः। सम्पत्रते ग्राम्दवोधो न तन्मावस्य योषतः॥

হাৰ্যত হলাক হৈ।

उच्चारित राष्ट्र की अर्थवीयकता—पवल्रलि का कथन है कि राष्ट्र रुचारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है।

> शन्देनोच्चारितेनाचीं गम्यते । महा॰ १, १, ६= । उच्चार्यमादा शन्दः सम्भाधायको मर्वति, न सम्भतीयमानः । महा॰ १, १, ६६। न्

जब राज्य का मरोगा किया जाता है, तब वह कर्य का बोय कराता है। विना राज्य के प्रयोग किये किसी भी कर्य का बोय नहीं कराया जाता। साथ ही जिस राज्य का प्रयोग किया जाता है, वही कर्य का बोय होता है। यदा जल ने इसका कराइराए देते हुए कहा है कि "ऋष्ट " (ऋषा) कहने से बेव के क्या पेसा करा हात होता है, परंजु किसी क्या बिरोप का कर्य ऋषा राज्य करने से मात नहीं होता है, अवस्य प्रयुक्त राज्य से ही क्या का ज्ञान होता है। उन्नारित राज्य से जिस राज्य की प्रयोगि होती है, उस राज्य का भी क्या प्रयुक्त राज्य को बित नहीं करता। "ऋषा" राज्य से जो बेद की ऋषा का जान होता है, यह ऋषा का ज्ञान "क्यान मौते" आरोप क्या निरोप का क्या के विचान मन्त्रों के कर्यों का ज्ञान होता है कर क्या का ज्ञान "क्यान से मन्य विरोपों का ज्ञान होगा, न कि वर्जों विचानन मन्त्रों के क्यों का !

इस पर मतोश ने संज्ञा (पू० १४६) तथा ( महा० १, १, ६६) मान च्हान है कि यदि नच्चारित सन्द्र से ही अर्थ का बोर होता है तो धुन्दर को एकान्त्र में मीन होकर पढ़ने से अर्थहान नहीं होना चाहिचे परन्तु अर्थहान होता है। इसका क्यर नानेश ने दिया है कि दिन प्रकार मानद वर में अत्यन्त सूक्त चातु आहि का त्यापार होता है, उनी प्रकार पुन्तक पढ़ते समय भी मीन अर्थान में ही सूक्त्र त्वालु आहि का न्यापार होता है। हो से सूक्त उच्चार होता हो है। अर्थे मानस कच्चारण होता है है। अर्थे मानस कच्चारण होता है, अर्थे व्याच स्तुत्र स्वादि हा मेर किया जाता है। सूक्त उच्चारण के सारण अर्थे की प्रवीति होती है।

नागेरा ने मंजूषा ( १० ४४४ से ४४६ ) पवश्चलि के उच्चारण द्वारा ऋषीनीय

पर बत देने फाँ महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि जबारण के बिना ही वर्ष का बोप हो तो सभी राज्य दुद्धि में विद्यमान हैं, स्वयं ही ज्ञानघारा का प्रवाह होने लगेगा। अतः स्थूल नहीं तो सुद्भ मानस उद्यारण अर्थवाथ के लिए भावरणक है।

उज्वारितस्यैव शन्दस्य प्रत्यायकत्वमुक्तम् । श्रन्यथा झानमात्रे शन्दभानात् शन्दभाराऽऽपत्तिः । मंजूया, पृ० ४४४ ।

लिपि की अर्थ वोषकता— नागेरा ने इस पर एक व्यन्य चालेप यह उठाया है कि दिव उदारण को ही कारण भाना जाय से लिपि के द्वारा जो राज्य स्पृति से प्रदे बेहा हो कारण भाना जाय से लिपि के द्वारा जो राज्य स्पृति से प्रदे बेहा हो कारण भाना जाय से लिपि के द्वारा जो राज्य स्पृति से प्रदे के किए से हैं विषय के बोध होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से। लिपि से राव्य की करणीय कीर कराय बालक लिपि को ही राव्य सम्मन्ता है। लिपि में राष्ट्र में प्रवेच प्रवास होता है, सदमन्तर तिपि में स्वास के व्यवस है। अत्यास होता है, स्वयस होता है। स्वास के व्यवस के सकेत ज्ञान के व्यवस होता है। स्वास से लिपि में भी स्वास का व्यवसाय भारिप परन्तरा से प्रवेच का तहा है, अतरब राव्य कीरिप में भी स्वास का स्वास कीरिप में प्रवेच का तहा है। का व्यवस्था भी लिपि में भी स्वास के स्वस्था सकार पर से प्रवेच का वाला होता है। लिपि से अपवेचाय का दूसरा प्रवास पर से में है कि सानस जप के जुस्य लिपि से अपवास में भी स्वस्तवर तालु आदि है स्वासार से स्वस्तवर वालु आदि है स्वास से सुक्सवर वालु आदि है स्वास से सुक्सवर वालु आदि है स्वास से सुक्सवर वालु होता है। संज्या हम से अपवास से सुक्सवर वालु आदि है स्वास से सुक्सवर वालु आदि है स्वास से सुक्सवर वालु हाता है। संज्या प्रवास से अपवास से अपवास से सुक्सवर वालु हाता है। संज्या प्रवास से स्वास से स्वस्ता से साम से स्वस्ता से स्वस्ता से स्वस्ता से स्वस से स्वस से स्वस से स्वस से साम से स्वस से साम साम से साम से साम से साम से साम से साम से साम साम से साम साम साम से साम से साम से साम साम से साम से साम से साम साम साम साम से साम साम साम साम से साम

अभिनय एवं संकेतों .की अर्थयोधकता—पवस्ति ने हत्त आदि के सेंचेंगें हारा कर्य के ज्ञान के महत्त्व को भी स्वष्ट रूप से स्वीकार किया है। खत-एव पदअति का कथन है कि शब्द के प्रयोग के बिना भी कितने ही अर्थ हाय और आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं।

अन्तरेश सहविष शुक्तप्रयोगं बहवोऽर्थां गम्यन्ते अस्तिनिकोचैः पाणिविद्याः रेश्व । महा० २, १, १ ।

कैयट इसकी व्याल्या में कहते हैं कि संकेतों से जो बार्य का बेाय होता है, बह तोकश्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लोकश्यवहार के कारण अर्घ का शान होता है।

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से खपने भागों की अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार सकितों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं। क्वंग्र ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए कहा है कि आंख भीचना आदि संकेतों से भी जिस अर्थ का बोध हो आता है, क्तंब किए राज्य का प्रयोग नहीं किया जाता है।

श्रवितिकोचादिभिरप्यवगतेऽर्ये शब्दो न प्रयुत्यते । महा० २, ३, १ ।

दुर्गाचार्य ने यास्क के कथन 'ज्यातिमत्त्वाचु शब्दस्य, अशीयस्त्वाच शब्देत संहाकरणं व्यवहारार्थं लोके" (नि॰ १, २) शब्द व्यापक है और अशुदर है, अवस्य शब्दें के द्वारा नाम रक्ते जाते हैं। इसकी व्यास्था में शब्द और संखेत में से शब्द की त्यापक को विशेषता का जो बास्क ने बल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीमन्य (संकेत, इंगत) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सुद्भावर नहीं है, पर भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत वहें स्वत से साध्य होता है, साथ हो संकेत में निःसीदिग्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तब्द हो शब्द हो श्रेषता है कि वह सम्बन्ध से साथ होता है। तिःसीदिग्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तब्द के वह होशेषता है कि वह सम्बन्ध स्वत से सीह बहुत क्यापक माय को व्यक्त कर देता है और शब्द के द्वारा बोध्य अर्थ संकेत की अपेक्षा अर्थिहण्य होता है। निरुक्त १,२।

संकेत राष्ट्र की अपेता सूहम भले हो न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व कम नहीं होता है। नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व यहुत ज्यापक है। जिन भागों को ज्यक करने के लिए शब्द असमर्थ रहते हैं, उन भागों का वोष अभिनय द्वारा सम्भव होता है। अक्टपर विश्वनाय ने साहित्य दूर्पण में कहा है कि वार्णी और अंगों के अभिनय से बहुत से अयों की विभावना (ज्ञान) होती है, अतपद रित आदि के उद्बोध के कारणों को विभाव कहते हैं।

> यहबोऽयां विमाव्यन्ते वागङ्गाभिनयात्मकाः। भ्रनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति कीर्तितः॥ रत्यायदुषोधका लोके विमावाः काव्यनाट्ययोः।

साहित्य० ३, २०।

गीमा ने क्लाविन्यामणि शब्दसम्ब (प्रष्ट = ६० से = ६६) तथा विरक्षमाय ने स्वायमुक्ति (न्याय॰ २, २, १२) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों को प्रत्यक्त आदि के तुल्य पृथक् प्रमाण माना जाय था नहीं। गंगेश ने इस विषय पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को पृथक् प्रमाण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बनकी अर्थवायकता सब्द को स्वरण दिलाने पर निर्मर है। अभिनय आदि ग्रन्द को स्वरण दिलाने हैं। विस्त प्रमाण की स्वरण दिलाने हैं। उससे अर्थवान होता है। जिस प्रकार लिपि के द्वारा अर्थवान होता है, इसी प्रकार संकेत से भी अर्थवान होता है। अक्तरक रोज्यस्थित के क्योगो होने से सब्द प्रमाण में इसका अन्तरमाय हो जाता है। पु॰ = ६०।

विरवनाय का कथन है कि संकेत लिप के बुल्य हो अर्थ बोधक होने से पृथक् ममाण नहीं है। इनका राज्य या खनुमान में अन्तरमाव हो जाता है। न्याय० २, २, १२।

खर्पज्ञान प्रतिमा के अनुसार--- मर्ल्डार ने अर्थज्ञान में प्रतिमा का स्थान सबसे उत्तम बताबा है। प्रत्येक ज्यक्ति अपनी प्रतिमा के अनुसार राज्य का बर्ष समस्ता और प्रहल करता है। श्रभ्यासात् प्रतिसाहेतुः शब्दः सर्वोऽपरैः स्मृतः । यालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने ॥ २, ११६ ।

भर्तृ हिर्त ने प्रतिभा की उपयोगिता और इसके महत्त्व पर बहुत बिस्तार से विचार किया है। उसका वर्षन अध्याय में में बाक्यार्थ के बिवेचन में बिस्तार से किया जाएगा। कीरडमट्ट ने पाणिनि के "अर्थस्थान्यश्माणत्वात्" (१, २, ४४) सूत्र की व्याख्या की है कि अर्थबान प्रत्येक को अपनी व्युत्मित्त (प्रतिमा) के अनुसार ही होता है। भूपण, कारिका म।

प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से बही खर्य नहीं समकता है जो दूसरा व्यक्ति समक्ता है। बालक, युवा और बुद्ध, शिवित और अशिवित सभी अपनी-अपनी अतिमा के अनुसार शब्दों के कर्षों को समक्ते हैं और तदनुसार ही प्रयोग करते हैं। खत-एव शब्दों के अर्थों में विपमता प्राप्त होती है।

वाचक शब्द की द्विविधता—अर्ह हिर ने शब्द की वाचकता के विषय मैं कई वार्तों पर प्रकाश डाला है। सर्छ हिर का कथन है कि शब्दशास्त्री उपादान राज्दों में दे। राब्दों का मानते हैं। एक शब्दों का कारण है और दूसरा क्यर्य वेश्वत के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

द्वाबुपादानशब्देपु शब्दी शब्दिवो विदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽयं प्रयुज्यते॥ . वास्य०१,४४।

इरिड्पम ने एक प्राचीन व्याचार्य (ज्याहि) का वचन उद्धृत किया है कि रफोट रूप शब्द व्यविमक्त है। व्यर्थात् उसमे विमाग या कम नहीं है, जब वह विमागयुक्त प्वतियों के द्वारा व्यक्तिव्यक्त 'होता है-तर व्यर्थ का वाचक होता है। दुद्धि में वह रफोट रूप शब्द वर्ष रूप होकर व्यक्तिनवा को प्राप्त होता है। इसका भाव यह है कि वृद्धि में राज्य और ऋषें चादात्म्य माव से रहते हैं। वृद्धिगत राज्य से श्वर्य की प्रतीवि होती है।

> श्रविमको विमकेम्यो जायतेऽर्थस्य वाचरः। शन्दस्तत्रार्थरूपातमा सम्मेद्मुपगच्छति॥

बाक्य० १, ४४ ।

शब्द और श्रय में तादातम्य—हरिष्ट्रपम ने ज्याहि का एक रहोक उनके संमद्द मन्य से उद्धृत किया है कि शन्द और कार्य में वास्तविक रूप में कोई भेव नहीं है। व्यवहार में बनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द और अर्थ में जे। नादात्म्य दे वह निश्चित एवं सिद्ध है।

> शन्दार्थयोरसम्भेदे व्यवदारे पृथक्किया । यतः शन्दार्थयोस्त्रस्त्रमेकं तत् समवस्थितम् ॥ अक्ष्यः १. ३६

भर्तु हिर भी ज्यांकि के खतुसार ही राज्य और खर्य को अभिन्न मानते हैं। और इन दोनों को एक ही आस्मा के हो रूप बताते हैं।

> दकस्यैवात्मनो मेदौ शञ्दार्थावपृथक् स्थिती॥ वाक्य०२,३११

नागेश का विवेचन--- नागेश ने मंजूपा और उद्योव में शन्द और अर्थ के तादाल्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द और अर्थ मैं वादाल्य ही शांक है।

🛫 ग्रन्दार्थयोस्तादातम्यमेव शक्तिः। उद्योत० मद्दा० आ० १।

खपने एपन की पुष्टि में नागेश ने पतछाल भाष्य का उदरल दिया है कि क्षेष्ठेत क्या है ? संकेत बसे कहते हैं जिससे पद और पदार्थ का इतरेतराप्यास धर्यात एक दूसरे का तादात्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि तो यह राष्ट्र है, बही अपे है और जा खपे है बही राज्य है। मनूपा, पृठ २७।

्र राज्य और कर्य में यह वादात्म्य हिस प्रकार का है, इसको नागेरा ने स्वष्ट किया है कि यह इवरेतराध्यास मूलक है। दुर्वलाचार्य ने कुंजिकाटोका में ख्रध्यास को स्वष्ट किया है कि बन्य में ख्रन्य घर्म के ख्रामास को ख्रध्यास कहते हैं, राज्य और खर्य में ख्रध्यास रूपी। ख्रम्यपर्मामास) वादात्म्य है। वास्तविक नहीं है।

👱 रतरेतराध्यासमृलकं तादात्म्यम् । मंजूपा, पृ० २६ ।

भन्यसिम्बन्यधर्मावमासोऽध्यासः। तन्मृत्वकं तादात्म्यम्, न वास्तवमित्ययः। कुंजिका, मंजूपा, पु॰ २६ । श्रवरव नागेरा का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रस्त किया जाता है कि राज्य क्या है ? अर्थ क्या है ? तब यहां उत्तर हिया जाता है "चड़ा" यह साज्य है और 'घड़ा" यह साज्य है और 'घड़ा" यह श्रव्य है। दोनों का एकाकार उत्तर देखें से हैं है के श्रव्यास की पुष्टि होती है शब्द श्रीर कर्षे में ही नहीं, श्रिव्य स्वय सो हान में भी यही अध्यास टिएगोचर होता है। जिस प्रकार साज्य के लिए उत्तर देते हैं कि "पड़ा" यह साज्य से हार है जिस "पड़ा" यह साज है। जिस होता के विषय में उत्तर हैते हैं कि "पड़ा" यह साज हुआ है। मंजूया, पुरु ३६।

नागेरा ने लिखा है कि सब्द और कार्य के इसो इतरेतराध्यास के कारण ही "बृद्धिरादेन्" ( खप्टा॰ १ १, १ )। जा पे औ बृद्धि हैं। "ओजियेकासरं ब्रह्म" (ओप यह एकासर ब्रह्म हैं। "रामेति इच्चर्र नाम मानमङ्गः पिनाकिनः" ( राम यह से अचर का नाम प्रिष का मानमंग हैं) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। पाणिमि आदि ने राज्द और अर्थ के इसी तादाल्य को मान कर राज्य और सके अर्थ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया है। मंजूप, प्र० ३६ तथा महाव आर १।

शब्द और अर्थ में जो वादात्म्य कहा गया है, उसका ठीक अर्थ जानने के विषय दादात्म्य क्या है, इसके नागेरा ने स्पष्ट किया है। वादात्म्य का अर्थ है उससे सिमा की प्रतीति। अर्थात् भिन्न में क्रिमानता का हाता। यह अर्भेद अप्यास रूप है। चतपव शब्द और अर्थ में विरोध नहीं होता है। शब्द और अर्थ में विरोध नहीं होता है। शब्द और अर्थ में विरोध नहीं का है। अर्थ भेद की अर्थास के कार्य अर्भेद अर्थास के कार्य अर्भेद की स्वीति होती है।

तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदमेदेन प्रतीयमानत्वम् । अभैदस्याप्यस्त-रवाञ्च न तयोविरोघः । मञ्जूपा, पू० ३८ ।

- जब राज्य और अर्थ में यह अभेद विवक्ति होता है, तब दोनों में प्रयम् विमक्ति का प्रयोग किया जाता है और जब भेद को विवक्ता होती है तब पूर्वी का प्रयोग किया जाता है। यस अर्थायस्थाय वायकः दिस अर्थ का यह राज्य वावक हैं)। 'तस्य वावकः प्रयक्ता" (परामात्मा का वावक राज्य ओम है) मंजूपा (इ॰ ३५) पट्ठी विमक्ति राज्य और अर्थ के भेट का ज्यक करती है। और प्रयमा अभेद के।।
- नागेरा का कमन है कि शब्द और अर्थ में अभेद की वास्तविकता विवत्ता हो। वादी है अवएव अर्थ में शब्द के धर्मों का व्यवहार किया; जाता है। यदि अत्यन्त भेद ही होता है तो यह ताहात्म्य नहीं हो सकता था; जैसे अरव और पुरुष में अभेद को विवता करके वाहात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार नहीं हो सकता है। साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थान् एक ही वस्तु में भी वादात्म्य का व्यवहार नहीं होता। वादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता है। यद में पुट

का वादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्वोंकि बनमें समेद है। मंजूषा १एठ देव ।

गागेरा ने शब्द और अर्थ इस वादात्म्य मन्दन्य के विषय में अपना मन स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (वादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्वा परमात्मा के द्वारा किया गया है।

श्रवमध्यास श्रांदिव्यवहारहृदोश्वरहृत एव। मंजूपा, १० १=।

पावजल माप्य की सम्मित् — जागैश ने अपने कथन के समर्थन में पाव-खल भाष्य का उद्धरण दिया है कि राज्द का अर्थ के साय वो सम्बन्ध है, वह पहले से वियमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अर्थकान होता है, उसका अर्थ यह है कि परमाला राज्द अर्थ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, उसके प्रकट कर देवा है। उदाहरण के लिए पिता और जो है, वब आत होता है है से वियमान है, परतु जब संकेत के द्वारा वताया जाता है, वब आत होता है है यह पिता है और यह मुझ है। इसी प्रकार राज्द और अर्थ का बाज्य वाच्य सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा गृहीय होता है। मंजूप, पृष्ठ रेस।

रार्ज्य और अर्थ में विपान इस वादास्य सन्वन्य के कारण ही राज्य और अर्थ में सावारणवरा भेद नहीं समना. जावा । कैयट ने इसका उन्लेख करते हुए विखा है कि परश्चित में स्वयं गीरित्यत्र का राज्ये में मुल में राज्य शाद के द्वारा लेंगा हो कि परश्चित के "अय गीरित्यत्र का राज्ये मुल में राज्य और क्ये के समेद कर से लोक में उनवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुरू के अमेद कर से लोक में जनवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुरू के इस प्रकार के प्रवोगों में "गाय" शास्त्र और "गाय" नामक प्रमु में भेद नहीं सममा जावा है। लोक ज्यवहार में राज्य और अर्थ के सन्वन्य को निल्या पर विचार करने से पूर्व शब्द के सन्वन्य को निल्या पर विचार करने से पूर्व शब्द के स्वीत्य के सन्वन्य को निल्या पर विचार करने से पूर्व शब्द में ते अपित के स्वीत्य से सिंह पर विचार पर विचार करने से पूर्व शब्द के सन्वन्य को निल्या पर विचार करने से पूर्व शब्द के सन्वन्य के स्वत्य के साह कुछ पर से पर पर विचार के बिचार किया है। इसका संदिग्ध विचार विचार है।

वाचक शब्द में द्विशब्दता पर मतमेद— वाचक शब्द के क्षान्द तो हो राज्यें ( स्टोट और स्वित ) का समावेश शब्दशाकी मानते हैं, उसके सम्बन्ध में भाषीन आवारों में भी डुक्क मतमेद था। तो कार्य और कारत में भेद मार्चीन अधि प्रकार की को दें! विभिन्न तम्ब मानते हैं। उनके मतावास प्रकार और प्रकारक या क्ष्मरा और ज्यांक में भेद मानता उचित है। अस्य आवार्य कार्य और कारत में अभेद मानते हैं, अवस्व स्टोट और स्वित को एक और अमिन्न मानते हैं। इनमें वो भेद किया वाता है, वह बीद है। स्टोट का प्रहल मन से होता है और प्वनि का बोचेन्द्रिय - से । इस प्रकार मुद्धिकत भेद से दोनों में भेद है । वास्य० १,४४।

शब्द की पुद्धि से सम्बन्ध — मर्ग हिर ने शब्द की श्ररिण्स्य बगोति से जपमा देकर बनाया है कि जिस प्रकार श्ररिण नामक काष्ठ में श्राग रहती है, परन्तु बह दरप नहीं है। जब अरिण से संधर्षण किया जाजा है, तब उसमें से श्राम प्रकार होती है। इस प्रकार से श्ररिण में सुद्भा रूप से विद्यमान श्राम स्थूत और दरव श्राम का कारण है। इसी प्रकार राज्य की भी सत्ता है। श्रा श्राम का कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब श्राम का कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब श्राम का कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब श्राम का का का का का लिए से स्थाप से स्थाप रूप में परिन्यान है। श्री स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप रूप में परिन्यान से स्थाप सिमान से स्थाप से सिमान से से स्थाप से सिमान सिमान से सिमा

श्ररिष्ट्यं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारण्स्। तहच्छन्दोऽपि बुजिस्थः धुर्तानां कारणं पृथक्॥ वास्य० १,४६।

शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति — भव हिर ने राव्द का सम्दन्य द्वृद्धि और प्राण् से बताया है। शब्द सुहस रूप में द्वृद्धि और प्राण् में रहता है। शब्द सुहस रूप में द्वृद्धि और प्राण् में रहता है। शब्द का द्वृद्धि और प्राण् में रहता है। शब्द का द्वृद्धि और प्राण् में तिवाल का अभिग्नाय यह है कि राव्द द्वृद्धिगत मार्वों को प्रमुट करता है। जो भाव द्वृद्धि में पर्हते से विद्यमान हैं, उनके राव्द स्थूतरूप देवा है। मन के मार्वों को व्यक्त करते के लिए अवपद शब्द का आश्रय तिया जाता है। राव्द को मार्व द्वृद्धि में हैं, उन्हों का प्रकारान करता है, अवपद राव्द का निवासस्थान द्वृद्धि है। प्राण्वों में राव्द के निवास का अभिग्रय यह है कि राव्द को अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए न केवल द्वृद्धिय विवासों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राण्वायु की सहायवा भी अपेषित होती है। प्राण्वायु की सहायवा भी अपेषित होती है। श्रय्यक्त राव्द में द्विर शार्य का बोध कराता है। अवपद राव्द में द्विर शार्य का बोध कराता है। अवपद राव्द में द्विर शार्य का बोध कराता है। अवपद राव्द में द्विर शार अर्थ को श्रय करता है, दूसरी और प्रवृद्धि रूप में अपेष्ठित राव्द एक और वर्षा के हृद्य में विरामा अर्थ को प्रकृत हरता है, दूसरी और प्राण्व रूप के और त्रिय वहा के हृद्य में विरामा का है।

तस्य प्राणे च दा शक्ति यां च बुद्धी व्यवस्थिता। विवर्तमाना स्थानेषु सैरा मेद प्रपत्तते॥ वाक्य०१, १९८।

हरिदृषम ने इसकी व्याख्या में खर्य की श्रभव्यक्ति में राज्द के प्राण और युद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आऊप्ट किया है। ्रायः प्राक्षिक्याने हुद्यिक्कान्त् । डान्यां प्राक्षुष्टिशक्तिन्यानीम-न्यकोर्थं प्रत्यायपति। बास्य- १, ११=।

पट शुद्ध से पट का बोय क्यों नहीं होता—स्टोटस्प शाद को पुद्धिय भीर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त्य सानने पर यह एक प्रस्त वर्धास्य होता है कि यहि रहोट एक है तो किसी भी व्यक्ति का उच्चारल करें, इस शाद से कान कर्य का भी दोव होना पाहिये, क्यों कि स्टोटस्प शाद्ध एक है, उसमें विक्तित ता नहीं है, ''सट'' शाद्द कहने पर पर शाद्ध का क्ये प्रतित होना चाहिये। नहीं हिन है इस अस्त का उत्तर विया है कि यह अस्त तब बठता है जब कि शादों का प्रयोग दिना विचारे किया बाता। शाद्धों के कच्चारण से पूर्व दुद्धि का यह कार्य होता है कि वह शाद से क्यों को पुक्त करती है। यह शाद्ध है, वह क्यों है, शत्ये नागान्य को दुद्धि में रख कर उनका कार्यों से श्यक्तरण किया जाता है। इनने नागान्य को दुद्धि में रख कर उनका कार्यों से श्यक्तरण किया जाता है। इनने नागान्य को दुद्धि में रख कर उनका कार्यों से शुक्तक्त दुद्धि में होने पर सुस्तरूप कंड वातु क्यों है अपके से स्थूल रूप को आत करती है, वह विविश्त कर्यों के किन्व्यक्ति क्यक करते वाले स्टोट से मिला है, करपब वह मिला क्वित इस क्ये का बीव गहीं करा पार्टी है।

> वितर्कितः पुरा बुद्या स्वविदयं निवेशितः। बारऐम्यो विद्वरोन ध्वनिना सोऽतुरुद्यते॥

बाक्यः १, ४५।

हित्तुपम का क्यान है कि राज्य कीर कर्य का मन्त्रन्य झुद्धि में हो होता है, तब राज्य कर्य विरोध के होय के लिए प्रयुक्त होता है। करएव राज्य कीर कर्य का यह प्रकार देखा जाता है कि जो शुज्य का स्वरूप जिस कर्य में प्रयुक्त होता है, कसमें परिवर्तन कर हैने पर बस कर्य का दोध नहीं होता है, क्रियेतु क्रम्य कर्य का थोन होता है। बाल्य॰ १, ४७।

मर्पामिक्यक्ति के विषय में दुर्गावार्य का मत— मर्ज हिर ने १०१ और का १० हर से बुद्धि में ही बाक्य बावक सम्बन्ध रूपी राजान्य का प्रित्न पाइन किया है। दुर्गावार्य ने 'क्यानिनस्वानु राज्यस्व'' (निरक १ १ १, १) की व्यावसा में हम विषय पर कन्द्रा प्रकार हाला है। दुर्गावार्य वा करन है कि सुद्धि के ही दो रूप है। एक अभियान (वावक) और दूसरा अनिषेष (वाच्य)। वक्षा बाव इद्द्रय आकारा में विद्याना दुद्धि को, अन्य व्यक्ति क्षा प्रमाण वा कृष्ण करने के तिल प्रेति करता हैं। वह दुद्धि के तातु आहि के अपना माव क्षण करने के तिल प्रेति करता हैं। वह दुद्धि के तातु आहि के साथ साथ के अपन दवरों के स्वरूप में बाद कि वाह आहारा में विद्याना तार के साथ अपने दक्षण को १० कर लेती है। वह किर बोता की दुद्धि के वसके मोत्र के द्वारा प्रविष्ट होती हैं और इसके इद्दर्य में वो वाच्यवायक रूप

वाली हुद्धि है उसमे ज्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयक्ष से उत्पन्त जो कंठ तालु ध्वाद की ध्वानयाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( रफेाट) नष्ट नहीं होता है। शब्द ध्वान के गुणों से युक्त होकर ध्वर्ष का बोध कराता है। एफोटरूप शब्द में जो पदना या वाक्यरता है, उसका ध्वान में ध्वरोप किया जाता है। ध्वान पद या वाक्यरस्पत्र नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्विन को पद या वाक्य सम्पत्र के ते हैं। इस प्रकार ध्वान में जो अरवरता का गुण है, उसका रफोट रूपी शब्द में ध्वारोप करते हैं। ध्वरण वित्य शब्द या ( रफोट) के वसवर समफ वैठते हैं। शब्द अर्थाप करते हैं। ध्वरण की गुद्धि में वियमान धर्य का हो बोध कराता है, क्योंकि डसी के साथ शब्द का सन्यन्य है। विरक्त १, १, २, तया मजूपा, प्रष्ट ३६६ से ३६६।

खित के गुर्खों की स्कोट में उपलब्धि— दुद्धिस्य शन्द से अर्थ की अभिव्यक्ति का उपयुक्त प्रकार भानने में एक यह आच्चेप उपस्थित होता है कि ध्वित की विभिन्तता के कारण स्कोट क्यी शब्द के। भी अनेक और कमयुक्त मानता पड़ेगा। इसका उच्च भवृं हिंर ने दिया है कि स्कोट तिरय है, उसमें क्रम महाँ है। पूर्वोप्य की सत्ता उसमें नहीं है। कमराविता नाद (ध्वित) में हो है। ध्वित में पूर्वोप्य की सत्ता है। अपति के पीर्वोप्य की कारण स्कोट भी कमयुक्त में पीर्वोप्य की सत्ता है। ध्वित के पीर्वोप्य की कारण स्कोट भी कमयुक्त और विभिन्न प्रतीत होता है। वस्तुत उसमें न कम है और म भेद। हरिष्टपम।

नादस्य कमजातत्वान्न पूर्वे नापरश्च सः। श्रकमः कमरूपेण भेदवानिव गृह्यते ॥ वास्य०१,४८।

स्फोट नित्य और श्रक्रम हैं – एक उदाहरण द्वारा भर्तृ हरि ने अपने कथन का स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा मे चचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति-विस्य जल मे पडता है तो जल की चंचलता आदि किया के अनुसार ही जल का प्रतिचिन्य चन्द्रमा का प्रतिविन्य चंचल दीखता है। जल की चचलता का चन्द्रमा मे आर्थाप किया जाता है। इसी प्रकार स्कोट और ध्विन का सम्यन्य है। स्कोट नित्य और अकम होने पर भी ध्विन की कमशीलता आदि के कारण विभिन्न प्रतिव होता है।

> प्रतिविद्यं यथाऽन्यत्र स्थितं तोर्याक्रयावशात्। तत्त्रवृत्तिमिवान्वेति स धर्मः स्फोटनादयोः॥

वाक्य० १, ४६ ।

, अतएय नागेश मंजूण में कहते हैं कि शन्द बस्तुत एक है। परन्तु विभिन्न वर्णों के सस्कारों से प्रतिविग्य होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीव होता है। इसी रफोटरूप शब्द की एक्टा के कारण उसके। सर्वपदात्मक और समस्त अर्थों का बोधक कहते हैं। शब्द की इस सर्वार्थवाचकता का खान तो योगियों को होता है, मनुष्यमात्र को नहीं। ज्यवहार श्रादि के द्वारा दिस शब्द से दिन ऋषे का ज्ञान भहरा किया दाता है, नती ऋषे का बस शब्द से जनसाधारण को बोध होता है। मनुषा, पुरु ३६६ से ३६७।

शत्र से शत्र और अर्थ दोनों का बोय—सर्व हिर्स ने शत्र की झान से सट-राता बताते हुए इस बात को स्वष्ट किया है कि निस प्रकार झान अर्थ का बोय कराता है जमी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोय कराता है। प्रत्येक झान में जो तक्तों का समावेश रहता है, एक झान और दूमरा झे । जगहरूर के लिए घट के झान से एक तो झेय घट वक्त का समावेश होता है और दूमरा ज्ञान का अर्थोन् 'हानों घट'। (दुने घट का झान हो गया है)। इसी प्रकार शत्र के स्वरूप और अर्थ का प्रदुप होता है 'भी राज करने पर एक वाय वर्तु का प्रहुप होता है और दूसरे 'भी शाज्य का।

भ्रात्मरूप यथा झाने झेयरूप च गृहाते। श्रर्थरूप तथा ग्रन्दे लरूपं च प्रशागते॥

वारूय०१, ४०।

राष्ट्र में प्राप्तता और प्राहकता—शब्द को समानवा प्रकारा से भी की आवी है। विस्त प्रकार शेषक सम्य बलुकों को प्रकाशित करता हुन्ना श्रपने स्वाप को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह प्राप्त भी है और प्राहक भी। बोच्च और बोचक दोनों गुर्सों का जमें समावेश है।

> प्राह्मत्वं प्राहक्तवं च हे शकी वेजसो यथा। तथैव सर्वशन्दानामेवे पृथनवस्थिते॥

वाक्य० १, ४४।

मनारात्रयी—हेलाराज बाक्य (का॰ ३ पृ० ६=) और नागेरा मनूप (पृ० ३२१ से २२४) ने अवष्य यह बर्लन किया है कि ज्ञान, राज और प्रधीप ये दीन मनारा हैं। जो अन्य को प्रशासित करते हुए अपने आप को भी प्रकासित करते हैं।

भानग्रध्यप्रीपाल्यो हि धराहा येनेव प्रशास्त्र परं प्रकास्त्रातित तेनेवा त्मानमपि । हेलासञ्ज, वाज्यः का॰ ३, पृ॰ ६=।

ान तेर के साथ हो जान का भी प्रकार होता है खरएवं नारेरा का यह क्यन करित है कि बान होने पर 'वानामि न वा" (वानवा हूँ या नहीं), या 'न वागामि' (वीनवा हूँ या नहीं), या 'न वागामि' (वीनवा हूँ या नहीं), इन दोनों प्रकार के मदेह श्रीर विरक्ष हान का खुनमब नहीं होता है। होता है। व्यव कि बान नहीं होता पर वह मदेह और विपर्वेय होने हैं। परन्तु सान होने पर मन्देह और विपर्वेय नहीं होता है. क्यों कि सान स्थन स्वरूप हुए देश से देश रा

चित्सुखाचार्य की सम्मति — अतएव चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि अर्थप्रकारा के समय अनुभूति (ज्ञान) न हो तो ज्ञान के अगले चला में ही जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विषर्यय या विषरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जन उससे यह पूछा जाता है कि 'आपने इसको देखा है या नहीं" तब वह न पन्देह करता है, न उसे विषरीत ज्ञान होता है और न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान करता है और कहता है कि "क्षां में इसको देखा है"। इससे ज्ञात हे ता है कि अनुभूति अपने ज्ञाप को प्रकारित करती हुई वस्तुओं के विषय में ज्यवहार को सिद्ध करती है। वाश्य० १, ४०। सूर्यनारायण ग्रुक कृत व्याख्या॰ पू० ४२ पर उद्धा।

राज्द और अर्थ में अर्थ की मुख्यता—शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ दोनों का बोध होता है। पतज्जिल ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी व्यान आकुष्ट किया है। अत्यय प्रत्न उठाया है कि शब्द के कारण अर्थ होता है या अर्थ के कारण शब्द। इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतज्जिल कहते हैं कि अर्थ के द्वारा ही शब्द होता है।

युक्तं पुनर्यं-इञ्ज्ञानिमिक्तको नामार्थः स्वात् , नार्थनिमिक्तकेन नाम शन्देन मुद्दित्यम् । अर्थे निमिक्तक एव शब्दः । महा० १, १,४४ ।

शान्द अर्य का उत्पादक नहीं, अपितु झापक है—कैयट ने पतञ्जाल के भाव को सन्दर करते हुए लिखा है कि राज्य के कारण अर्य की सन्ता भानने का अर्थ यह होता है कि राज्य है तो अर्थ है और राज्य नहीं है तो अर्थ नहीं है। पत्नु वह ठीक नहीं, क्योंकि राज्य अर्थ का उत्पादक नहीं है, अपितु झापक है। अर्थ पहले से रहता है। राज्य के झाप उसकी प्रतीति होती है। अत्यय राज्य का झाप्य-झापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यहि राज्य को अर्थ का स्वाप्य का मार्ग कर साम्य-झापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यहि राज्य को अर्थ कर साम्य-आपक मार्गेगे तो राज्यों के उन्जारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए। प्रदीप, महा० १, १, १४।

नैपायिकों व्यादि ने राज्य और कार्य में सम्वन्ध मानने में इसी उत्पादकता के आधार पर असन्तोष प्रकट किया है कि यदि राज्य और कार्य में कोई सम्बन्ध मानेंगे तो उस राज्य से उस कार्य (वस्तु) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इमका विवेचन पिछते कार्याय में किया वा चुका है। केयर ने अत्यव्य कहा है कि अर्थ को राज्य का कारण कहने का पत्रज्ञील का मान यह है कि कार्य राज्य से पहले रहता है। कार्य राज्य का प्रयोजक है। कार्य के प्रतिपादन के लिए राज्य का प्रयोग किया जाता है। जिन राज्यों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समफना चाहिए कि वे द्वर्य विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोधन के लिए सब्द का प्रयोग किया जाय । प्रदोष, महा॰ १, १, ४४ ।

परञ्जलि ने इस भाषातस्त्र को स्तप्ट किया है कि श्वर्य ( वन्तुएँ ) पहले से स्पर्सित रहते हैं। बनके बोब कराने के लिए शब्दों की सृष्टि होती है। शब्दों की सत्ता को भानकर श्वर्यों की सृष्टि नहीं की वाती।

नहि शुरुक्तेन न,मार्थेन मवित्य्यम् । ऋर्यहतेन नाम श्रव्हेन सवित्य्यम् । सहारु २, १, १ ।

राज्द चाँर चर्म में चर्म को जुज्यता का प्रतिग्राहन करते हुए पत्रखित कहते हैं कि लोकज्यवहार में क्षर्य को हो प्रपानता रहती है।

> किं सतं पुतः प्राधान्यम् ! श्रर्थस्तम् । लोकेऽर्थरुतं प्राधान्यम् ॥ महा० ३, १, १ ।

भर्ट हिर और पुरवराज ने (बाक्य ०२, १३२) तथा दुर्गाचार्य ने कर्य की प्रधानता को सबीकार किया है। क्यों की प्रधानता का साब यह है कि जब राज्य से क्यों का प्रधानता का साब यह है कि जब राज्य से क्यों का होता होता है, तब राज्य और क्यों होनों की क्योंसित होने पर भी क्या को ही प्रहर्ग किया जाता है। ध्याय के हुने से सुक्य रूप से ग्राय पग्न का प्रहर्ग होता और गीए रूप से गाय राज्य का । क्योंकि राज्य क्योंपान का सायन है, क्यों बोध का विषय है।

होकेऽर्योग्रस्यैव प्राधान्यम् । पुरयसज्ञ. बान्य० २, १३२ । स्र्यो हि प्रधानं तद्गुरामृतः ग्रन्दः । दुर्योचार्य, निरुक्त० २, १ ।

कर्य की मुख्यता इस रूप में भी है कि क्वर्यवोप के लिए राव्द है। राव्द साधन है और क्वर्य साध्य।

मर्ह हिंदे ने राज्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब बच्च किसी अर्घ को दूसरे को बताया चाहता है तो नर्वप्रयम उसकी युद्धि राज्दों का आध्य लेता है। वह अपनी युद्धि में जिन अर्घों को व्यक्त करना वाहता है, उन अर्घों के दोधक राज्दों को लाग होता है। ओता भी वह ममस्ते हुए कि राज्द के ज्ञान से ही अर्घ का ज्ञान होगा, राज्दों को ब्यान पूर्वक मुनवा है। राज्द ही बच्चा के भाव को ओता के इदय में निर्धारित करता है।

> यया प्रयोक्तः प्राम् बुद्धिः ग्रन्थेप्वेत्र प्रवर्तते । व्यवसायो प्रहीतृ ट्रामेवं तेप्वेत्र आयते ॥ वास्य० १, ४२ ।

अर्थ का कियाओं में उपयोग, गृब्द का नहीं—शाब्दवोब में राब्द श्रीर

#### श्रभिघा-शक्ति का विवेचन

भर्तु हिरि का मत—मर्ष हिर ने खाभषा शक्ति का विवेचन वहुत उत्तास रीति से किया है। भर्तु हिर खौर उनके ज्यारयाक र पुरुषराज ने इस विषय में कई महत्त्रपूर्ण वार्तो पर ज्यान खाकुट किया है। वे कहते हैं कि शब्द एक ही है उसके ही थनेकों खर्य हैं। चचा जब उस शब्द को किसी निश्चित खर्य में मुगुककर । है तब वह शब्द उसी अर्थ को प्रकाशित करता है। विनियोग के विना शब्द खराने खर्य का योग नहीं करता है राख्द का खर्य के साथ सन्दन्ध उक्ति (भाषण) के द्वारा ही होता है। पुरुषराज कहते हैं कि शब्द में खर्य के प्रतिपादन की पोपता जिक के द्वारा ही होती है।

विनियोगादते शब्दो न स्वार्थस्य प्रकाशकः। श्रर्थामिधानसम्बन्धमुक्तिद्वारं प्रचत्तते॥ शक्यः २, ४०६।

पुरवराज ने भर्त हीर के इस कवन पर प्रस्तकर्ता की श्रोर से एक बहुत गम्भीर सैद्वान्तिक प्रान किया है कि शान्त्र श्रीर खर्य में जो स्नामाधिक सम्बन्ध है, क्या वह इस श्रमस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द श्रप्यंनोधन में स्वा के द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के सुखार्यकों होते हैं, यदि उक क्यन का यहो भाव है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नारा हो जाएगा। पुरवराज, वाक्य० २, ४००। भर्त हिर्प एषं पुरवराज ने इस प्रस्त का उत्तर निम्मूक्त से दिया है :---

का समन्वय होता है, उसी प्रकार अफ़ि (भाषण) अर्थात कंठ, तानु आदि के द्वारा शब्दोच्चारण राव्य की भावना (अन्तरातमा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। यह जी सम्बन्ध को उत्पन्न करते वाला राज्य का अपना ज्यापार है. इसी को अभिया शिक का सम्बन्ध कहते हैं। यही उच्चारण के द्वारा राव्य का रूप पाकर अभिया करतात है। पुण्यराज ।

यथा प्रणिहितं चलुर्द्शेशयोपकस्पते । सयाऽभिसहितः शन्दो भ्रषत्यर्थस्य वाचकः ॥ वान्य० २, ४००।

अभिया में चार तरव — भवृं हिर के कथन पर एक और आल्येप यह कावा गया है कि अभियान (बाचक) अभियेप (बाच्य) और उन दोनों का सम्बन्ध यह तीन वातें ही सुप्रतिरह हैं और आप विनियोग (नियुक्ति) विक्त '(भापच) अभिरसंघान (सम्बन्ध करना) और अभिया (शक्ति) इन चार दन्यों के उपयोग का प्रतियादन करते हैं, वह अप्रसिद्ध ही है। इसका करा भवृंदिर देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तस्यों का उपयोग बताया गया है, यह कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, वहाँ पर यही बात कही गई है कि अभियान और अभियेप (शब्द और अर्थ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह अभिया नामक शब्दश्रिक के द्वारा नियम में रक्ता जाता है। कारक (कर्म करण आदि) लोहें की हवों के सुद्ध हमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। युप्य-राज, बाक्य रूप होर सम्बन्ध हो। युप्य-राज, बाक्य रूप होर सम्बन्ध हो। युप्य-राज, बाक्य रूप १४०००।

क्रियाध्यवेतः सम्बन्धो हष्टः करलकर्मणोः । श्रमिधा नियमस्तरमाद्भिधानामिधेययोः ॥ वास्य० २, ४०५ ।

वाक्तक र, वरू

अभिधा में वक्ता का स्थान—इसी को मह हिए और पुरवराज ने और संघ्ट करते हुए कहा है कि एक ही राज्य (शब्दतरच ) के द्वारा गाय आदि बहुत सी बस्तुएँ प्रतिणाध हैं और समस्त वस्तुएँ सजातीय (अर्थात् एक शब्दतस्य रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अर्थ (अर्थतरच ) को बतलाने बाली है। अत्रप्य प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अर्थ का अभिधा शक्ति के द्वारा सम्बन्ध करता है बसी अर्थ का वह राब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं।

वहुष्वेक्षामिचानेषु सर्वेष्वेकार्यकारिषु । यत् प्रयोक्तामिसंघरो ग्रन्यस्तवावतिष्टते ॥ वाक्य० २,४०६ । सिभिया शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता—सर्व हरि और पुरुषराज ने एक अन्य उदाहरण हारा इस बाव को स्मष्ट किया है कि अभिया शक्ति की अर्थ से पृथक् सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के राज्यों को जब अन्यास अर्थात् केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, जब उनका कोई अर्थ नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही राज्य अर्थात्त के समय सक्त्य के तात के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अर्थ राज्यों का स्वरूप होता है। किन्तु जब वे ही शब्द वा सन्वन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न कियोग के अनुसार विभिन्न कर्मों में प्रभिन्न का समस्य होता है। किन्तु जब वे ही शब्द वा सन्वन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न कियोग के अनुसार विभिन्न कर्मों में विभिन्न कियोग के अनुसार विभिन्न कर्मों में तिभन्न का समस्य हो जाने से उन विभिन्न कर्मों के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में तिय-भिन्न हो जाने से उन विभिन्न कर्मों के प्रतिपादक होकर उन अर्थों में तिय-भिन्न हो जाने हैं। अर्था यह स्वष्ट है कि अभिधाशक्ति अर्थ से पृथक् है, उसके आजन से ही अर्थ का योध होता है।

श्राम्नाययम्दानभ्यासे केचिदाहुरनर्यकाम् । स्वरूपमान्दृत्तींश्च परेषां प्रतिपादने ॥ श्रमिधानक्रियाभेदादर्यस्य प्रतिपादकात् । नियोगभेदान्मन्यन्ते तानवैदश्वदर्शिनः॥

बाज्य० २, ४१० से ४११ ।

शान्द्रभेद्वादियों का भत उत्पर एक राज्वतत्त्व को ही मानने वालों के मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधारांकि के द्वारा उन-उन अयों की सिद्धि होती है। भर्द हिर ने उक विवेचन के प्रचान जो शब्द को अनेक मानने याले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मर्द हिर कहते हैं कि जो राज्द को अके मानने वाले हैं, वेचित्र गर्दों में एकता को नहीं मानते हैं। वेचित्र शाहर पर अपनात पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं। वहते परुवा नहीं है। जैसे अक्त मान आहि प्रवेक राज्द अर्थों की अनेकता के कारण मिन्न मिन्न राज्द हैं, इनमें रूप की समानवा के कारण अभिन्ताता प्रवीत होती है। राज्द भेदवादियों के उक्त क्यन का परिशाम यह होता है कि राज्द में प्रयोग अर्थात् करणाए के अतिरिक्त अभिनंधान, उक्त, अधिया इन तीनों को स्थिति नहीं रहती है। प्रएवराज, जास्य के स्थादिर से प्रथान कि

यहाँ एक प्रतन स्वामाविक रूप से बठता है कि यदि श्रमिया श्रादि को न मानकर केवल प्रवोग को ही मानेंगे तो श्रम का नियंत्रण करें होगा। इस पत्त की श्रोर से मर्गु हिर उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की युक्तियों नियमित मानी गई हैं, श्रमीत प्रत्येक शब्द प्रत्येक श्रम्य का बोध नहीं कराता है, श्रमित वह बिगोग क्यों में नियमित है। उनकी शक्तियों भी शिष्ठ हैं श्रत: वे श्रपने-श्रमने सर्थ में नियमित रहते हैं।

विषये यतराकित्वात् स तु तत्र व्यवस्थितः।

गाय खादि राज्य गोत्वविशिष्ट गाय खादि का वाचक है। उसके द्वारा जिस खर्य का बोध कराया जाता है, जैसे गाय खादि, उसको जाच्य कहते हैं। वही सुख्य खर्य है। शक्तिवाद पृष्ठ रेसे ६।

ईरवर संकेत में शक्ति का खण्डन गदाधर ने राजिवाद में आगे जाकर ईरवर के संकेत को शिक मानने का खण्डन िक्या है। गदाधर का क्यन है कि यदि इरवर के संकेत को शिक मानने का खण्डन िक्या है। गदाधर का क्यन है कि यदि इरवर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उचारण किए हुए शब्दों में माजिन नहीं होगी। देवदच आदि नामों में, जो कि वारहरें दिन माता-पिता आदि है हारा रूखे जाते हैं, शक्ति कहीं होनी चाहिए, क्यों क इनमें संकेत ईरवर के हारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आचेत यह भी किया है कि ईरवर संकेत को शिक्या हुआ नहीं है। एक अन्य आचेत यह भी किया है कि ईरवर संकेत को शिक्या है। नहीं होगा। अत्ववय गदाधर अपना निर्णय देते हैं कि शान्दग्रीध की उपगीता में इंटर को कारण कर से रखना है। नहीं चाहिए। ऐसा मानने से आधुनिक संकेतों के शान से भी शान्दग्रीध होगा। और आधुनिक संकेतों में शिक्ष हो जायगी।।शिक्यादा हुए ६ से १३।

साब्द्वीय में अमेद और भेद संसर्ग —गदाधर के ब्रुत्सिवाद में फदा है कि साब्द्वीय में एक पद के अर्थ में अन्य पद के अर्थ का संसर्ग की मयाता से प्रतीत होता है, यह संसर्ग कहीं तो अमेद रूप है और कहीं मेद रूप है, जैसे आधार आधिय, प्रतिवागी अपदेव को उदाहरण हाता समकाया है कि जैसे अमेद का अर्थ है वादाल्य। अमेद को उदाहरण हाता समकाया है कि जैसे 'वीहोपदः'' (नीला पद्दा) , 'नीलपदमानय'' (नील पोड़े को लाओ ), में पदे आदि में नील आदि का संसर्ग अमेद रूप है, नीलेपन और पढ़े को हुपक नहीं समका जाता है, असएव कहते हैं कि अमेद संसर्ग शद्द के अर्थ है सामका जाता है, असएव कहते हैं कि अमेद संसर्ग शद्द के अर्थ संसर्ग शद्द के अर्थ संसर्ग शद्द के अर्थ का अर्थ में समका जाता है, असएव कहते हैं कि अमेद संसर्ग शद्द कर कर का स्वाप्त का स्वाप्त कर स्वाप्त

नेपापिकों के मत का ख़रूडन — नागेश ने मंजूण (पु॰ १६) में शिक के विषय में नेपापिकों के मत का प्रविषादन किया है कि ईश्वरेच्छा शिक है। यद्यपि उनका विषयक्त सन्वन्ध पद, अपी, जन्यजनकमाय और वोष से है, वसार्थ जिमको विषय होने से एक और विषय पापक है इसी और वोष का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सप्तप्रयम शिक का महत्त्व की हारा विभिन्न पद्म पर्वे में स्वयं पापक है होने से विषय आपना प्रविक्त का प्रदेश की होता है। इस प्रकार से नैपायिक शब्द और अर्थ में स्वयं पर होता है। इस प्रकार से नैपायिक शब्द और अर्थ में

कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईरवरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, श्रयवा राज्यजन्य कर्य बोध विषयक ईरवर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं।

नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि वालक जब प्रयोग्य और प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वृद्ध की काम में प्रश्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य शृद्ध को शब्द के सर्य का झान हुड्या है। झान बहाँ पर उपस्थित है, अब्द बहु शृद्ध को उस ज्ञान का कारण समृत्ता है, साथ ही यह भी समृत्ता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता है, बनमें कार्य और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ कार्य कार्य भाव की देखकर बहु गृद्ध और अर्थ में सम्बन्ध का अनुमान करता है. वह सम्बन्ध स्वयं उत्पन्त नहीं होता है। जनक में रहने बाले उस सम्थन्य को शहए। नहीं किया जा सकता है ऋतः यह कहना कि पद और पतार्थ में वोधजनकता सन्यन्य है, यह बचित नहीं है। इरवरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने छे पत्त में कोई विशेष युक्ति नहीं है और दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में गौरव होगा। साथ ही अदि "इइमरसाइ मबतु" (इस प्रत्य का यह कार्य होने), इस इच्छा के विषय को ही कार्य का अनक मानेंगे तो बहुत कार्यवस्था हो जायगी। साथ ही प्रमार्खी का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकमाब न होक्ट साय हा प्रभावा का अभव के जाव जा चन्त्रण है, वह जवजनकरीय ने हाकर कर्य ही सम्बन्ध है, वर्स पृषक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण होता के जनक देरों काते हैं, अववय इरवरेष्डा और योध (ज्ञान) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। यह इनको सम्बन्ध माना जायगा वो "यूमाद बहिसानं जायगाम्" ( जूरें से काम का ज्ञान हों), ब्यादि में इन्छा का विषय होना ही हेतु कीर साध्य का सम्बन्ध होगा। येसा करने से नैयायिकों के मतातुसार अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान जो कि श्रनिवार्य माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। क्योंकि ज्याप्तिके ज्ञानने के स्थान पर अब ईस्वरेच्छा का जानना ही आधरयक होगा ।

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को राकि मानने पर वह राव्यू और अर्थ होनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय झान है। उसकी विषयवा का इच्छा को आव्यता नियामक नहीं हो सकती है। इसका भाव यह है कि म पद और त परार्थ इच्छा का विषय है, अपित झान ही इच्छा का विषय है। को बोध का विषय है। अर्थात परार्थ है वि में नो बोध का विषय है। अर्थात परार्थ है वि में के कपन का मान निकतता है, वह सम्भव नहीं है। यह राज्य या यह अर्थ इच्छा पुक है ऐसी प्रतीवि कभी नहीं होती है। यह नैयापिकों के कपनातार जनकता अर्थोत अर्थ को वस्तन करने की राकि को राकि मान लें तो झान के उसन करने की शिक को शिक मान लें तो झान के उसन करने की शिक को शिक मान लें तो झान के उसन करने की शिक हो तो का परसर सम्बन्ध मानविष्ठ में उसके पुकक सत्ता मानविष्ठ में स्वर्थ पर अर्थ को वसन करने की शिक को स्वर्थ मान हों की स्वर्थ पर स्वर्थ हो है। सकता है। किसी मी झान में यह आवस्पक है कि वह और अर्थ का परस्टर सम्बन्ध हो। तसी पर से

पदार्थ का ज्ञान होता है। नैयायिनों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकती है कि पद और पदार्थ में सन्वन्ध कैसे हो गया। मंजूषाः, पृ० २१ से २२।

# वैयाकरणों का मत

पद और पदार्थ टोनों में शक्ति हैं, मस्त्रत्य की पृयत सत्ता है—पद और पदार्थ देनों में शक्ति है, इसका निरूप्त करते हुए नायेश ने मर्छ हीर आहि आदीन आवार्यों के मत को उद्धव वरके कहा है कि सन्वन्य पद और पदार्थ (श्रान्द और को शेनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृयक् है। यह दोनों से पृयक् है। यह दिल्ला है है। यह दिल्ला है स्वर्ण स्वयन्त्य वह शास्ति है, जो ि श्रान्द स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण है। इसका सी प्रक्रिय स्वर्ण स्वर्ण है। इसका ही परिपान है कि शब्द किसी दिल्ली की स्वर्ण की स्वर्ण हो। इसका ही परिपान है कि शब्द किसी दिल्ली की ही बीच कराता है।

"सम्बाधी हि सम्बन्धियां मिछ उमयाधिकः" इति, "डिप्टः सम्बन्धः" इति च, "बिद्यप्टबुद्धिनियामकः" इति चामियुक्तव्यवहारात् । मंजूपा, १० २२।

शक्ति का लंक्षण--नागेरा कतस्व कहते हैं कि पह और प्रदार्थ में को विशेष सम्बन्ध है, इसी को शक्ति कहते हैं। इसी का दूमरा नाम वाक्य-बावक माब है। इस शिक का झान पड और पहार्थ में वाशक्त के झारा होता है। क्षार्यात्र श्रांत को में अभिन्नता को जानना। संकेत हो शक्ति का झान करावा है। पड़ में बांगि है, उसका बोध संकेत करावा है, अत्यव क्यावहारिक हिटियोण से संकेत को भी शक्ति कहे देते हैं। संकेत बस्तुतः सम्बन्ध (शक्ति) नहीं हो सहता है वह सकता है और न भी में कि सहता है और न भी सहता है। यह शब्द श्रीर अर्थ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न स्थित रूप से रह सकता है और न

चार मकार का शब्दार्थ - पवल्लाल ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है कि शब्द के द्वारा जा संकेत किया जाता है, वह किन क्यों का बोध कराता है। पवल्लाल का क्यनहीं कि शब्द की कार्य में जो प्रवृत्ति होता है वह चार श्वरार की होती है। रू, जाविवाचकराब्द रू, गुणवाचकराब्द, ३, दिवाबाचकराब्द, ४, यहच्छाराब्द, क्षवान विच्छक सन्द्र।

चतुष्टयो शन्दानां वकृति, जातिरान्दा गुरुशन्दाः क्रियारान्दा परण्दाः शन्दारचतुर्याः । महा० चा० २ 'ऋत्वक् सुत्र' ॥

नागरा ने पवज्ञलि के भाव को साए घरते हुवे लिया है कि दान्तों की अर्थ में जा मर्जुच होती है, वह मर्जुचिनिमित्त (प्रवृच्चि का कारण) के भेद से चार प्रकार की है। कैयट और नागरा ने यरच्छा राज्द की व्याच्या की है कि यरच्छा ग्राय को कहते हैं, जिसको बच्चा अपनी हो इच्छा से किसी व्यर्थ में प्रवृक्त करवा है। इसमें क्या के अशृतिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्त के क्रिभिप्ताय पर ही सुरयता रहती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐन्छिक शब्द सममना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्य या डिक्ट्य रख दिया, एक ने उसका नाम हरि या हर रस दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोयक हैं, इनमें व्यक्ति के स्रतिरिक्त स्त्रीर कोई प्रश्निका कारण नहीं है, खत. इनमे अनन्तता और अव्य-वस्था नहीं होती। केवट खीर नांगेश।

यहच्छात्राब्द श्रीर व्यक्ति का महत्त्व—नागेश ने यहच्छा राज्द की ब्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान श्राकुष्ट किया है। नागेश के राब्द निन्न हैं:—

स बानेकविध – एक व्यक्ति सम्निवेशितो डित्यादिरेकः, तत्र न किविद्विदिक्तं प्रदृत्तिनिमत्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभाषात्। अनेकत्यमते उत्तव्यातुपतिकि सा। टिपुमारीनो तु तत्त्वच्छवयानामानन्त्यात् उत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्।

उद्योत, महा० आ॰ २ 'ऋलुक् सूत्र'॥

यहच्छाराव्द श्रमेक प्रकार का है। एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम हित्य श्रादि एक वस्तु है। व्यक्ति के श्रादिरक व्यक्तिवाधी राज्यों का और कोई प्रदृत्ति-निमित्त नहीं है। श्रमेकत्ववादी अर्थात् चाविवादी के मत मे वह राज्य व्यक्ति के हित्य संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा सकेतित जाति का बोध कराते हैं। राज्य के द्वारा संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा सकेतित जाति का बोधक है, जैसे दि पु भ श्रादि संद्वार्थ।

नागेरा ने जिस बात पर प्यान दिया है, वह यह है कि ऐल्हिक राब्य के दो सबस्य हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा जाति। व्यक्तिवाचक नाम को रसने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रसने वाले भी व्यक्ति विशेष होते हैं। व्यक्ति या इत्य वाचक राव्य के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पेल्हिक रूप से रसने हैं। व्यक्ति या इत्य वाचक राव्य के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पेल्हिक रूप से रसने आदि नाम। जातिवाचक राव्यों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रसने हैं, जैसे दि छु भ आदि संक्षाओं के नाम पाणिन ने रक्से हैं। संसार में दो ही प्रकार के राव्य हैं, जाति-वाची या व्यक्तिवाची। सूदम दृष्टि से सब रान्य जाति के बाचक हैं और अत्यन्त रापूत ट्रिट से सब रान्य जाति के बाचक हैं और अत्यन्त रापूत ट्रिट से सव रान्य जाति के बाचक हैं और अत्यन्त रापूत ट्रिट से सव रान्य जाति के बाचक हैं। दोनों प्रकार के अर्थों को नाम देनेनाले रखूत बुद्धि वाले या सूरम बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं। नागेश ने 'एकक्विक्तिविनीविवाले राव्य के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम-रसने वाले क्यकि विशेष हो होते हैं, समुद्राय नहीं।

शब्दस्पिट का कर्चा व्यक्ति पाश्चात्य विद्वान्हर्मनपाउल ने प्रिन्तिपत्स स्राय् लेंग्डेज', भूमिका ( १० ४३ ) मापाविक्षान ्के इस तथ्य पर बहुत वल देकर् लिसा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। मापा विषयक प्रत्येक उत्पत्ति (अर्थात् राष्ट्रों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही कार्य होता है। इसमें सन्देह नहीं है कि विभिन्न व्यक्ति एक ही जैसी उत्पत्ति कर सकते हैं। (अर्थात् अने व्यक्ति एक ही पदार्थ के विभिन्न अवस्था आहि में एक ही नाम मोन वर रात सकते हैं), किन्तु इससे न तो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वर रात सकते हैं), विश्व इससे न तो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वर्षा (शब्द) पर ही मोई प्रभाव पहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति अपने स्वत्य हो। तो है कि अनेकों व्यक्ति अपने स्वत्य है। अर्थाता अर्थन सर्दते हैं। भाषा शास्त्र में अर्थाताल और राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अर्थाताल और राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अर्थाताल और राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अर्थाताल और राजनीति से किन्तु नी है। कार्य सामृहिक प्रयत्न से किन्तु जाते हैं।

यहरुद्धा शस्ट्रों का खरहन कात्यायन और पतञ्जित ने भाषावरन के मूल पर गन्भीर विचार करके यहरुद्धा शस्ट्रों का वारिचक हिंद से तरहन कर दिया है। पतञ्जित ने यहरुद्धा शस्ट्रों के अस्तित्व को अस्तीकृत करते हुए वहां है कि रास्ट्रों के महीन निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुख और किया। अत शाख तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुखवाचक और कियावाचक। यहरुद्धा शाख है ही नहीं।

त्रयां च राज्यानां प्रकृतिः, जातिराज्या गुणराज्याः कियाराज्या इति । न सन्ति यदच्याराज्याः । महामाप्य आ० २ । 'ऋतुक् सूत्र' ।

कैयट ने पवज्जलि के मान को स्पष्ट फरते हुए सिखा है कि आज भी अब कोई नाम रक्ता जाता है, वन प्रशस्त किया या गुण का उसमें आरोर किया जाता है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यहच्छा शब्दों का अर्थ है द्रव्यवार्थ शास्त्र। का स्वयं के कर द्रव्यवार्थ शास्त्र। शास्त्र। का साववार्थ को हो नहीं मान है, क्यों कि तास्त्रिक नहीं है चित्र व्यवदार्थ जगत् वास्त्रिक नहीं है अपितु विनाशी या मायाशवित्वकर है। नागेश ने कैयट के भाव की व्यववार्थ करते हैं ए सिला है कि कात्यायन और पवज्जित का यहां भाव यह है कि सारे ही शाद्र व्युत्ति का लें हैं का क्यों है। प्रत्येक शब्द में किया और गुण हो ही और रहते हैं। वे या तो क्रिया का मोध कराते हैं या गुण का। मागेश की व्यववार्थ से सफ्ट होता है कि कात्यायन और पवज्जित होनों यींगिक शब्द शविर्क्ष करते हैं।

पतन्त्रलिका अत्यन्त तास्त्रिक और महत्त्वपूर्ण निर्णय

पतन्त्रति के ईस निर्धय का स्पष्ट मान यह है कि द्रव्यवाची कोई राज्य नहीं है। इन्य का मान यहां पर खून हरस जान है। ब्रास्त्रिक टॉटक्केश से संनर का कोई पदार्थ नित्य या बाज्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके करा विद्याना नित्य दिवा या गुए को सदन में रराज्य कहा जाता है। जिस प्रकार जाति के खांतिरिक व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतन्त्रति

बरुच्छा राज्यों के खरडन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जा **इन्द्र भी भाषाशास्त्र या राज्यशास्त्र है वह सब इन्द्र नहीं है, देवल यहच्छा राज्य** है। संसार में किया और गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों श्रहरय श्रीर नित्य हैं। उन श्रदृश्य श्रीर नित्य वन्त्वों को नाम देने के लिए संसार की सारी विभिन्न मापाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय वो न वो किया को किसी शान्त के द्वारा बता सकते हैं और न गुए का किसी राज्य के द्वारा बोध कराया जा सकता है। किया के विषय में पतञ्जलि का बक्तन्य है कि किया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते। जिस प्रकार 'मूबादयो घातवः' (ऋष्टा॰ १, ३,१) की व्याल्या में पतल्लाल ने किया की दारोनिक व्यास्था की है । बसी प्रकार 'वस्य मावस्त्य रहीं' ( स्पष्टा० ४, १, ११६) की ब्याल्या में पतञ्जलि द्रव्य और गुण की व्याख्या में श्रत्यन्त गर्मीर दार्शनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मौलिक व्यार्ग, आचार्य व्याहि के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परवस है, वह अनिर्वचनीय अञ्यवहाये और सर्वया स्वातुमृतिगम्य है। गुण की व्याल्या करते हुए पतछलि कहते हैं कि राज्य, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये गुए हैं इनसे जो पृथक है, बसे द्रव्य कहते हैं।

कि पुनर्देव्यं के गुपाः ? शब्दस्पराँहपरसमन्धा गुणस्ततोऽन्य द्रव्यम् । महा० २, १, ११६ ।

सत्य है। सब श्रानित्य और चुणुमंगुर हैं। ज्याबहारिक उपवीगिता के लिए सारी भागा शास्त्र और शब्द शास्त्र है, यदि गुणु त्यीर किया को किसी मा शब्द के द्वारा जीव-डीक वताया जा सकता है जो द संसार में भागमंद हो सकता है और न शब्दों है। सो से एक ही भाग होती, एक हो शब्द होते, श्रीर वह भीर तत्र अवत्, अमर और श्रवद हो भाग होती, एक हो शब्द होते, श्रीर वह भी तित्य अवत्, अमर और श्रवद । पत्रकृति महित्य अवत्, अमर और श्रवद । पत्रकृति महित्य अवत् , अपर और श्रवद वह भी तित्य अवत् , अपर और श्रवद कि शब्द व्या है कि शब्द व्या या शब्द महित्य है। कि शब्द व्या या शब्द महित्य है। नित्य है, वही वाचक है, वह श्रीनिवंचनीय है, तीकिक भागशास्त्र सारा का सारा ही प्वनि है, चुणुमगुर है। सर्वया श्रव्य वाच वाचय पत्रिय काल है पूर्व है। है। (देसो महाभाष्य ४, १, ३ 'स्थियाम सूत्र तया वाचयप्रीय काल है पूर्व हैं। हैं। (देसो महाभाष्य ४, १, ३ 'स्थियाम सूत्र तया वाचयप्रीय काल है पूर्व हैं। हैं।

तीन मकार के शब्दों को चार मकार का क्यों लिखा—यहां एकवात बहुत सप्ट रीति से समक्ष लेनी चाहिये। उसकी निम्न रूप में रखा जा सकता है कि यदि वस्तुत:शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यहच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार चार लियने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने जाति और व्यक्ति या बाकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्यों ? वह इस लिए, कि इस मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात् परब्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात् महासत्ता, जिससे संसार की साध्य हुई है, वह सूक्सवमवस्व, यह दोनों ही अञ्यवहारी हैं', अनिर्वचनीय हैं । इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जब वक खूल रूप हब्य का आग्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमार्थ वस्य को समफ हो केंसे सकते हैं। ज्याव-हारिक टॉप्ट से स्यूल द्रव्य की सत्ता मानना श्रीर स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि वास्त्रिक दृष्टि से सूक्ष्म द्रव्य परवद्य की सत्ता की मानना । पाणिनि चीर पतञ्जलि ने इसीलिए स्यूल रृष्टि से शेय और रूरय व्याव-हारिक द्रव्य (जगत् ) की पारमाधिक दृष्टि से शेव सक्ष्मतम द्रव्य (परमहा) भीर जाति ( महासत्ता ) के साथ श्रीकार किया है। खूल भीतिक द्रव्यों के बीध कराने के लिए यहच्छा शान्तों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्या ? न्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्र का सर्वस्व एकमात्र यटच्छा शब्द है। इन्हीं के द्वारा सूक्त वत्त्व की श्रोर सकेत करते हैं। पतल्लाल ने इस प्रकार विषय को सर्वत्र हो रूप से रराकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावदारिक दृष्टिकोण से प्रथम मन्तव्य है और अन्त में उसका शरहन करके इस बात की घोर ध्यान आक्रष्ट किया है कि पारमार्थिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तन्य सत्य है। बालक यो मापाशास के ज्ञान कराने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर ही प्रारम्भ करना पढ़ता है, उसकी चुद्धि परिपक्त होने पर उसे वर्णमाला खार श्रंकों वी अमत्यता ज्ञान हो जानी है, पाणिन ने जाति श्रीर न्यकि दोनों को व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र धनाए हैं। पनखेलि ने महामाप्य में श्रपने विवेचन में स्यूल द्रव्य और स्यूल व्यक्ति को मानकर पाणित ने जिठने नियम बनाए हैं उन सब का अत्याख्यान करना वर्ताया है। इसका भाव यह कदाणि नहीं है कि पाखिति ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतझिल ने पाखिति की जुटि निकाली है। इसका केवल एकमाज भाव वह है कि पाखिति ने लहाँ-जहाँ क्यावहारिक दृष्टिकोण से वात लिसी है, पतझिल ने वहाँ-वहाँ पार-मार्थिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञास को वास्तविक वर्तव्याप पर्सरे राज्यों में वास्तविक क्यंत्यार्थ का द्वान हो जाय। यही नहीं स्वयं पाखिति ने "तदिशिल्यं संज्ञाप्रमाल्लान।" ( अष्टा॰ १, २, ४२ से ४६) आहि चार सूत्रों में अपना सन्तल्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल क्यावहारिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। उनका तालिक दृष्टि कोई अस्तित्य नहीं है। ह्याकरण में स्वयं कोई शक्ति विकास केवल क्यावहारिक हिस्सों को बनाने के लिए व्याकरण है। व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति निर्म को बहा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सक्षे या उनको अस्वामाणिक रूप से निर्माक कर सके ।

## शक्ति के तीन भेद

रूदिशक्ति - नागेश ने ज्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अभिधा शक्ति के तीन मेद बंताए हूँ, १—किंड, २—योगिक, योगशक्ति, ३—योगकिंड ।

शक्तिया, रूढियाँगो योगरूढिश्च। मंजूपा०, १० १०६।

नागेश ने रुदि का लक्ष्ण किया है कि जहां पर शासकारों के कल्पित अवपयों (मक्षति प्रत्यय) के स्वयं की प्रतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय के समुदायमांत्र में धोष्यता रहती है, उस शक्ति करिं कहते हैं। जैसे मिण, नुदूर आदि शब्दों में धातु और प्रत्यय का सर्थ प्रवृत्ति निमित्त नहीं हैं। पत्यक्षित ने भाहों हुं । अद्याव श्र अव्याव मुभाव ' ( स्वप्तव रे, २, ४६) में स्वित् शांकि पर विचार किया है। कैयद ने पत्यक्षित के भाव को स्पष्ट करते हुए तिस्सा है कि रुदि शांकि पर विचार किया है। कैयद ने पत्यक्षित के भाव को स्पष्ट करते हुए तिस्सा है कि रुदि शब्दों में केवल ब्युत्पत्ति के लिए किया का आश्रय लिया जाता है, जैसे सो शब्द का निवंचन किया जाता है "गब्द तीर्त सी:" (गमन के कारण गौ)। गौशब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया से रिहत होने पर सी गाय करते हैं, और गाय के आविरिक्त अन्य को गमनिक्रया से हुक देरने पर सी गाय नहीं कहते हैं और न वह गाय शब्द का वाच्य होता है। प्रदीप, महाव ३, २, १६।

भर्ट हीर ने रुद्धि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर विस्तार से विचार किया है। भर्ट हीर श्रीर हैलाराज का कथन है कि रुद्धि शब्दों में अवश्यवार्ध का जान नहीं होता है, यदाधि प्रश्नुचि निमित्त अन्तरंग किया वहीं रहती है, परन्तु उसका अनादर करके रुद्धि शब्द पदवाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं। व्युत्ति से लिये किया का आश्रय विषय जाता है परन्तु उसका अर्थ में उपयोग नहीं होता है। (वाक्य० ३ पृ॰ ६६१)। एक यह प्रस्त उठाया गया है कि यदि प्रकृति और प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रुद्धि और यौगिक का विभाग कैसे किया जा सकता है। इसका उत्तर भर्ष होर ने दिया है कि प्रति और वाक्य में जो साहश्य देखा जाता है, वह शासकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में प्रश्नात विमह अवस्था में और प्रति (समास) अवस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति होने से कितने शन्दों को रुद्धि शन्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ष शन्द को के दिशन्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ष शन्द को हे के कान का वाचक न रहकर समास होने पर प्रस्त विशेष का वाचक है। (वाक्य० १, १७६)।

याँगिक या योगशक्ति याँगिक वा सहस्य नागेश ने किया है कि शास-कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति और प्रत्यय के ही अर्थ का जहा पर बोध होता रहता है, उसे यौगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला )। मजूपा, पु०१०७।

नागेश ने इसी सम्बन्ध में यौनिकस्द रान्दों का भी उदाइरण दिया है। जैसे "अरवगन्धा" राज्य क्षेपधि विरोध का कार्य वताता है, तब यह रुढ है। क्षीर लब अरव के सम्बन्ध के कारण करवराता वा वोध कराता है, तर यह वीणिक है। ऐसे राज्यों को यौगिक रूढ कहते हैं। नागेशों ने इस विषय में एक विरोध निवस का उन्तेरा किया है कि 'रुटियों माधहारियों" (रुट्टियों प्रोधक्त होने क्षा है कि 'रुटियों माधहारियों" (रुट्टियों प्रोधक्त होने क्षा है। ऐसे यौगिक से वत्तान होती हैं) जहाँ पर यौगिक कोर रुढ दोनों क्षर्य सम्भव होंगे, वहाँ पर साधारप्रक्या रुट्टियों कार्य हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हैं। एन स्वाप्त स्वाप्त हैं। स्वाप्त स

योगरुहि—नागेरा ने योगरुहि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शासकारों में पंजिपत अवयवार्य अर्थान्त मकृति प्रत्य के अर्थ का भी योध है, परन्तु विशेष रूप से समुदाय पी योधवता होती है वह योगरुहि कहाती है। योगरुहि से योगिक अर्थ होने पर भी रूट अर्थ मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकत राज्य योगिक अर्थ पक पे जरुत होने याला वताता हुआ भी कमल में लिए रुद है। वहीं पर ताराय या प्रकरण आदि के कारण केवल योगिक या पेवल रूट अर्थ मा भी योग कराता है, जैसे "भूवी पंकनमुख्य अप्त ए एम्बी पर पकत रितल है), यहाँ योगिक अर्थ ने रोक कर केवल रूट अर्थ लावा वावागा। तथा "कहलार्य रवन होरेप्य पक्तेण" (वहलार परेन आदि पक्तों में) यहाँ पर पंकत शास केवल योगिक अर्थ पन रोव कर केवल स्वाद पक्तों में) यहाँ पर पंकत शास केवल योगिक अर्थ पक से बरस्स का वोध करता है। मंजूपा, पुर १००।

## नैयायिकों का विवेचन

जगदीश ने शब्दशांक प्रकाशिका में नैयायिकों के मत का मुन्दर प्रतिपादन किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है:—

साकांस शब्दों से शाब्दवोंच —(गाय है), (गाय को लाखो), खादि धाकांचायुक्त शब्दों से अस्तित्व खादि खर्च से तुक्त खर्थ का ज्ञान होता है। शाब्दवोध सर्वदा विलवल ज्ञान होता है। शाब्दवोध खतएय न प्रत्यक्त प्रमाण है धोर न अनुसान प्रमाण, खिलु शब्दशमाण होने से पृथक् सत्ता रखता है। शब्द॰ स्लोक है।

सार्येक शब्द तीन मकार का— जगदीरा ने इस बाव को सप्ट किया है कि राज्यवोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांतायुक्त राज्यों के द्वारा प्रतिपुद्दन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवरतक है कि साकांत्र राज्य सार्थिक हों, निर्येक न हों। सार्थक राज्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है इसका उत्तर देते हैं कि सार्थक राज्य वसे कहते हैं जो राज्यान्तर को अपेता करके अपीत दूसरे राज्यों के साहच्यों से अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रस्थय और निरात। राज्य रहोक है।

पारप से ही अर्थज्ञान—सार्थक शब्द जब बाक्य की अवस्था को भार हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थित करते हैं तभी शाब्दबोध होता है। शब्दमात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात् शब्द जब तक वाक्यरूप में नहीं होगा और साकांत्र नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा। अतएय प्रत्येक स्वतन्त्र शब्द से या आकांत्रारहित शब्दों से अर्थहान नहीं होता है। शब्द रहीक १२।

मकृति के दो भेद—प्रकृति का बिश्लेपण करते हुए जगदीश कहते हैं कि प्रकृति का निषंचन क्यांन् विद्वेपण किया गया है, सांव्य दरोन के तुल्य वह संसार का ज्यादान कारणकर्म नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम और दूसरी पातु। पाणिनि क्यांकि ने जिल प्रकृति के लिए प्रांतिपदिक राज्य का प्रयोग किया है, यह नाम से मिल्ल कोई बस्तु नहीं है। शन्द० रखोक १४।

नाम का लक्षण—नाम (राज्य ) उन राज्यों को कहते हैं, जिनको कि अपने कार्य के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने वाद में प्रथमा विभक्ति की आवरयकता पड़ती है। जैसे घट खादि राज्य प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से अपने मुख्य अप का बोध कराते हैं। राज्यु० रखोक १४।

शब्द चार मकार का है - शब्द अर्थात् नाम चार प्रकार का है। १-रूद

स्द गुष्ट तीन प्रकार का है—स्द का लक्षण जगहारा ने किस है कि जो नाम जिस कर्य में संबेधित हो हो, यौगिक नहीं बसे स्ट क्हते हैं।स्द संजाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नैमिचिकी, २, पारिमापिकी, ३, श्रीपायिकी।

जगरीय ने इस विषय में माम के जो चार विभाग जारियाल, गुरायाल, क्रियायाल और उच्चराल एक जिल के अनुसार आचार्य दर्दी ने दिया है उनका उल्लेख कर के उनमें मननेद प्रकट किया है। जगदीया का क्यन है कि उच्यवाची शब्द की ही माम मानते पर जह, मूर्ज, मूर्ज, मुर्ज, शुन्य आदि शब्द जो चेटारहित, वारिपाहित, विद्यादित आहि आमामानक ज्ञान के बोचक हैं, उनका महरा नहीं हों, प्रवट उच्चेक तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना दिवह है कि वैयावर्य और साहित्यक आहि अमान को कोई प्रवक् प्रांप नहीं नहीं है। कि वैयावर्य और साहित्यक आहि अमान को कोई प्रवक् पर्यं नहीं है। अमान मान कर नित्य मचा हा वर्तमात हाल ने अस्त्यन है। उनके अहि दिख कोई प्रांप नहीं है, अवरव पर्वाल ने नरहन्दा शब्दों ने इस अस्ति विश्व की उच्च शब्दों ने इस अस्ति की स्वाल के उच्च शब्दों ने इस शब्दों का भी महरा किया है। साह्र सहि स्वी ने उच्च शब्दों ने इन शब्दों का भी महरा किया है। साह्र सहिक स्वी ने उच्च शब्दों ने इन शब्दों का भी महरा किया है। साह्र सहिक सिक

नैभिषिक मंत्रा -- वगदीस ने नैभिषिक मता का लक्ष किया है कि वो राज्य वाणिविरिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नैभिषिक संता हूँ। वगदीस ने इस रलोक की व्याप्या में वाजिवादी मोमांक्सों के मत का बहुत विस्तार से सरदर्श दिया है। उत्तका करना है कि वादि साज्य केवल वाजि का दी बोचक माना वाएगा तो व्यक्ति का तान हो ही नहीं सकता है, जल: वाजिविधिष्ट का ही जान राज्य से होता है। वैसे गाय चैत्र आहि राज्यों से मालविशिष्ट गाय और चैत्रतन बिरिष्ट चैत्र का सान होता है। राज्य कोई रेश े पारिभाषिक श्रीर श्रीपाधिक संज्ञा जो नैयायिक जार्तविशिष्ट संवेत वाले चैत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं का लक्षण दिया है कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों की पारिभाषिक कहते हैं, वैसे देवदच चैत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिशिष्ट व्यक्तिवानों को नैमिचिक, जैसे गाय पत्रय आदि तथा जाषिनिशिष्ट पदार्थ के वोषक को श्रीपाधिक, जैसे आकारा, पग्न आदि शब्द । शब्द॰ रलोक॰ २३।

गदापर भट्ट ने ब्युत्सिचनाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है कि पारियानि ने नदी पि यु आदि जो संद्वार्यरही हैं, बन्हें पारिमाधिक माना जाय पारियाकि । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संक्षार्य आधुनिक संकेव वाली हूँ अतः बन्हें पारिमाधिक संकार्य हो मानना चाहिये। सौपधिक नहीं। ब्युत्सिचाइ, पुट १७६।

संकेत दो मकार का है—नायेश ने इस विषय पर विचार किया है कि आधुनिक संकेत वाले शत्यों में शांक है या नहीं । इस विषय पर निर्धंय दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शत्यों में शांक नहीं है। अपने क्यन की पुरिंव लग्दी हैं। अपने क्यन की पुरिंव लग्दीश के स्वेत वो प्रकार का है, आजांनिक और आधुनिक को त्या संकर्ष कि संकेत हो प्रकार के हैं, आजांनिक कोर आधुनिक। निरंव संकर्षों को आजांनिक कहते हैं। आजांनिक की वींका व्यावयाकार ने की हैं 'नाशित चनिक्टरिवर्यसासी अजितः, अजिन-देवाजांनिकः" उत्पत्ति रहित की अजित कहते हैं, अजित का ही रूप आजांनिक है। आजांनिक शत्यों हो हो शांक दित ही है। आधुनिक वन संकेतों को कहते हैं जिनको शाक्षारों आदि ने किया है। स्थाद त्यों कर को स्थारी

त्तम्या के बिपय में जगदीश ने जो बिनेचन किया है, वह प्राय: यैयाकरणों के ही सुन्य है। वैयाकरणों के मत से ही उसका सप्टीकरण हो जाता है।

### मम्मट का विवेचन

\_ मन्मट ने काञ्यप्रकारा के द्वितीय बल्लास में राज्य श्रीर श्र्य के स्वरूप का विवेचन निम्नरूप से किया है : —

शब्द और अर्थ तीन मकार का है—शब्द तीन प्रकार है, बावक, लाइ-रिक और ब्यंत्रक। अर्थ भी तीन प्रकार का है, कमश्रः वाच्य, लह्य और व्यक्त्य काव्यप्रकारा (सूत्र १—६)। बाच्य, लह्य और व्यक्त्य ये तीनों अर्थ प्रायः व्यंत्रक भी होते हैं। सूत्र =।

वाचक का लक्षण –संकेत झानके विना सन्द से कर्य की मतीति नहीं होती है। संकेत की सहावता से ही शब्द कर्य विशेष का प्रतिपादन करता है। खतपन जिस राव्द का जिस कर्य में अन्यवहित रूप से संकेत का झान होता है, वह रान्द्र उस अर्घ का वाचक होता है। साझात् संकेतित ऋर्घ का जो वोघ कराता है, उसे वाचक राज्य कहते हैं। सुत्र ⊏।

संकेतित अर्थ चार प्रकार का है—संकेतित अर्थ जाति, गुण, किया और दृब्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अर्थ है। मम्मय कहते हैं कि ययि अर्थ (दृष आदि) के लिए जो क्रिया (गायलाना आदि) की जाति है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रश्नित निभित्त के योग्य व्यक्ति ही से हित स्थाननता और व्यक्तिया (अव्यवस्था) के कारण व्यक्ति से से हैत करना चुक्ति कुता होते व्यक्ति से से हैत करना चुक्ति कुता होते होता करित होता होता होता और द्वारा अर्थ का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गी: गुरू चलः हित्यः। (गाय, गुरू कर चलः हित्यः) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों का किर चार गर्थ हैं। क्यां को लेकर चार गर्थ हैं। क्यां के लेकर चार गर्थ हैं। क्यां के लेकर चार गर्थ हैं। क्यां के के स्थान व्यक्ति के हमाचि (पर्म, जाति, गुरू आदि) में ही संकेत होता है। सुत्र १०।

उपाधि का विवरण — ज्यांचि हो प्रकार की हैं, पक बल्ल-पर्म और दूसरा बचा की हच्छा के द्वारा प्रवेशित । बल्लुपर्म दो प्रकार का है, सिद्ध और साज्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदार्थ में प्राण्यांकि का आधान करने वाला, इसका जाति कहते हैं । जैसा कि वास्वपदीय में कहा है कि "गाय अपने स्वरूप से नाय है हो गाँव जाति के सम्बन्ध के कारण जेसे गाय कहते हैं"। दूसरा सिद्ध पदार्थ चह है जो कि विशेषता को ला देता है, हसे गुण कहते हैं । गुल आदि गुण सम्बन्ध के स्वरूप से साथ कहते हैं । गुल साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से सा

साध्य किया को कहते हैं, दिल्स खादि नाम जो बच्चा संहा रूप से रख देवा है, यह यहरेष्ट्रा रूप पदार्थ है। (सुब १०) महामाय्यकार पवज्ञांत ने चतुरव कहा है कि राज्यों की प्रदृत्ति चार मकार से होती है, जादि, शुप, किया और

यदच्या राज्यों को लेकर ।

गुण आदि जाति हैं- परमाणु, ह्रणुक आहि का गुणों में परिगणन होने के कारण उनको परिमाधिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गुण क्रिया और यदन्द्रा (इन्य ) एक ही तस्त्र है तयाणि आश्रयों के मेद से मिन्न प्रतीव होते हैं। उसे एक ही गुँह तकवाद, प्रीशा और तेल आदि आगारों की मिन्नता से मिन्न-मिन्न रूप में इनमें टिप्टगोचर होता है। मान यह है कि गुण क्रिया और यटन्द्रा (इन्य ) भी जाति हो है। इससे उदाहरण द्वारा समम्माया है कि हिम, जल, प्रांस आहि आश्रयों में जो वस्तुत मिन्न-मिन्न शुक्रता आदि हैं। उनमें सबसे यह गुक्र है, यह शुक्र है, इस इस प्रकार के आमिन्न हान होने के कारण शुक्रता आदि गुण भी जाति है। इस प्रकार विभिन्न गुड़ चानल आदि में पाक होने के कारण शुक्रता आदि गुण भी जाति है। इस प्रकार विभिन्न गुड़ चानल आदि में पाक होने के कारण पाक स्थाद किया भी जाति है। इस प्रकार विभिन्न गुड़ चानल आदि में पाक होने के कारण पाक आदि हम्या भी जाति है। हत्य आहि इत्यवाधी

'यहच्छा राज्यों में भी जाति है, क्योंकि द्रज्यों में प्रतिक्षा भिन्तता आती रहती है फिर भी वालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्य आदि राज्यों में डित्यस्य आदि संज्ञा रूप जाति है। इसीलिए अन्यों (भीमांसकों) का मत है कि सारे राज्यों की प्रवृत्ति का निभित्ति जाति ही है। सूत्र १०।

इस साहात संकेतित व्यर्थ को मुऱ्यार्थ कहते हैं । इसका जिस राक्ति से झान होता है, उसे श्रमिधा कहते हैं । सुत्र ११ ।

### लक्षणा का विवेचन

पतञ्चित ने "पुंचीगादाख्यायाम्" (अप्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा मर्छ हिर्दि ने (याक्य०२, २४२ से २८०) जो विवेचन किया है उसके आधार पर नागेश ने मंजूया में (५० ११६ से १४६), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण किया है। उसका सारांश निन्न है:—

त्तराणा का लक्षण--- अन्वय आहि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ रूप में जिस अर्थ का प्रहाण होता है, उससे सम्बन्ध के झान के द्वारा जो शक्ति विषयक संस्कार बद्धुद्ध होता है, उससे जो बोच होता है उसने जिल्ला कहते हैं। शक्ति विषय संस्कार का बद्दोधन देसे स्वली पर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भी होता है।

उपर्युक्त लक्त्या में संशोधन करते हुए नागेरा का कथन है कि अन्वय की अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पर्य की अनुपपत्ति अर्थात् जो नका का तात्पर्य है, बसका बोध होने को ही लक्षणा का कारण कहना चाहिए। नहीं नो "गंगागांघीय:" (गंगा में हुटी) में शब्दार्थ के अन्वय न होने की जो कठिनाई है, उसका निवारण वो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा राज्द की गंगा के वीर में लड़्या के बोप शब्द की मकर (नाका आदि) में लज्ञ्या के द्वारा भी अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, बत: उसके निवार-शार्थ गंगा शब्द में लक्षण के द्वारा "गंगा के तट पर कुटी" अर्थ लिया जाता है, परन्तु घोप शब्द में लच्छा के द्वारा इसका अर्थ यह भी ठीक हो सकता है कि "गंगा में मगर है '। बका के वात्पर्य की सिद्धि च होने की कारण मानने पर धोप शब्द में लक्त्या नहीं की जायगी, क्योंकि बका का बैसा तालप नहीं है। नागेरा आगे कहते हैं कि तात्पर्य के अनुपर्पत्त के साथ रुढ़ि या प्रयोजन इनकी भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लहाणा रूदि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनिशीय के आधार पर । श्रतः संत्रेप में लक्त्या के तीन कारण सममने चाहिए। १, मुत्य अर्थ की वाधा होनी चाहिए, २, मुख्य श्रर्थ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रुढ़ि या कोई प्रयोजन होना चाहिए। मंजूषाः, पूर ११६ से ११७।

लप्तराम के मेद — लक्षण दो प्रकार को होती है, गौरों। और गुद्धा । साहरप रूपी सम्बन्ध के कारण जो वत्सन्बद अर्थ का प्रतिपादन करती है, उसे गौरों लक्षण कहते हैं। और साहरथ से मिन्न कोई सम्बन्ध हो तो उसे गुद्धा लक्ष्ण कहते हैं। मज्यान, पृन् १२३।

लत्तला अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्त्वार्या और जहत्त्वार्या। अबहत्त्वार्या लहणा उसे कहते हैं जो कि अपने अर्थ को होड़े दिना ही अन्य अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न होड़ने का अर्थ यह है कि राज्य का अर्थ किसी न किसी रूप में लह्यार्थ में विद्यमान रहे। अतएव ' 'द्वित्रिएों यान्ति" ( हाते वाले जाते हैं ) इन्तान् प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज हो ), काकिम्यो द्धि रक्ष्यताम् ( कीओं से दृही बचाना ) इन उदाहराणों में अमङ्गति नहीं होगी। इन बाक्यों में छाता, माले और कीए इन राज्यों का अपने के मिन्न पर भी आरोप किया गया है। इनका लक्ष्यार्थ है, न्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छाते हैं, हुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके हु हुन के पांच नहां। अबन पर काल नहां हु, जनार आप नाला ना नारा करने कहते हैं कि "ये हाते वाले वा रहे हैं", बखुतः सब के पास हाते नहीं हैं। माला लिए हुए व्यक्तियों पर माले का श्रारोज करके कहते हैं कि "मालों को अबर भेज दो", बखुतः कहना चाहते हैं कि "माले वाले व्यक्तियों को अन्रर भेज दो" "कांओं से दही की रक्ता करना" इसका साव यह कदापि नहीं है कि कौंओं से दही बचाना और निल्ली आदि को विलला देना, अपित इसका माब यह है कि दही जो भी सा जाने वाले हों इन सबसे दही को रचा करना। यहाँ दही ता जाने वाले सब पर ही काकत्व का खारोप करके की बा कहा गया है। जहत्त्वार्था लत्त्वणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य अर्थ का बोध कराती है। यहाँ अर्थ को छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की लत्यार्य में सर्वया उपस्थिति ही न हों। "गां बाहीकं परव" का ऋतरव ऋर्य हो जावा है कि (मूर्ज वाहीक देरावासी को देखों )"। यहाँ गाय राज्य अपने अर्थ को सर्वेया क्षोड़ कर मूर्ज अर्थ का ही बोध करावा है। नागेरा ने अन्य लक्षणा के भेड़ों का बल्लेस न करके यह कड्कर होड़ दिया है कि अन्य भेड़ इसी मकार से और सममने चाहिए। मंजूबा, प्र० १२३।

मागेग्र में निरुद्धल्वरा के विषय में बहा है कि "त्वचा झातम?' (त्वचा से चाना ', श्वादि में त्वचा शाद की त्विमित्र्य में निरुद्ध सत्त्वा है। त्वचा शाद चेतना रहित है, इससे झान नहीं हो सकता है, रुद्धि के मारण त्विमित्र्य को हो त्वचा कहा वाता है। निरुद्ध लक्षरा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर मी सुर्य अर्थ का बाबा होने पर तत्त्वन्वयों अन्य अर्थ के बोध को निरुद्ध लक्षरा कहते हैं, अन्यया इसको रुद्धि शक्ति ही सममना चाहिए। प्रयोजनवर्ध लक्ष्या बसे कहते हैं, जहाँ पर कोई विशोध प्रयोजन होने पर ही सुन्ध अर्थ की

षाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थ का बोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आ रहे हैं ) में भाले वालों को भाला कहने का अयोजन है, भालों की तीक्ष्णता का बोध फराना। भाले वालों को अन्दर आता देखकर मय से मागते हुए व्यक्ति का क्यन है तीक्ष्ण भाले वाले उचकियों के बोध के लिए माला राज्य प्रयोजन है, '(गंग से कुटी)'' गंगा राज्य की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गङ्गा की शीतलता पवित्रता आहि का बोध फराना प्रयोजन है। ''गोविहिकः'' (वाहिक देशाताली पद्ध ), यहाँ पर गाय राज्य का लक्ष्यार्थ मूर्लता है। वाहीक देशाताली की मूर्लता और गाय तथा उसमें अभिनता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा की मूर्लता और गाय तथा उसमें अभिनता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा की मूर्लता बीत है, उसमें बाधा का झान प्रतिवन्यक होता है, परन्तु व्यंजना के द्वारा तो झान होता है, उसमें सुक्य अर्थ की बाधा का झान प्रतिवन्यक नहीं होता है।

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि "आपने मेरे साथ बहुत उपकार किया है, उसका में क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने अपने सीजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। है सित्र, आप इसी प्रकार सदा किया करें और मुख पूर्वक सौ वर्ष जीवें।"

उपकृतं यहु तत्र किमुच्यते सुक्षनता प्रथिता भवता परम्। विद्धवीदरामेव सदा सखे सुखितमास्य ततः शरदो शतम्॥

यहाँ पर लड़्यार्थ सर्वथा विषरीत है। लड़्य व्यवकार में उपकार के साथ क्रमेद की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लड़्यार्थ की सिद्धि होती है। मंजूपा, पृष्ठ १२३ से १२४।

संस्था के कारण, पतझिल का मत—पतझिल ने सच्या के कारणों की क्याख्या के किए एक मौलिक प्रश्न उदाया है। कैयट कौर नागेश ने इसको स्पष्ट किया है। 'पुंचीगादास्यावाम'' (क्याच्य के हैं। 'पुंचीगादास्यावाम'' (क्याच्य के हैं, क्षेत्र) आदि में यह प्रश्न उदाया है। किया कि नाइयों के साह की साइयों नों पा आदि में यहिंग प्रश्न की तिला कैने हो सकता है। पतझिल का प्रश्न है कि कोई भी शाव्य जो पुलित है, वह सीलिंग नहीं हो सकता है। अवदः पाणिति का यह कथन है कि 'पुलित के सम्बन्ध होने के कारण जो शब्द बीलिंग में होते हैं, उनसे कीष् होता है' ठीक नहीं होगा। सम्बन्ध का अर्घ पाणिति के अनुसार होता है, 'वास्पेदम' (अप्याच्य है, १, १२०) ('उपला वह हैं')। पुरुष की आत्मा स्वतन्त्र। की की आत्मा भी स्ववन्त्र है, वन दोनों में ''क्सका यह हैं')। पुरुष की आत्मा स्वतन्त्र। की की आत्मा भी स्ववन्त्र है, वन दोनों में ''क्सका यह हैं' वह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। अतः पतझिल ने सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिति ने दो सूत्रों में रखा है, 'वहहूर्य' (आप्याच्य है, १, १३०)। इनका भाव है कि दो पदायों को योग्यता सम्बन्ध भी होता है। (यह योग्य है) (ऐसा हो सकता है)। पाणिति के यह दो सुत्र हैं, अन्ये अर्घ का योग्यता सम्बन्ध सिक्त हैं । प्रवाहित, सर्वेदर पतझिल, सर्वेदर पतझिल आदि ने रास्त्र हैं, शार की राम्य की स्वता है। स्वर्ध हो स्वर्ध का योग्यता सम्बन्ध सिक्त हैं । स्वर्ध हो, सर्वर्ध हो स्वर्ध की योग्यता सम्बन्ध सिक्त हैं । स्वर्ध हो, सर्वर्ध हो स्वर्ध की योग्यता सम्बन्ध सिक्त हो किया है। अर्था है। अर्था हो स्वर्ध की योग्यता सम्बन्ध सिक्त हो हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की योग्यता सम्बन्ध सिक्त हो स्वर्ध हो स्वर्ध स्वर्ध हो स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध हो स्वर्ध की स्वर्ध हो हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो स्वर्ध हो

कहते हूँ कि 'अयमप्यिभिमन्तन्यो भवित' "सोऽयम्" इति, यह भी सम्द्रन्य होता है, वह यह है अर्थात् सादात्त्य सम्द्रन्य । पवज्ञाल ने पुनः प्रस्त टठाया है कि हो भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या वादात्त्य सम्दर्भ । पवज्ञाल ने पुनः प्रस्त टठाया है कि हो भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या वादात्त्य सम्दर्भ हंसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए पवज्ञाल ने लक्षणा की स्थित चवाई है। लक्षणा क्या है! भिन्न में अभिन्नता का ज्ञान, अवत् में वत् का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप श्रार प्रक्र हे गुणों का अर्थ में आरोप और अर्थ के गुणों का राज्य में आरोप। ज्ञाति में व्यक्ति का आरोप, आइति में इत्य का आरोप और द्रश्य में आइति का आरोप, यह सन लक्षणा के अर्था हो को है। पवज्ञाल कहते हैं कि चार अर्थार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थों हो लक्षणा होती है, १ वत्यवा, २—वद-मैता, ३—वस्पमीपता और ४—वस्साइपर्य।

चतुर्भिः प्रकारैस्तस्मिन् 'स' इत्येतद् भवति, तात्स्य्यात्, ताद्यम्यात् तत्सामीप्यात्, तत्साहचर्यादिति ।

१—तत्स्वत, जो बस्तु जिस पर रहतो है, क्यांत् काधार और आवेय से सत्त्वता होती है। आधार और आवेय में अन्य के गुखों का अन्य में आरोप किया जाता है। वैसे मंत्रा हसन्ति (अचान इंप्ते हैं) गिरिदेशते (पहाड़ जलाया जाता है), में मयान पर वैठे हुए बालकों में मयान का आरोप किया जाता है क्योंकि मयान इंस नहीं सकता। पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तान्त्रिक हरिट से परेंद कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता है, पहाड़ के अरर के गुल आदि जलाये जाते हैं।

2—वद्यमंता, गुणों या किया की समानवा से अन्य में अन्य का आरोप किया जावा है। भिन्न में गुण या किया के साहरय के कार्यण अभिन्नवा का आरोप सच्छा है। वैसे "गीवंहिकः सिहीमाएयकः" (वासक हिंह है), बासक में सिंह के तुत्य गुरवा-वीरवा आदि देसकर उसे सिह कह दिया जावा है। जिस में माम कहादत नहीं है, उसकी भी अहदन के सहश गुणों से शुक्त देसने पर "एप महादत " (यह महदन है), कह देते हैं। मर्ट हिर ने वाक्यपदीय में अवएव कहा है कि प्रयोजनिकरोप के कारण ही बाहीक में गोत्व का आरोप किया जावा है। यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पत्तां ले और मर्ट हिर के मतायु-सार अर्थ में परिवर्षन आवा है, राज्य स्पष्ट क्या जा चुका है, कि प्राव्यत्वत्व में कभी कोई परिवर्षन नहीं होवा है, वह नित्य स्मोटकर है। इसमें अर्थवत्व नित्य की। इसका मात स्पष्ट किया जा चुका है, कि प्राव्यत्व में कभी कोई परिवर्षन नहीं होवा है, वह नित्य स्मोटकर है। इसमें अर्थवत्व नित्य और नित्यत्वित कर में पहला है। वह नित्य स्मोटकर है। इसमें आर्थवत्व नित्य और नित्यत्वित कर में पहला है। वह नित्य स्मोटकर है। इसमें आर्थवत्व नित्य और नित्यत्वित कर में पहला है। वह व्यवित क्रा आर्थ है। अर्थत्व की अनित्यता के अर्थात्वात्व के अर्थने पारामीयिक स्वयं में परिवर्णन होते ही वह च्यति हर ससे राव्य है अर्थन पारामीयिक स्वयं में कोई अन्य तहीं पत्ता है। वह ती होते हित है। इससे राज्य के अर्थने पारामीयिक स्वयं में कीई अन्य तहीं पत्ता है। वह ती होते हित है। इससे राज्य के अर्थने पारामीयिक स्वयं में कीई अन्य तहीं पत्ता है।

### गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात् कैश्चिदिप्यते। सर्थमात्रं विपर्यस्तं शन्दः स्वार्थे व्यवस्थितः॥

वाक्य॰ २, २४७।

३ - तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अर्थ का अन्य में आरोप किया जाता है, जैसे "गंतायां घोपः" समीपता के कारण तट में गगा का आरोप। "क्ष्में गर्गकुलम्" (कुएँ में गर्ग का कुल), मे कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया गया है। इसका अर्थ है कुए के किनारे पर या कुए के समीप गर्ग का कुल है। ४-तत्साहचर्य, साहचर्य के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति विस्

४-तत्साहचर्य, साहचर्य के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस बल्ल को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लचित किया जाता है जैसे "कुन्तान् प्रवेशय" (भालों को अन्दर भेजो), यच्टी प्रवेशय" (लाटियों को अंदर भेजो), में भाते और लाठीधारियों को माला और लाठी कहा गया है।

गौतममुनि का मत – गौतम मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्ष्या के कारणें पर श्रीर दिस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण बताए हैं।

सहस्यरणस्थानतार्य्यवृत्तमानधारणसामीय्ययोगसाधनाधिययेभ्यो हाझण वालवटराजसकुचन्दनगंगाराकटान्नपुरयेष्यतङ्गावेऽपिततुपचारः । न्नाय० २, २, ४६ ।

षात्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से ध्यार्या की है। अवद्भाव का अर्थ है भाव अर्थात् धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस घर्म का उपचार अर्थात् उस राज्य का ध्यवहार करना। यह उपचार उसधर्म के आरोप से होता है। आरोप के निमित्त साहयर्थ आठि हैं।

१ – साइचर्य, जैसे 'यप्टी: प्रवेशय" ( लाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें लाठी के साइचर्य अर्यात् साथ रसने के कारण यच्छिघारी श्राहण में भी यष्टित्व 'का आरोप किया गया है।

२ - तातथ्य, "मचाः कोशन्ति" इसकी व्याप्या पहले की जा चुकी है।

३ तादर्ज्य, जिस कार्य के लिए जो वस्तु होती है, उसमे कार्य का आरोप, अर्थात् कारण में कार्य का जारोप। जेसे "वीरखेष्यासे"। ( घास विशोप पर वैठता है), वीरख उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर चटाई में वीरखत्व का जारोप तादर्ज्य के कारख है।

४-एन, आवरण के आधार पर त्रारोप। वैसे, "अर्थ राजा यमः" (यह राजा यम है)। यम के तुल्य आवरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप हजा है।

४--मान, परिमाण के आधार पर श्रारोप । जैसे "प्रस्य: सकु:" ( एक प्रस्य

सत्), एक प्रस्य २२ पत्न का होता है, प्रस्य भर सन् के स्थान पर परिनारा के काघार पर सन् में प्रस्थत्व का कारोप हुत्रा है। बीसे हिन्दी में १ सेर मर सन् को एक सेर सन् कहते हैं।

६—घारए, जैसे "चन्दनं तुला" (चन्द्रन तराजू ) में चन्द्रन की धारए करने के कारण चन्द्रन में नराजू का आरोप किया गया है।

७—सामीन्य, <sup>ध</sup>गंगायां घोषः" इसकी व्याख्या हो जुकी है।

म-योग, जिस गुल का योग होता है, इस गुल का गुरी में कारोप। वैसे कप्पा शक्टा (काली गाही), में गाही में कप्पता का आरोप किया गया है।

६—सायन, वो बसु विस कार्य का सायन होता है, इस सायन में साय्य का कारोप । वैसे, "कान्ने प्राराः" (कान्न प्रार्ट है), कान्न प्रार्ट का सायन है, सायन कान्न में प्रास्तव का कारोप किया गया है।

१०- आधिपत्व, "आव' कुलस्य राजा" यह कुल का राजा है, कुल के आधि-पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है !

च्योतकर ने उक्त सूत्र की ज्याक्या में न्यायनार्विक में कहा है कि "साहचर्य का क्य है, लाठी से सन्बन्ध, इस सम्बन्ध के कारण वी यप्टिका के स्थान पर पटिकाबान" ( लाठी वाला ) होना चाहिए। यह लाठी वाला ही कह होने वा यह सुम्यार्थ हो जायना। कत्यब करबार का कारण और कुछ होना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी राज्य यप्टिकाल जाति के कारण है। वहीं पर यप्टिका से संजुक बाह्यए में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली बाह्यएल जाठि का समवाय सम्बन्ध से बाह्य में बारोप करके बाह्यए को यप्टिका कहा गया है। मंजूपा, १० १११ १

साहित्यसाक्षियों के मब का वर्षन सम्मद ने कान्यप्रकास (द्विटीय कलास) वया विरवनाथ ने साहित्यदर्शन (द्विटीयपरिष्टेंद्र) में विस्तार से किया है। साहित्यकारों का मब वैचाकरत्यों के समान ही है। सम्मद और विगवनाथ ने किया। के मेरों वा चौर विस्तार किया है। विरवनाथ ने पहले लक्षण के चालीम मेद किए हैं, और वे मीपद और वाक्य में होने के कार्स हो प्रकार के होन्य => भनार के ही जाते हैं।

### व्यव्जना का निरूपण

नागेग्र का मत-मत्र होर ने स्टोट और ब्बीन में व्यव्सय और व्यव्यव का सम्यन्य माना है। मर्छ हरि के इस विषय पर विस्तृत विचारों का बल्लेख स्टोट के प्रकरण में हिपा गया है। नागेरा ने मंत्रुषा में व्यव्यना का सींव्यत वर्रुन किया है। व्यव्यना का व्यक्ष किया है कि व्यव्यना सुन्यार्य की बाबा के झान की ऋरेक्षा न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्यार्थ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध श्रीर श्रप्रसिद्ध सभी प्रकार का श्रर्थ इसका विषय है, मुख श्रादि की विलक्त्सणता के ज्ञान तया प्रतिभा से उद्बुद्ध संस्कार विरोप को व्यञ्जना कहते हैं। नागेरा कहते हैं कि अतएव मनृहिर श्रादि ने निपातों को दोतक और स्कोटको व्यक्त्य कहा है। रोतक का लक्त्या यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी शक्ति का न्यञ्जक होना। श्रतएव वैयाकरणों को भी व्यञ्जना शक्ति प्रयक् स्वीकार करनी चाहिए। व्यञ्जना का अनुभव शब्द शब्दार्थ पद, पद के एक माग वर्ण, रचना चेष्टा आदि में सर्वत्र ही होता है। मुख आदि की विलक्ष्णता आदि का ज्ञान व्यक्ष्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सर्वत्र उसकी आवश्यकता नहीं होती। मंजूपा, पृ० १४६।

भत हरि तथा हेलाराज आदि ने स्कोट और ध्वनि में न्यक्य और व्यक्त का जो सम्बन्ध माना है इससे यह सप्ट है कि वैयाकरण व्यञ्जना शक्ति की प्रयक् और स्कोट रूप में स्वतंत्र राक्ति मानते हैं। अभिधा और तक्तणा के अति-

रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही बाक्यरफोट की सिद्धि होती है।

साहित्यशासियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा विरवनाय ने साहित्यदर्पण के (दितीय परिच्छेद, में साहित्यकों के अनुसार इसकी दिस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिविवेककार महिममट्ट श्रादि मुख्य हैं, जिन्होंने व्यञ्जना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, और ब्यव्जना शक्तिका खण्डन किया है, उनका दोनों ने बढ़े उहापोह के साथ काव्यमकारा के (पंचम बल्लास) और साहित्यदर्भण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन किया है। सम्मट और विरवनाथ ने तथा आनन्दवर्द्धन और अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यञ्जना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके

इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है।

#### अध्याय ७

# पट और पटार्थ

वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे राज्य और अर्थ दोनों को वास्त्रिक दृष्टि से नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार वास्य दी मुख्य है। पद और पदार्थ दोनों गीए हैं। वाक्य और स्कोट के अध्याय में अन्य मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद और पदार्थ के स्वरूप का निरूपण किया जाएगा ।

पदिविभाग - भर् हरि ने पदिविसाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय में प्राचीन व्याचारों में मदमेद या। कोई नाम और व्याख्यात इन हो को ही पद मानते थे। कोई पद को चार भागों में विशक करते थे, नाम, बाख्यात, उपसर्ग श्रीर निपात । एक अन्य मत श्रीर भी या जो कि वर्मप्रवचनीय की पृथक सत्ता को स्वीकार कर इनकी संरया १ मानता था।

> द्विधा, केरिबत् १ई मिछं बतुर्धा पंचयाऽपि वा । घपोइप्रत्येव वाक्येम्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्।।

वाक्य० ३, १।

पद दो प्रकार का है- भर्छ हरि ने दो वार्ताच और औदम्बरायण आचारों का उल्लेख किया है कि ने पद को दो प्रकार का ही मानते थे। उनका मत या कि असरह वाक्य बुद्धि में सर्वटा रहता है, रसी का प्रतिमा रूपी अर्थ से संयोग होता है। अतः नाम अर्थान् अखरड वाक्य रूपी राज्द और आस्यात श्रयीत प्रतिमा रूपी अर्थ ये दोनों ही पद के विमाग हैं, चार नहीं। वाक्य० र, ३४७।

वास्तिक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पढ़ के मुख्य विभाग हैं, अवरव पाणिनि ने "सुनिक्ष्न्य पदम्" ( अप्टा॰ १, ४, १४), सूत्र में पद् की सुवन्त ( नाम ) और विकन्त ( आल्यात ) इन दो मार्गो में दी विमक किया है।

पद चार भकार का ई-वान्तिक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग सबसे प्राचीन है। परञ्जलि ने महामाप्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के हो मन्त्र

अर्थात् "चत्वारिष्टंगा" ( ऋग् ० ४, ४८, ३) और "चत्वारि वाक्परिमिता पदानि" ( ऋग् ० १, १६४, ४४ ), उद्धृत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्ग, और निषात ये पद के चार माग वैदिक ऋपियों के अभीष्ट बतार हैं। यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार मागों में विमयक किया है और उपर्युक्त दोनों सन्त्रों को निरस्त ( १३, ७ से ६ ), उद्धृत करके प्राप्तान वैधान स्थान के सन का उन्होंत्र किया है कि वे पद को उस्त्र चार मागों में विमक्त करते थे।

# नामाख्याते चोपसर्गनिपाताइचेति चैयाकरणाः।

निरुक्त० १३, ६।

पाणिन के मतानुसार निपात ज्यापक राष्ट्र है और प्रमप्त आहि उपसर्ग । इसी का एक माग है जो कि किया में विरोपता का आयायक है। किया के योग में प्रमप्त आहि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेना गति ज्यापक राज्द है। प्राणिन ने "प्रागरियराजिपाता" (अप्टा० १, ४, ४६) पुत्र में स्टाप्त तसा है कि कक सुन से प्रारम्भ करके "आविरीस्वरे" (अप्टा० १, १, ४७) पुत्र में कार तसा है कि कक सुन से प्रारम्भ करके "आविरीस्वरे" (अप्टा० १, १, १७) पुत्र में का वित्त का के कि कि का सुन में स्टाप्त तक जिनका उल्लेख किया गया है वे सम निपात कहे जाते हैं। इन सुनों के अप्ययन से स्टाप्ट होता है कि पाणिनि ने अटुज्यवाची च वा आहि अज्यय, अपसर्ग, गति और कमें प्रवन्तिय इन चारों में का वरमार्ग को वित्त की किया के होता है। उपमेद हैं। उपमेद हैं। उपमेद हैं। उपमेद हैं। उपमेद हैं। उपमेद हैं। उपमेद की उपसर्ग की रिपाद कर से हो के को प्रवन्तीय की उपसर्ग की रिपाद के से इसर्ग स्वीकार करते हैं वे कमें प्रवन्तीय की उपसर्ग की रामर्ग की रामर्ग के से उपस्ता माना है। (अप्टा० १, १, ३०)।

वेद निरुक्त और महामाध्य के अविरिक्त खक्याविसास्य (पटल १२ सृत्र १७) अपने प्राविसास्य (१,१), ग्रुक्त यनुः प्राविसास्य (६, ४४), जनस्रास्त्र वर्षुरस् दीपिकासित्ता (१० १३६), प्राविसास्यप्रदीपशित्ता (१० २७०), कीटिल्य अयेसास्य (२,१०), सर्वदर्शनसंग्रह, (१० १४०), बॅक्टमाधवकृत ऋग्वेद-माध्य (अध्दक २,१), सायण्कृत अरुपोद्गात (१० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों मार्गों में

विमक्त किया गया है।

अरस्तु तथा उसके इस समय के अन्य दार्शानक पदों को नाम, आख्यात और संयोजक इन तीन मागों में विमक्त करते थे। परन्तु उनके परन्ती वार्शीनकों ने मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो मागों ( संयोजक तथा स्वार्टिहिन् ) में विमक्त करके पहों की संख्या चार कर दो। (निक्क, डा॰ लक्ष्मण-नक्स संपादित पु॰ २५ टिप्पखी)।

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम और आख्यात सारू ने परम्परागत इन चारों पद विभागों का सच्छा बहुद संचेप में किन्त सुन्दर रूप में दिया है। बाल्यात में किया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्यं की प्रधानता। जहां पर नाम और बाल्यात (द्रव्यं और किया) दोनों में से किया की प्रधानता रहती है वहां पर पूर्वापर रूप किया का बाल्यात के हारा वोध कराया है। जैसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर प्रारम्म से लेकर समाप्ति तक की किया मूर्व द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित की जाती है, जैसे मावयाची संक्षाएं वाना, पकाना ब्यादि। संक्त वायक सर्वनाम की हारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जैसे वाय, घोड़ा, पुरुष खादि। किया बायक शब्द के हारा किया का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, राता है, सोता है। निरुक्त १ १।

यास्त ने नाम और आस्थात के विषय में जो विवरण दिया है, उसमें "उमें पर विशेष सर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्त ने उमे पर के हारा यह स्पट किया है कि किया और द्रव्य कभी प्रयक्त नहीं होते हैं। किया में भी द्रव्य रहता है और द्रव्य में भी किया। वोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों में से किया को प्रधानता होती है तब किया को आस्थात वधानत तिक प्रत्यों के ह्यारा वोधित किया जाता है। उसे ही तिकन्त पर कह देते हैं। जब द्रव्य भी हिमा में से द्रव्य को अध्यता है हो जो है वब किया में से द्रव्य को अध्यता है हो जाती है तब किया मां अंग नीए पर जाता है, और द्रव्य भंगा का मुख्यता को बोध सुप् प्रत्ययों के हारा कराया जाता है, वसे हम कर्तव्य हैं। धन प्रत्ययों का स्था कर्तव्य हैं। धन प्रत्ययों का स्था कर्तव्य हैं। धन, प्रत्ययों का स्था कर्तव्य हैं। इत्य प्रत्ययों का स्था कर्तव्य हैं। इत्य प्रत्य क्या विश्व आता है तथ वह शाब्द किया साथ न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अवस्थ उससे तिक प्रत्य म होकर सुप् प्रत्य होते हैं।

छदमिहितो भाशो द्रव्यवद् मवति। महा॰ २, २, १६।

पवज्ञांत ने "सार्वपातुके वक्" ( सहा० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है। भाव वाचक शब्द ट्रव्य वाचक इसीलिए हो जाते हैं कि उनके भाव क्षेत्र का बोध कृत् प्रत्यव करा देता है। भर्त्र हार ने महासत्ता-रूपी जार्व करा का शिवादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब कस व्याद का शिवादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब कम व्याद प्रारम व्यादि का वर्षन किया जाता है, तब वही किया कहलाती है, श्रीर जब उसमें क्षम का यार्थन करके उसका संहार बतावा जाता है, तब वही सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है।

प्राप्तकमा विशेषेषु किया सैवाभिधीयते । हमरूपस्य संहारे तत् सत्त्रमिति कथ्यते ॥

क्य∙ ३,पृ०३•।

उपसर्ग-यास्क ने उपसर्ग के विषय में दो प्राचीन आचार्यों (शाकटायन

श्रीर गार्ग्य) के मत का उल्लेस किया है। शाक्टायन का मत या कि उपसंगे प्रयक् रहते हुए किसी अर्थ का वोध नहीं कराते हैं। वे नाम (संहा-राज्य) और आल्यात (किया) के साय सम्बद्ध होकर उनके विश्विष्ट श्रमों के घोतक होते हैं। रात्य हे समें विश्विष्ठ श्रमों के घोतक होते हैं। रात्य हे समें विश्विष्ठ श्रमों के भी विश्विष्ठ श्रमों हैं। होता स्वयं चाहे वो कुछ भी अर्थ रहे, वब यह नाम श्रीर आल्यात के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनके श्रमों में विशेषता लाने वाले श्रमों के घोषक होते हैं। निरुक्त १, ३।

पत्रञ्जलि ने चपसर्ग को किया में विशेषता उत्पन्न करने बाला माना है। क्रियाविशोषक उपसर्गः। महा० १, ३,१।

निपात — यास्क ने निपात राज्य की निरुक्त की है कि ये विभिन्न अयों को बताते हैं (सि-पत्—िगरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क ने इनको तीत भागों में विभक्त किया है, १, उपमार्थक, २, कर्मोपसंग्रहार्थक, ३, पाइपूरक। इस, न, पित्त और दो वे पारों निपात साकारख़त्या उपमा का अर्थ बताते हैं। कर्मोपसंग्रह अर्थात्क में (अर्थ) के उपसंगाहक, जिनके कारख दो या अधिक अर्थों का एकत्र संग्रह होता है, समुज्य्य वाचक था संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्ष्य किया है कि जितके रत्वने से अर्थ की पृथक्त कारख। होती है, किन्तु ऐसी नहीं जैसी कि और शिक्ष (केवल गणना), स्वांकि वे सावद केवल विग्रह के द्वारा पृथक् किए गए हैं। च, आ, वा आहि मुस्तवया ऐसे ही संयोजक निपात के प्राप्त पृथक् किए गए हैं। च, आ, वा आहि मुस्तवया ऐसे ही संयोजक निपात के हारा पृथक् किए गए हैं। च, आ, वा आहि मुस्तवया ऐसे ही संयोजक निपात का शाम कर स्वांक पूर्ण होने पर मो गासनक प्रयों वाक्त पृर्ण के लिए और प्राप्तक कर्मों में पद पूर्व के लिए आते हैं, ऐसे निपात निर्यंक होते हैं। अर्थात् किसी अर्थ विरोप का वोष नहीं कराते हैं, ऐसे निपात निर्यंक होते हैं। अर्थात् किसी अर्थ विरोप का वोष नहीं कराते हैं, जैसे कम, ईम, इत् और व वे चारों निपात। निरुक्त १, ४ से ६।

श्चक्प्राविसास्य ( १२, २४), गुक्क थजुः प्रविसारय ( ६, ४६) वया प्रावि-शाख्य प्रशिपशिक् (१० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों मागों का लक्ष्य संग्रहीत किया है।

> क्रियावाचकमाप्यातमुपसर्गो विशेषकृत्। सत्त्वामियायकं नाम निपातः पादपुरसः।।

कियाबाचर्क को आख्यात कहते हैं, सत्त्व ( ट्रज्य ) वाचक को नाम, किया के विरोपक को उपर्सा और पाडपूरक को निपात। मर्च हिंद ने ( वाक्य० २, ३४६ ) आख्यात और नाम का लत्त्वण किया है कि आख्यात में किया की प्रधानता रहती है और नाम में सत्त्व की।

दुर्गाचार्य ने निरुक्त र, र यास्त्र के मान को स्पष्ट करते हुए तिरदाहै कि नान और भाष्यात का पहले बल्लेस इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पढ़ में नाम श्रीर श्रास्थात इन्हीं दो के अर्थ का निर्राय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में ही सन्देह होता है। उपसर्ग और निपन्त के अर्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है. क्योंकि बनमें साझात् अर्थ के बोधन की शक्ति नहीं है। वेंकटमाधव ने अपने ऋग्वेद के माप्य में (अप्टक २,१,३,१,३,३,३,६,३,७) भी इस पर विचार किया है। वेंकटमाधव का कथन है कि आख्यात और नाम के सन्दन्ध अर्थ के बोधक होते हैं। उपसर्ग और निपावों की कोई खबतन्त्र स्थित नहीं है।

श्रास्यातस्य च नान्नरच सम्यन्धाः स्वार्यदर्शिनः। उपसर्गा निपातारच व स्वतन्त्रा इति स्थितिः॥

अप्टक २,१।

# पदार्थ विचार

भर् हरि तथा उनके टीकाकार पुरवराज ने बान्यपत्रीय के द्वितीय कांद्र में बाक्याये के निरूपए के प्रमंग में पदार्थ का संज्ञित्र, किन्तु सार रूप, (बाक्य २, १४४ से २०६) निरूपण किया है। पड़ और पड़ार्य का विस्तृत और विशेष उहा-पोह के साथ विवेचन समस्त त्वीय कांड पुष्ठ १ से ७४३ में किया है। द्वितीय श्राप्याय में पदार्थ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मर्वो का उत्होत किया जा पुका है। पद के पांची विमानों के श्रयं का संचेत में विवरण निन्न हैं:—

# संहा राष्ट्रों का वर्ष, सामान्यमात्र का बोयक

बाजप्यायन ब्याचार्य के सवानुसार शब्द का बर्च "जाति" है और माचार्य न्याहि के मतानुसार "न्यक्ति" धर्म है। शब्द का भर्म जाति हो या व्यक्ति, व्यक्ति के विशोप गुर्कों का झान व्यक्ति के साथ ऋविनाभाव से रहने के कारण होता है। राल्ट्र विशेष गुर्णों का नहीं अपिनु सामान्य अर्थ का बांध करावा है जो कि जावि के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पाया जावा है। जिस प्रकार गाय है रंग ऋाढ़ि का बीच गाँख रूप से गाय राज्य से झात होता है, परन्तु वह गाय शब्द का अर्थ नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का बीप कराता है जिससे सभी गायों का प्रहरण होता है। पुरवराज, बाक्य॰ २, १४४। अतरव मर्ग्हरिकहते हैं कि यद्यपि बाक्ट ब्याकार रंग अववव से युक्त

गाय श्रादि वम्बुत्रों के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह उनका दोय नहीं कराता

है। वाक्य ०२, १४६।

विशेष वाचकों का विशेष अर्थ—यहाँ पर एक प्रश्न स्वामाधिक है कि यदि राज्य आकार त्यादि का बोधक नहीं है तो स्तृत, हम्य, काला, नीला, पीला आदि राज्हों का, जिनका अर्थ ही आकार आदि है, क्या अर्थ होगा ? मर्वुहरि ने इमका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयव से विशिष्ट वर्ल के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। (वास्य० २, ११७,)। पुण्यराज ने इसकोस्यप्ट किया है कि जो शब्द आकार आदि के ही योगक हैं, वे उस अर्थ को बताते हैं। उनव क्यन का अभिन्नाय यह नहीं है कि कोई भी सब्द आकार आदि का वोध नहीं कराता है। शब्द का जो श्रम्य प्रवृत्ति है कि कोई भी सब्द आकार आदि का वोध नहीं कराता है। शब्द असके सब्द नहीं। आजार आदि के वाचकराब्द आकार आदि का ही वोध कराएंगे। उसके अवयव मात्र का नहीं। अतः सब्दों के हारा कहीं पर अर्थ के विशेष अंश आजार आदि का निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का। पुण्यराज, वाक्य०२, १४७।

मर्वृहिर इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शान्य संख्या मनाए आकार की अपेका न करके बस्तुमान में प्रमुत्त होता है। अतप्य जल की एक पूँव को भी जल कहते हैं और उसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के जल को भी जल कहते हैं। एक होटे से दवेत पत्थर के क्ख को भी खेत कहते हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। बाक्य ॰ २, १६०।

पुरपराज का कथन है कि शहद महत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अर्थ बनाकर महत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सन्यन्य के कारण होता है। पुरुपराज, बाक्य० २, १६०।

## नामार्थ के विषय में पांच मत

मट्टेजिदिशिष्ठ तथा कीएडमट्ट ने बैयाकरणभूषण में (कारिका २४) नामार्थ के विषय में प्राचीन पांच मतों का वृत्तेस किया है। १—संज्ञारान्तें का एक कर्ष होता है इन्हें आपार्थ केवल जाति की ही शन्त्रार्थ मानते हैं, दूसरे केवल व्यक्ति को। २—जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दार्थ हैं। ३— जाति, व्यक्ति और लिंग ये तीन सन्दार्थ हैं। ४—जाति, व्यक्ति, व्यक्ति, लिंग और संर्या ये चार राष्ट्रार्थ हैं। ४—जाति, हव्य, लिंग, संर्या और कारक (कर्चो, इसे आदि) ये पांचों ही शब्द के अर्थ हैं।

पकं हिकं त्रिकं चाऽय चतुष्कं पचकं तथा। नामार्थ इति सर्वेऽमी पद्माः शाखे निरूपिताः॥

भूषण का० २४।

इनमें से जाति और ब्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा । पुलिंग, सी-लिंग और नपुंसकलिंग यह दीनों शब्द के आफ्रित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई लिंग अवस्य होता है और 'वह शब्द के द्वारा हो बोध्य होता है, अत लिंग का भी शब्दार्य माना गया है। शब्द पुलिंग, स्नेलिंग आदि किस प्रकार होते हैं इसका विवेचन पत्रञ्जलिं ने 'स्नियाम्' ( महा० ४, १, ३) सूत्र की व्याख्या में तथा मर्छ होरे ने लिंगससुदेश में ( वास्य० ३, पू० ४२६ से ४४६) विशोप विस्तार से 'किया है। पतर्जात ने इस विषय में अपना निर्णय दिशा है कि लिंग का निर्णय कोक्ट्यवहार के अधीन है। अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और कहीं पर विवक्ता से हो लिंग भेद होता है। महा॰ ४, १, ३।

खर्य एक होते पर भी पदार्थ राज्य पुलिग है, ज्यक्ति स्त्रीलग और वसु तुमुंसक लिंग। इसी मकार स्त्री खर्य होने पर भी दारा राज्य पुलिग है, खं स्नीलग, और कलत्र नपुंसक लिंग। योदे धन्तर से कुटी राज्य स्त्रीलिंग हैं परन्तु कुटीर पुलिंग है। (बाक्य• ३, पृ॰ ४४२) विवसा के कारण तट राज्य दोनों लिंग है। बाक्य• ३, पृ॰ ४४०।

जाति इच्च बीर लिंग के व्यविरिक्त सक्या और कारकों को भी राज्य का वर्ष मानने वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि सक्या और कारक को अत्यय का ही वर्ष माना जाएगा वो जहाँ पर प्रत्यय का तोर हो गाया है, वहाँ संक्या बीर कारक के व्यव का जान नहीं होता चाहिए जैसे "द्वि" "परय" हन होनों में अत्यय का लोप हो गया है, वरन्तु जो अत्यय को नहीं जानते हैं कर्षे मानना चाहिए। पाणिनि ने ( काट्य० १, २, ४३ से ४६) किंग बीर वचन के विषय में लोकन्यवहार को ही अमाण माना है। शब्दों के लिंग बीर वचन का निर्णय सोकन्यवहार को है। अमाण माना है। महर्दि ने इसका कारण विवच और तोकन्यवहार को वेदाया है। चाह्यक ३ पू० ४४० से ४४४।

प्रत्ययों का अर्थ—पाणिनि ने क्रीणिहितीया (अप्टा०२, ३, २) आदि सूत्रों के द्वारा सुर प्रत्यों का अर्थ कर्म, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत्र्यों का अर्थ कर्म, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। हिव-पत्र, बहुचचन संस्या का भी बोध कराते हैं। तिक् प्रत्य भी वर्तनान परोज्ञ आदि अर्थ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं।

> सुपां कर्माद्योऽप्ययाः संख्या चैव तथा तिहाम्। प्रसिद्धो नियमस्तव नियमः शहतेषु वा ॥ महा०

चार मकार के प्रत्यय—जगदीमा ने शब्दसक्तिमकारिका में प्रत्यों को चार मागों में विभक्त किया है। १, विमक्ति, सुप, और विक् २, धातु के अंग विष् प्रस्त , यद् आदि तो कि धातु के एक मांग वन कर रहते हैं। ३, विहत, अपत्य, रोपिक, मत्यर्थक आदि प्रत्य । ४, इन, तक्व, अनीवर्, वृष् आदि। यदि स्वार्थिक प्रत्य । १ अइन, वाय वो इनकी संस्या चार के स्थान पर पाँच हो ताती है। शब्दमिक कादि का विकास के स्थान पर पाँच हो ताती है। शब्दमिक कादि का विकास के स्थान पर पाँच हो ताती है। शब्दमिक कादि का विकास के स्थान पर पाँच हो ताती है। शब्दमिक का विकास के स्थान पर पाँच हो ताती है। शब्दमिक का विकास का

दो मकार की विभक्तियाँ -पारिन ने विभक्ति हो सम्रार की बताई है,

मर्वृहिर ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जितमें कर्म करण आदि ६ हैं, तथा सन्वन्य को लेकर इनकी संख्या ७ होती है। (याक्य ३ पृण् १०२)। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण वीन प्रकार का, सन्प्रवान ३ प्रकार का, अपादान ३ प्रकार के सुवर्ध निर्धेष में इसका चढ़त विकार से विवेचन किया है, महीजियीचित और कीरकमट्ट ने संस्तेष में सुप् प्रत्ययों का अर्थ किया है कि द्वितीया (कर्म) मृतीया (करण) और सत्तमी (अधिकरण) का अर्थ है आवय, पंचमी, (अपादान) का अर्थ है अविष, चतुर्धी (सन्प्रदान) का अर्थ है, बहर्ष और पछी का अर्थ है सन्यन्य। अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शास्त पछी का अर्थ है सन्यन्य। अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शास्त है यथा कारक पछी का भी अर्थ शास्त ही है। 'पछी रोपे' (अष्टा॰ २, ३, ४० रे, से पी पच्डी को आती है, केवल 'वसका अर्थ सन्यन्य होता है। भूपण कारिका 'श्रुष्ठ की क्यावया।

आध्योऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धःशक्तिरेषं वा । यथायथं विमन्त्ययाः सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥

भूपण का० २४।

भत्यय वाचक और धोतक — भर्ने हीर ने इस विषय में एक यह भी विचार उठाया है कि विभक्तियों वाचक हैं या धोतक। यदि सन्द ही नप्युंक विवरण के अनुसार, पाँचों अर्थों, जाति, न्यिक, लिंग, संख्या और कारक का वोचक है तो उस अवस्था में सुन् भत्यय केवल कर्म करण आदि कारकों तथा एक वचन, दिवचन आदि संस्थाओं के घोतक (न्यंवक) माने जायिंग, और यदि राज्य पूर्वों का वीन अर्थोंत् जाति, प्रन्य और लिंग को वोचक है तो सुप् भत्यों के कारक और संस्थाओं का वाचक माना जाएगा। मर्जु हिर्दि के लेख से झात होता है कि प्राचींन आपार्थों में इस विषय पर मत्येद था। इन्न सुप् भत्ययों को श्रावक मानते थे,

श्रीर कुद्र योतक। श्रानएत मर्वृ हिर कहते हैं कि निमन्तियाँ संख्या श्रीर कारक को नाचक या योतक हैं। नाक्य॰ २, १६६।

भर्ट हीर ने इम बिपय में दो प्रकारों का बल्लेख किया है, जब यह माना जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का क्यों है, तब प्रकृति के क्यों की बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के ससुदाय का प्रयोग किया जाता है। वह ससुदाय संख्या च्यादि से युक्त व्ययं का बोचक होता है। पुरुषदात । खतः मर्च हार कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यय ससुदाय संख्या से युक्त व्ययं का बोचक है। बाक्य ० २,१६६

दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या ऋदि का दोघक नहीं है, किन्तुप्रकृति-प्रत्यय-सनुत्य द्विवचन स्मादि के रूप में अपने स्वरूप के मेद से संख्या ऋदि से युक्त ऋर्यों का दोघ फरावा है। पुरुयराज, बाक्य० २, १६७।

अन्यपन्यविरेक से अर्थ निर्णय—यहां पर यह प्यान रसता चाहिए कि वैयाकरणों का सिद्धांव है कि "न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तन्या नापि केवलः प्रत्याः" "अपने न अवल प्रकृति का हो अयोग करना चाहिए और न केवल प्रकृति का हो अयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्ये का सुप् वा जिंग प्रत्ये का लाहि प्रवी प्रदान की सुप् वा प्रत्ये का सुप् वा जिंग प्रत्ये का लाहिए। मर्जू हिर्र ने एक प्रत्य कराया है कि वैयाकरणों के मल से शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। पद या वात्य को हो वे सार्थक मानते हैं। प्रदान कर्षों का सम्बन्ध नित्य है। पद या वात्य को हो वे सार्थक सानते हैं। प्रदान की प्रत्ये का प्रयक्ष पृथक पृषक करते हैं, तभी कर होनों की श्रांक का पृथक पृषक पृषक होता है। विसाजन करने पर यह किस बाधार पर कहा नाता है कि यह प्रकृति का आर्थ है और यह प्रत्ये का। इसका उत्तर प्रवक्ति ने दिया है कि सम्बन्ध और काविरेक से यह निर्णय किया जाता है कि हितना प्रत्ये का। इसके से स्वीर कितना अर्थ का अर्थ समझा जाता है। सुवन्त और विदन्त होनों प्रकृत के विस्थ कितना इसके अर्थ समझा जाता है। सुवन्त और विदन्त होनों प्रकृत है। महार १, २, १५ तथा। १, ३, १।

मव् हिर ने भी पवर्जाल का ही अनुसरण किया है-

ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके झातशकरः। श्रन्वयव्यक्तिकाम्यां तेपामर्थो विभाग्यते॥ श्राप्तय०२,१६८।

पक शान्त्र में वर्णों का अर्थ नहीं होता - ब्रह्ति और प्रत्यव के कर्य का बरोदार के आध्रय से निर्णय किया जाता है, परन्तु वहाँ यह भी मर्त्र हारि ने राष्ट्र कर दिया है कि जहाँ मन्त्रय व्यक्तिरेक से अर्थ पृथक उपलब्द नहीं होता, वहाँ अपोदार का आध्रय नहीं तेना चाहिए। जैसे, क्य, सुप, यूप आदि शान्तों में क, स, प और उप का पृथक पृथक वर्ष नहीं है। ये शब्द ही पृथक हैं। खनरव समृह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए। भर्व हिर का अभिप्राय यह है कि राज्य में प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही सार्थक होता है। वास्य० २, १७१।

घातु का अर्थ-धातु के अर्थ के विषय में महोजिदीहित ने श्रीर कौएड-मट्टने वैयाकरण मुचण में लिखा है कि घातु के दो अर्थ होते हैं, १-किया का फल, २- व्यापार। तिङ् प्रत्ययों का अर्थ है, १-फलका आश्रय, अर्थात् कर्म, भीर २--स्थापार का भागय अर्थात कर्ता।

कलव्यापारयोधीतुराश्रये तु तिङः स्मृताः।

भूपण का० २।

फल न्यापार का विशेषण है। ज्यापार विशेष्य है। जतप्त फल में ज्यापार की प्रधानता रहती है। जैसे चावल पकाता है, कथन मे चावल का गीला होना फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है। कॉरडमट्ट का कथन है कि कर्ना, कर्म, संख्या और काल ये चारों विक् प्रत्ययों के अर्थ हैं। इनमे कत्ती व्यापार का विशेषण है, और कर्म फल का। संस्था कर्चा में प्रत्यय होने पर कर्चा में और कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती है, अतः संरया पत्त और व्यापार दोनों का विशेषण है। काल ज्यापार का विशेषण होता है। भूषणकारिका २ की व्यास्त्रा ।

नागेरा ने मंजूपा में घात्वर्य निरूपण में घातु का अर्थ किया है कि फल के अनुकूल यत्तसंयुक्त स्थापार धातु का अर्थ है। फल के अर्थ का सम्धीकरण किया है कि फल उसे कहते हैं जो कि ज्यापार से उत्पन्न होने बाला हो और कर्त्तु बाच्य में ज्यापार का विशेषण वन कर रहता है, ज्यापार निशेष्य होता है। क्रमेशाच्य में फल विशेष्य होता है। ज्यापार का क्रम है, धातु के क्रमें रूप फल का जनक होते हुए घातु का बाच्य होना। फल के अनुकूल कयन का अभिप्राय यह है कि फल में जो जन्यता है, बसका जनक होना ।

नागेश ने फल और व्यापार दोनों को पृथक् धातु का अर्थ मानने में यह आपित की है कि तोनों का बहै रच और विषय रूप में आन्यय होने लोगा। फल को विरोषण और व्यापार को विरोष्य ऐसे अर्यक्षान में कर्चू वान्य व्यापार को कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विरोष्य और व्यापार को विरो पण ऐसे ऋर्य में कर्मवाच्य फल की उपस्थित को कारण मानना होगा। इस प्रकार से दो कार्य कारण भाव की कन्मना करनी पड़ेगी। घातु के दो अर्थों के लिए दो शक्तियों की कल्पना, घात्वर्थ के बोज जनक दो सम्बन्धों की कल्पना से बहुत गौरव है। श्रतः नागेरा की सम्मति है कि पत्त बुक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल घातु का अर्थ है। कहाँ पर कीन सा अर्थ है, इसका निर्णय कर्त्त प्रत्यय या कर्म-बाज्यप्रत्यय करेंगे। मंजुषा, घात्वर्धनिरूपण।

फलानुकूलो यत्नसंहितो व्यापारो धारवर्षः। मंजुषा ! ,

क्रिया का स्वरूप-पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूबादयो घातवः' (अप्टा॰ १, ३, १) सूत्र के माध्य में संनेष में बहुत अच्छा प्रकाश हाला है। पतञ्जलि का कथन है कि घातु का लक्त्म किया जाता है कि जी कियाबाची हो। परन्त किया किसे कहते हैं ? ईहा की किया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं? चेप्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं ? व्यापार को। पतखलि कहते हैं कि यह तो किया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई बस्तु व्यस्थित करके नहीं यताया कि इसे किया कहते हैं। इसका उत्तर देते हैं कि किया अत्यन्त झटश्य है, यह सन्भव नहीं कि उसे मूर्त रूप में दिखाया जा सके, जैसे कि गर्मस्य बालक की प्रत्यत्त नहीं दियाया जा सकता है। किया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है, कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी "पचित" ( पकाता है) यह कहा जाता है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह प्रयोग नहीं होता है। श्रातः यह श्रातुमान किया जाता है कि जिस साधन के होते से "पनाता है" प्रयोग होने लगता है, वह साधन किया है। श्रायवा जिस किया से देवदच यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे किया बहुते हूँ। प्रतृज्जिल का यह विवरण सप्ट करता है कि किया का वहीं अर्थ है जो कि ईहा, चेटा और व्यापार राज्य से प्रकट किया जाता है।

यह कैसे ज्ञाव होता है कि पन् आदि घातुर्य क्रियावाची हैं ? इसका सप्टी-इरण पवन्त्रति ने किया है कि इन्हीं करोति अर्यात् के घातु के साथ समानाधि-करणवा है। के घातु का अर्थ है करना। पन् आदि बातु और के घातु एक साथ रहती हूँ। जब यह पूछा जाता है कि "क्या करता है ?" उत्तर मिलता है कि पकाता है, क्या किया ? पकाया, क्या करेगा ? पकाएगा । छ वातु के प्रश्न का उत्तर पच् धातु से देने से कु के सहशा पच श्वादि भी कियाबाची ज्ञात होती है। महा॰ १, ३, १।

भर्तृ इरि ने परञ्जलि के भाव को लेकर किया की ब्याप्या की है कि जो कुछ भी सिद्ध या श्रसिद्ध (पूर्व या श्रपूर्व ) उब साध्य रूप में बर्वन किया जाता है, तम वह कम के मंचार होने से किया पहा जाता है।

> यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिधीयते । श्राधितकमरूपत्वात् सा कियेति वर्तायते॥

वास्य० ३, पृ॰ २१६।

हैलाराज ने एक प्रस्न उठाया है कि किया का लचल यह किया गया है कि जो साम्य रूप में वरिंत हो और जिसमें कम का संचार हो चौर पीर्वापर्य युक्त व्यर्थ हो। उदाहरण रूप में पकाना किया में व्याग के जलाने से प्रारम्भ करके पात्र रसना, श्रत्न डालना श्रादि सारे कार्य एक साय एक वार में नहीं हो सकते हैं सब कार्य क्रमरा: ही होंगे, ऐसी स्थिति मे पकाता है यह किया का प्रयोग कीसे किया जा सकता है ।

भर्त हिरि तथा उनकी न्याख्या में हेलाराज ने सफ्ट किया है कि किया में कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्राहुर्माव होता है। संकलनात्मिका दुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया समृह में एकत्व की कल्पना करके उसको क्रिया कहा जाता है। वाक्य० ३ पु॰ ३०६।

सकर्मक थार अकर्मक घातु — धातु को सकर्मक और अकर्मक किस आधार पर कहा जाता है, इसका अहोजिबीचित और कौरडमट्ट ने भूपण में स्पष्टीकरण किया है कि फल और व्यापार को घातु का अर्थ बताया गया है। जब फल और व्यापार दोर्नों एक में ही रहते हैं, तब घातु अकर्मक होती है और जब फल और व्यापार दोर्नों एक में ही रहते हैं, तब घातु सकर्मक होती है।

फल्रव्यापारयोरेकनिष्डनायामकर्मकः । धातस्तयोर्धर्मिमेदे सकर्मक उदाहतः ॥

भूपण, कारिका, १३।

प्रत्येक घातु में फल और व्यापार रहता है। उदाहरवार्थ, गम् धातु में एक गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल। स्थानान्वर की प्राप्ति है। जाने का व्यापार कर्चा में रहता है और उसका फल प्राम आदि कर्म में रहता है। दोनों की पृथकृ स्थिति होने से धातु सकर्मक है। परन्तु भू(होना) स्था(रहना) आदि घातुओं का व्यापार और फल एक में रहता है, खतः वे अकर्मक हैं।

सकर्मक का अकर्मक होना—अर्ल हिर ने चातु की अकर्मकता पर एक और महत्त्वपूर्ण बात कही है। वह यह है कि कर्म के पृथक् रहने पर भी चार प्रकार से सकर्मक चातु अकर्मक हो जाती है। १—चातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को होड़कर अन्य क्यों में प्रमुक्त हो, जैसे वह चातु सकर्मक है, इसका अर्थ है, होना, के लाता, "भारं वहित" (भार को ले जाता है)। परन्तु जब वह चातु बहने के अर्थ में आती है, तम अकर्मक हो जाती है, जैसे "नदी बहति" (नदी बहती है)। र—चातु के अर्थ में ही कर्म का अन्तर्माब होने से, जैसे 'माणान् पारवित' (प्राणों को घारण करता है) "प्राणान् वहाति" (प्राणों को घोड़वा है सकर्मक स्पोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रम्यमः जीत् (जीता) और मू (मरन्तू) घातु का प्रयोग करने से उनके अर्थ में कर्म प्राण् का समावेश हो जाता है और होनों घातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ प्रसिद्ध से, वृश (बरसना) घातु सकर्मक है, 'देवी जलं वर्षति,' (मेय जल को वर्षाता है, परन्तु प्रसिद्ध के कारण "वर्षति" (वरस रहा है), ही कहा जाता है। ४ -कर्म प्रसिद्ध के कारण "वर्षति" (वरस रहा है), ही कहा जाता है। इन्कें का प्रसिद्ध के कारण पर्वाति" वरस पातु अकर्मक हो जाती है। ४ -कर्म

हो अविवद्या से, पातु सकर्मक होने पर भी जब उसके कर्म को न कहना अभीय होता है, तब पातु अकर्मक हो जाती है। द्वा (देना) पातु सकर्मक है, परन्तु "दीहितो न द्वाति, नपहति, न जुहोति" (सन्याती को दीवा को प्राप्त व्यक्ति देता है, न पहाता है और न हवनकरता है) प्रयोगों में देना, पहाना, यह करना भातुर सकर्मक होते हुए भी कर्म की अविवद्या से अकर्मक हैं।

> घातोरयाँन्तरे वृत्तेषांन्वर्येनोपसंग्रहात्। प्रसिद्धरेविवज्ञातः कर्मणोऽकर्निका क्रिया॥

बाङ्य॰ ३, पृ० २३४।

मर्प हीर का कपन है कि यह चार प्रकार को सामान्य रूप से बढ़ाए गए हैं, इनके कतिरिक्त करसर्ग काल काहि के मेद से भी सकनेक बातु क्रकनेक हो जाती है। यह भेद कई प्रकार के हैं जैसे, पर्( जाना ) थातु सकनेक है, परन्तु कन् कपरमंग लगाने से चर् बातु 'वाप्प क्रचरित' (भाग बठती है) "सून क्रचरित" ( शुक्रों बठता है) प्रयोगों में क्रकनेक है। चास्प्य ३, पु॰ २३४।

इनके विपरीत कितने ही बातु जो अकर्मक हैं, उपसर्ग समने से सकर्मक हो जाते हैं। मृ (होना) अकर्मक हैं, परन्तु अनुम्(अनुमव करना) जैसे "सुखम् अनुः मवति" (सुख का अनुमव करता है) सकर्मक हो जाती है।

अदर्मना श्रीप वै सोपलगाः सद्दर्भना मदन्ति । महा० १, १, ४३ ।

मीमांत्रकों ब्रीर नेपायिकों का मत् - नागेरा ने संबुध के वात्वर्य निरू-पए में, कीयडमट्ट ने मूचए के धात्वर्य निर्देश प्रकरए में तथा गंगेरा ने तस्व-चिन्तामिए के बातुबाद एवं नदाबर ने ज्युत्वतिबाद में मीमांतकों के मत का चित्तारपूर्वक सदक किया है। नागेरा ने मंबूध में मीमांतकों के मत बा बत्तिक किया है कि के छव को ही धातु का बार्य मानते हैं ब्रीर क्यापार को मत्यव का इत्ये।

मीमांसकाः फर्न धात्वर्धीः स्थापारः प्रत्यवार्थे इति वदन्ति । मंजुषा ।

गीरा ने वस्विन्तामित श्रन्थ स्वर्ह (वृष्ट २४०) में मीमोसकों के मत का बन्तित करते हुए किया है कि मरहनाचार्य का क्यन है कि बातु का क्यें क्स है। पन् बातु का क्यें फ्स है। पन् बातु का क्यें गीता होना हो। लापव के कारण मानना चाहिए। उनके लिए कला काम क्लाद क्यापार को बातु का क्यें मानने में गीरव होना। इस्ती प्रकार मान् बातु का क्यें है, क्यान से मंगीर, पन् का नीचे के न्यान से संवीम, त्यक का विमाग। इन क्यों का जनक व्यापार बातु का क्यें नहीं है। धीत्वर्य क्रतिनित मरहनाचार्याः। वस्त्वर १९० २४०।

नानेश ने (संबूध, धात्वर्थ-निरुपए) भीमांसची के मत का खरहन करते हुए बिला है कि पार्पिन ने 'कः क्योंचा' (कप्टा॰ ३, ४, ६६) मुत्र में विक् प्रत्यों का श्रर्थ कर्ता, कर्म श्रोर माव वताया है। इस कथन से विरोध पढ़ेगा। तिक्रूप्रत्यर्यों से व्यापार श्रर्थ नहीं निकलता है। पचित (पकाता है) आदि प्रयोगों में व्यापार को तिक्र का श्रयं मानने पर विभिन्न व्यापारों जैसे फू फू करना, श्राग जलाना आदि के झान के लिए श्रनेकों प्रत्यों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। सत: ज्यापार को धातु का श्रयं मानना चाहिए। व्यापार को धातवर्य मानने पर सकर्मक श्रीर श्रकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा। देखो, भूपण,कारिका ४।

गंगेरा ने इस चिपय में रज़कोराकार के मत का बल्लेख किया है कि वे वातु का अर्थ ज्यापार मानते हैं और तिक का अर्थ बस्तादन । उनके मतानुसार पर्वति का अर्थ है "पाकनुस्पादयति" (पाक को उत्पन्न करता है)। वस्व० ए० द३०।

गद्राघर ने ब्युत्सचिवाद के द्वितीय कारक में घातु का ऋथे केवल ज्यापार मानने पर यह आदेश किया है कि "त्यवति" (ख्रोड़ता है) "गच्छति" (जाता है), त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अर्थ का बोध नहीं होगा। नैयायिकों का मत है कि पद्में की अपेका वाक्य में इख विलक्षणता अवस्य रहती है। व्युत्सचिवाद, पुठ २०६।

कीयडमट्ट ने केवल व्यापार को कर्य मानने पर यह आचेप किया है कि कोई पातु सकर्मक नहीं हो सकेगी। क्योंकि सकर्मक का लक्ष्य यह किया गया है कि बाल्यों कल और ब्यापार जब बिभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब बातु सकर्मक होती है। केवल क्यापार अर्थ मानने पर यह व्यवस्थान हो सकेगी। मूपण् (कारिका १) की क्याल्या।

चैवाकरखों के तुल्य नैवाधिक भी घातु का क्यं फल कौर व्यापार मानते हैं। श्रवएव गदाधर ने कहा है कि गम् आदि घातुओं का कर्य है संयोग श्रादि फल विरोप से गुक्व व्यापार। व्युत्पत्तिवाद, १० २०६।

तैयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिक् प्रत्ययों का अर्थ कर्यों या फर्मे न मानऊर कृति या प्रयत्न मानते हैं। नागेश के (संज्या, धात्ययें मिरुप्य) स्या कीएडमट्ट (भूपण, धात्ययें निर्णय) ने नैयाबिकों से इन मत का बहुत विस्तार से खपडन किया है। मट्टोर्डिन्डिन्ड ने यल अर्थ मानने पर यह आरोप किया है कि सब धातुओं को अफर्सक मानना पढ़ेगा।

हुन्नोऽकर्मकताऽऽ५त्तोर्नोहि यसोऽर्थ इप्यते । भूषण्, कारिका ४ I

उपसर्ग सहित क्रिया घातु हैं—मह हिर ने घातु के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यह सप्ट किया है कि श्रद् श्राह की व्यवस्था के लिए बातु और उप-सर्ग को प्रयक् किया जाता है, बस्तुवः धातु और अपसर्ग मिलकर ही क्रिया-वाची हैं, श्रदः उपसर्ग सहित क्रिया को ही बातु समम्बना चाहिए। पुण्यराज, बाक्य० २, १न२। ं पतञ्जित ने 'गितर्गाती' ( अप्टा॰ ८, १,७०) सूत्र की व्याख्या में यह सप्ट किया है कि भातु और उपसर्ग का सम्बन्ध अन्तरंग है और साधनों के साध उसका सम्बन्ध बहिरंग है (अहा॰ ८, १,७०) उपसर्ग विशिष्ट किया का ही कारकों के साथ सम्बन्ध होता है।बास्य॰ २, १८४।

उपसर्गों का खर्य—पत्रञ्जलि ने 'गतिर्गतों' ( खप्टा० द, १, ५० ) के माध्य में ही यह भी त्पष्ट किया है कि घातु में ही उपसर्गों का खर्य भी अन्तर्निहित रहता है, रुपक्कों उस कर्य को चोतित करता है। यहा० द, १, ५० ।

भर्ट इरि से पतन्जलि के भाव को सप्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचित (पकाता है) आदि में प्रपचित (विशेष रूप से पकाता है) का अर्थ सम्भव है, परन्तु केवल धातु से उस अर्थ की स्पष्ट प्रचीति नहीं होती है। प्रपरा आदि उप-सर्ग के ता जाते से उसकी आभिन्यक्ति हो जाती है अतः उपसार्ग को दोतक कहा जाता है। वाक्य ० २, रस्ट।

उपसाों के अर्थ के विषय में एक यह अस्त उठवा है कि क्या यही मत था कि उपसां पोतक हैं या अन्य भव भी थे। भर्त हिए ने इस विषय में प्राचीन आचारों के तीन विभिन्न मतों का उन्तेस किया है। १, उपसां केवल घोतक ही नहीं, असिद विशेष अर्थ के वाचक हैं, जैसे स्था धातु का अर्थ है रकता, परन्तु अ उपसां के ताया हो जाता है। अ अर्थ संपाधिक क्या के प्रवास केवला अर्थ में अर्थ स्थाप हो जाता है। अत्य उपसां के कारण हो जाता है। अत्य उपसां के ताया हो जाता है। अत्य उपसां की कारण हो जाता है। अत्य उपसां मतिक आदि अर्थ का वाचक है। २, उपसां को वाचक से हैं। २, धात अर्थ का वाचक है। २, उपसां धातु में केवल समित का आधात करता है, अर्थ उपसां को सहकारी सममना चाहिये।

स बाचको बिशेपाणं सम्मवाद घोतकोऽपि वा। शक्याधानाय धातीर्वा सहकारी अयुज्यते॥ . वाक्य०२, १६०।

े वास्यव २, १६० । अत् दिर ने दस विकास में नैयाकामों के सत का बल्लेस किया है कि साम

भर्ष हिर ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग पोतक ही है। वाचक नहीं। स्था भातु प्रसिद्धि के कारण करना अर्थ धवाती है अतः केवल धातु से चलना अर्थ झाठ नहीं होता है। वस्तुवः धातुरं अनेकार्यक है। स्या धातु गतिवाची भी है। उपसर्ग उस अर्थ का चोतक है। पुरवराज, गाक्य॰ २, १६१।

उपसर्गों की अनर्यकता का स्पष्टीकरण— पाणिन ने 'श्रिषपरी अनर्यकी' (अप्टा॰ १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसर्गों को अनर्यक फहा है। पत-ख़िल ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्यक का अर्थ यह नहीं है कि अपि अपि परि उपसर्गों का 'अप्यागच्छति, पर्यागच्छति" (आता है) आदि में वस्तुतः कोई अर्थ नहीं है अपितु इसका साव यह है कि घातु से जो अर्थ कहा गया है, वही अर्थ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आती है अर्थ में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक खबतों में किया गया है। इसका उत्तर पत्रज्ञांल ने दिया है कि अर्थ उक होने पर भी सप्टीकरण के लिए कुछ राह्तों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे विना उनके प्रयोग के भी वही अर्थ होता है। जैसे 'आहणावानय '' (दो जाइलों को लाओ) और ''आहणी हावानय'' में अर्थ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु हि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और सफ्ट हो जाता है अर्थ हो ता है अर्थ हो ता है। जीस के स्वाप्त का यह भाव कदापि नहीं सममना चाहिए कि वे इन उपस्तों को निरमक सममते थे। महार १, ४, ६३।

भर्ष हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना पातु का अर्थ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अर्थ रहता है। दोनों का प्रयोग अर्थ की स्पष्टता के लिए होता है। बाक्य० २, १६१।

नैयायिकों का मत – गंगेरा ने तत्त्विन्तामिश में नैयायिकों के मत का उल्लेख किया है है कि उपलों योतक हैं, वाचक नहीं। योतकता का कर्य है उपलों के लगाने से वातु की कर्य विशेष में वात्पर्यमाहकता या कर्य विशेष की प्रांति। स्था धातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपसर्थ उस तात्पर्य का माहक है। शब्द वर्ष है है। शब्द वर्ष है है। शब्द वर्ष है है। शब्द वर्ष है है।

#### उपसर्गास्त घोतकाः, न वाचकाः । तत्त्व० पृ० व्यथ ।

निपातों का अर्थ – हेलाराज ने (बाक्यपदीय ३ ए० २ से ३) उपसर्ग निपात कीर कर्मप्रवचनीय को पृथक क्यों नहीं माना जाता है और क्यों पृथक माना जाता है, इसपर प्रकाश डातते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज को क्षा के ही विशोषता वताते हुँ, क्षारा जात है, इसपर प्रकाश डातते हुँए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज को ही विशोषता वताते हुँ, क्षारा उनका इन्हीं में क्षान्तमांव हो जाता है। नाम ( मुदन्तपद ) सिद्ध अर्थ का बोध कराते हूँ विशाव कनके क्षयं की विशोषता बताते हुँ, क्षारा वे नाम के क्षान्दर क्षा जाते हैं। सिद्ध अर्थ की साज्ञात करें, इससे कोई क्षन्दर नहीं पड़ता। कर या तदात विशोषता को प्रकाशित करें, इससे कोई क्षन्दर नहीं पड़ता। स्वः आदि निपात, जो कि इक्यवाची है, बस्तुतः नाम पद ही हैं। जो क्रिया प्रधान निपात हैं, जैसे हिस्कू (विता) आदि, उनका क्षाव्यात में क्षन्तमांव हो जाता है यह नहीं समक्षना चाहिए कि तिकन्त ही व्याख्यात होता है, अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, क्षाव्यात कहा जाता है। ( भाव-प्रधानमाप्यातम्)। व्यतप्य उपसर्ग और क्रमंत्रवनीय भी क्षाव्यात ही समक्षन चाहिए। क्योंक वे क्रिया की विशोषता के घोतित करते हैं। इसी प्रकार क्रिया विशोषक निपात भी आरवात ही हैं।

निपात श्रीर उपसर्ग में श्रन्तर—जो श्राचार्य संज्ञा श्रीर किया के भेदों को पृथक् करना चाहते हैं वे उपसर्ग और निपात को पृथक् करते हैं। वे दोनों सातात ऋषंयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आत्यात की विशेषता के घोतक हैं। निपात और उपनमं में अन्तर यह है कि निपात नाम और आरूगत दोनों के अर्थ-विपयक विशेषताओं का घोतक है, किन्तु उपसमें केवल क्रिया की ही विशेषता का घोतक है, यही इन दोनों में भेड है।

उपमर्ग और कर्ममुचन्तीय में भेद्र—कर्मभुवन्तीय किया विशेष से उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के बोतक होने के कारण ये क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अत क्षतमों में इनका अन्तर्भाव होने से पृष्ठ को चार प्रकार का माना गया है। परम्तु जो इनकी पृषक् मानते हैं, उनका कथन है कि कर्मभ्रवन्तीय साम्रात् क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनकी पृषक् मानना पाहिए। उपसर्ग और कर्मभ्रव्यम्भि में नेड यह है कि उपसर्ग वर्तमान क्रिया की बोतित करता है और क्रियावनीय अवतीत क्रिया के बाचक हैं। इनमें व्यतीत क्रिया के क्यापार का समन्वय हो सक्ता है, वर्तमान क्रिया वा नहीं, यही होनों में भेड है। हेनाराज, वाक्य ३, पु०२ से ३।

निपात घोतक और वाचक दोनों हैं — पतक्कांत ने "अध्ययं विमक्ति" (अध्याः २, १, ६) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि उपसर्ग के अविरिक्त निपात घोतक और वाचक दोनों हैं। विमक्ति, समीप, सदृद्धि आदि अर्थ, को कि अध्ययोगाव समास के द्वारा वताए जाते हैं, अध्ययों के ही अर्थ हैं। इन अर्थों में जो अध्यय है उनका निसास होने पर यह ममास अध्ययोगाव कका जाता है।

र्षेपट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह सफ्ट रूप से प्रतिपारित करते हैं कि तस्य के अनुमार ही निपात कहीं योठक होते हैं ब्हार वहीं बाषक। बदोत, महा० २, १, ६।

मर्गृहिर ने निपावों के इस स्वरूप ना उल्लेख करते हुए लिखा है कि हुछ निपाव योजक हैं गैसे, युक्तर ध्वक्तरन । युक्त और प्लच्न )। इन्द्र समास के द्वारा जो समुबय ना भाव बताया जाता है, उसको वहाँ च शब्द योजित करते हैं। च खादि कर्म पर पृथक् रहते हुए बाचक भी हैं नहीं पर वे खातम के तुल्य रहते हैं और शज्य के साथ मिलकर खर्ष के वाचक होते हैं। बाक्य ० २, १८४।

मनुंहरि ने निपातों के विषय में भी वात्त्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय दिया है कि निपात भी चोतक ही हैं। मर्च हिंर कहते हैं कि निपातों को चाहे पहले त्रयोग किया जाय या वाद में, वे चोतक ही रहते हैं। विकल्प सहुच्चय आदि विभिन्न आर्यों में प्रयुक्त होने पर वे अर्थ के चोतक ही होते हैं। पुरस्तान वाक्य ? २, १६४।

यहाँ यह परन उठवा है कि घोतक के स्थान पर निपावों को बावक हो क्यों नहीं मान लेते। इमका उचर अर्बुहरि ने दिया है कि च क्यादि निपावों का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अत: इनको वाचक नहीं माना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययों की बाचकता अपोद्धार हाय्ट से होने पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। वाक्य० २, १६६।

च श्रादि निपात नाना श्रार्थों के वाचक होते हए भी परतन्त्र हैं. श्रत: उनको योतक ही कहना चाहिए। वाक्य २, १६८।

नैयायिकों का खण्डन --महोजिवीह्निव, कौण्डमह ( मूपण, नियातार्थ-निर्णय) तथा नागेश ने (मंजूपा, नियातार्थ-निरूपण) में नैयायिकों हे मत का विस्तार से खरडन किया है। नैयायिकों का कयन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु रपसर्ग से भिन्न निपात च आदि बाचक हैं। इसके खरडन में भट्टोजि आदि ने विशेष बान यह रक्ष्यी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर उपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर उपसर्ग की धोतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी शोतक है। जैसे अनुभयते ( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योवक है, उसी प्रकार साजात क्रियते (साचात्कार किया जाता है) साचात् निपात योतक है।

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा । भूपण्, कारिका ४२ ।

कर्मेप्रवचनीय का अर्थ-पतन्त्रील ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द बताते हुए इसकी व्यारचा की है कि "कम प्रोक्तवयन कमेमवर्गनाया" जो कर्म बयान हुए इसकी व्यारचा की है कि "कम प्रोक्तवयन कमेमवर्गनाया" जो कर्म बर्यान किया को कह चुके हैं वे कमेंप्रवयनीय कहलाते हैं। जो वर्तमान श्रवस्था में क्रिया को नहीं कहते हैं। कीन वर्तमान श्रवस्था को नहीं कहते हैं? जो श्रय-युक्त घातु की किया की कहते हैं, वे कर्मप्रवचनीय हैं।

ये अप्रयुज्यमानस्य कियामाहुरते कर्मप्रवचनायाः।

महा० १, ४, ८३।

प्रत्यराज ने अतएव लिया है कि 'कर्म प्रोक्तवन्तः" का भाव है कि जो कियाइत विशेष सम्बन्ध को घोतित करते हैं, वे कर्मप्रवचनीय हैं।

बाक्य॰ २, २०१।

भतु हिरि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्शन किया है (वाक्य० २, १६६ से २०६)। भर्ष हिर का कथन है कि कर्मप्रवचनीय उपसर्गों के तुल्य किया का थोतक नहीं है। यह सम्बन्ध का बाचक भी नहीं है, क्योंकि पच्छी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। किया पर का इसके द्वारा आजेप नहीं होता है। कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का चोतक है। वाक्य० २, २०६।

# पदार्थ जाति है या व्यक्ति --

पाणिनि का मत-पंतन्ज्जिल ने महासाध्य के प्रथम आहिक में ही इस प्रश्न को उठाया है कि पदार्थ जाति है याव्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ गाय जाति है या- गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतञ्जलि ने पाणिनि के मत का उल्लेस किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदार्थ मानते थे, उन्होंने होनों के पदार्थ मानते थे, उन्होंने होनों के पदार्थ मानके हुए सूत्र बनाए हैं। जाति को पदार्थ मानकर 'जात्यास्था-मान्' (अप्टा॰ १, २, ४८) तया व्यक्ति को पदार्थ मान कर 'सरुपाणाम्' (अप्टा॰ १, २, ६४) सूत्र बनाया है।

किं पुनराहातिः पदार्थः आहोस्विट् द्रव्यम् श उमयमित्याह । उमयमा शान् वार्येण सुत्राणि पठितानि । महान् श्रान् १ ।

केयर ने इसकी ज्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव स्पष्ट किया है। केयर का क्यन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्त्र की व्यवस्था नहीं हो सकती है, अतः पाखिनि ने दोनों पत्तों का आश्रव लिया है। जातिवादियों का कथन है कि शब्द, जैसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति श्रनन्त हैं प्रत्येक के सम्यन्य का महत्त असन्भव है। सब व्यक्ति के देखने से एक प्रकार का झान होता है। अवः यह झात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है। गाय त्रादि शब्द विभिन्न हुन्यों में समवाय सम्बन्ध से रहने बाली जावि का श्रोध कराते हैं। जब गाय आहि शब्द से गाय ष्पादि का बोध हो जाता है। तन जातिविशिष्ट न्यक्ति का ज्ञान होता है। जिस प्रकार जातिबाची शब्द जाति का बोघ कराकर जातिबिशिष्ट व्यक्ति का योध कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त व्यादि राज्य भी गुणों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं। गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का हान होता है। द्रव्य में गुए का ज्ञान परम्परा से होता है, गुए द्रव्य में रहता है भतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सन्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संताबाचक शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोघ होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक वाल्य यावन युद्धस्त्र आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी "यह वही है" इस स्रभिन्नता के ज्ञान से डित्यत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। जाति गुण और द्रव्य के तुल्य किया शब्दों में भी जाति रहती है, वही घातु का मुख्य अर्थ है। पठति,पठतः, पठन्ति आहि उदाहरणों में एक पठ् घातु को देगकर एकता के कारणमूत जाति का मान कियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति वादियों का क्यन है कि गाय श्राद्दि शब्द का श्रयं गाय श्रादि व्यक्ति है। ध्यक्ति में जाति रहती है, अतः गौए रूप से जाति का भी बान होता है। इसीलिए श्चनन्तता श्चादि सो दोष व्यक्तिपस् पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, सहा० आ०१।

जातिवारी वाजप्यायन—कात्ययन और परव्याल ने वाजप्यायन और व्यादि दो आचारों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वाजप्यायन का मठ या कि राज्द वा कर्ष आहति अर्थात् जाति है और व्यादि का मत था कि राज्द का र्चर्ये ट्रब्य श्वर्यान् व्यक्ति है। वाजचायन ने श्वाकृति या चाति की शब्दार्य मानने में निन्न युक्तियां अुष्य रूप से दी हैं।

राइद का अर्थ जाति है। राव्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गांव कहते पर शुक्त, नीली, पीली आदि विशेषता का झान नहीं होता अपित गांव सामान्य का झान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि उसी का बोध होता है। याव कहने पर अभिन्न का झान होता है, शुक्त, नीली, पीली का झान होता है। गांव कहने पर अभिन्न का झान होता है, शुक्त, नीली, पीली का झान तहीं होता। एक याव को वातो के गांव भाग का झान होता है कर का गांव को याव समक लेने पर अन्य देश में अन्य कर रंग वाली भिन्न आयु वाली गांव को देशकर जान लेता है कि यह गांव है। अतः झात होता है कि गांव राव्द से गांव जाति का झान होता है। पर्यसाख आदि की विधि जाति. को ही पर्याप वाति का झान होता है। पर्यसाख आदि की विधि जाति. को ही पर्याप वाति की झान होता है। पर्यसाख आदि की मिनरा नहीं पीनी जाहिए" आदि आदिगों से बाह्य मानते के हत्या वर्जित है, मिनरामान्न का पान निपिद्ध है। यदि प्रव्य को पर्याप मानते तो एक नाह्यल की हत्या न करने और इन्न पति तो से धर्मराख की आज्ञा पूरी समक्षी जानी चाहिए! महा १, १, १४।

एक ही बस्तु एक ही समय में क्रांक स्थलों पर उपलब्ध होतो है जैसे सूर्य पक ही क्रांक स्थालों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक देखने वाला सूर्य को क्रांक स्थलों पर सहरता नहीं देखता है। जाति को इस्त्र विद्याल हो। यह हो समय पर क्याहान होंने पर सब स्थलों पर एक ही समय क्यालिय होता है, इसी प्रकार जाति भी क्रांक स्थलों पर एक ही समय में आत होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध कराया जाया तो जाति का हान नहीं होगा इसमें दोष यह कायेगा कि एक शब्द से समस्य द्रव्यों का हान नहीं होगा। शाकीय कारेगों में एक शब्द की उसके हपायियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से बात होता है कि सम्ब्र्य कार्य वाति है।

श्चस्ति वैकप्तनैकाधिकरणस्यं युगपत् ।श्वादित्यः। इतीन्द्रवद्विषयः द्रयान भिषाने हाहत्यसंप्रत्ययः।श्वोदनायां वैकस्योपाधिवृषैः । महार् १, २, ६४ ।

ह्यक्तिवादी व्याहि—संबद्द नामक महापन्य के प्रश्नेन आवार्ष व्याहि का मत है कि दाव्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोग कराता है। व्यक्ति को ही शब्दाय मानने पर विभिन्न लियों और वचनों की सिद्धि होती है। व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या श्लीलिंग होगा। जितने व्यक्ति होंगे उसी के अनुसार एक वचन, द्विचचन या बहुवचन होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही क्यों किया वाहि होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही क्यों किया वह वचन होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही क्यों किया वह वचन है। याय व्यक्तिकाई जाती है। एक जाति एक समय में अने कहने पर जाति नहीं उसे पकती, जैसे एक ही देवटच एक ही समय में आगरा और मशुरा दोनों स्थानों पर नहीं रह सकती, जैसे एक ही देवटच एक ही समय में आगरा और मशुरा दोनों स्थानों पर नहीं रह सकती, जैसे एक ही देवटच एक ही समय में आगरा और मशुरा दोनों स्थानों पर नहीं हो सकती है। यदि शब्द का अर्थ जाति माना

जांचगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के उत्पन्न होने से सारी गाएँ उत्पन्न हो वानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नतां होती है। राज्यार्थ जाति होने पर यह विभिन्नता और अभिन्नता हो विरोधी गुए साथ नहीं रह सकते। व्यक्तियों की विभिन्नता और अभिन्नत कि हिस हिशा जाता है कि "गारच गौरच" (गाएँ और गाय)। नानार्थक हार्जों में द्रव्य की प्रयक्ता को मानकर एक रोप हो जाता है। वैसे खत्ताः, पाहाः, माराः राज्यों में नाना राज्य मानकर एक रोप हो जाता है। वैसे खत्ताः, पाहाः, माराः राज्यों में नाना राज्य मानकर एक रोप हो जाता है। वैसे जाता है। जाता है। का

द्रव्यामियानं व्याहिः। तया च लिंगवचनसिदिः। चोदनासु च तस्यारमात्। न चैकमनेकाधिकरणस्य युगपत्। विनाशे प्राहुमवि च सर्वे तथा स्यात्। प्रस्ति च चैक्ष्यम्। तथा च विष्रहः। व्यवेषु च मुक्तसंययम्। प्रहा० १,२, ६४ ।

समन्ययादी कात्यायन और पत्रञ्जलि—पाल्ति के मत का बल्लेस कर हो जुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते हैं। कात्यायन और पत्रज्ञित ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है और जाति तथा व्यक्ति दोनों का राज्य से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पत्रज्ञित ने जाति को क्यास्था की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देवी है। वे कहते हैं कि जािंक व्यास्था की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देवी है। वे कहते हैं कि जािंक वाक्त राज्य से प्रश्न का भी बोध होता है और जािंत का भी। इसको पत्रज्ञित व्यवस्था हारा स्पष्ट करते हैं। जाितवाचक राज्य से प्रज्य का भी बोध होता है। गायों के एक घहुत बड़े मुंड में वेठे हुए खाले, से कोई पृद्धता है कि किया गाय को देस रहे हो। अतर ज्ञात होता है कि सिर्म प्रश्न पहुत है कि क्या किसी गाय को देस रहे हो। अतर ज्ञात होता है कि यह कि सिर्म गाय को वेस प्रश्न प्रवाह जात होता है कि यह कि सिर्म गाय को वेस रहे हो। अतर ज्ञात होता है कि यह किसी विग्रेप गाय को लस्य में रसकर कह रहा है।

जातिशम्दैन हि दृष्यामिधानम् । जातिशम्दैन हि दृष्यमप्यभिधीयते, जातिर् रिप.....नृनमस्य दृश्यं विवक्षितम् । सहारु १, २, ४= ।

. फैयट और नागेश ने इसको खप्ट करते हुए लिसा है कि कभी जाति की अधानवा रहती है और कभी इन्य की ! जिस समय जैसा अमीप्ट होवा है यैसा ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहों पर फीन सा मुख्य है, इसका निर्णय चका की इच्छा ही करती है। जब चका को जाति अमीप्ट होता है, वय जाति का बीच होना है और जब च्यक्ति, वब च्यक्ति का बोच होता है। प्रदीप, उद्योत । महा० १, २, ४६।

पवज्जलि ने यह भी सफ्ट क्यि। है कि बाकृति बीर द्रव्य जाति बीर व्यक्ति कभी पृथक् नहीं किए जा सकते हैं। दोनों बभिन्न हैं।

श्रव्यतिरेकाद् द्रव्याऊत्योः। महा० २, १,४१ ।

जातिवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाद है उसकी भी पतछलि ने बहुत

चतुरता से मुसम्मवा है। पवञ्चित कहते हैं कि यह नहीं समफना चाहिये कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानने हैं और व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानने हैं और व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानने हैं और व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों ही पदार्थ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समम्बता है और किसी को गीए। जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं और उत्य (व्यक्ति) को गीए। व्यक्तिवादी व्यक्ति की प्रधान मानते हैं और जाति को गीए।

न हाङ्विपदार्थिकस्य द्रव्यं न पदार्थाः द्रव्यपदार्थिकस्य वा आङ्विनं, पदार्थः। उमयोक्षमय पदार्थः। कस्यिचतु किंचित् प्रधानभूत किंचिद् गुष्-भृतम्। आङ्गतिपदार्थिकस्याङ्गतिः भयानभृता, द्रव्य गुणभूतम्। द्रव्यपदार्थिः कस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाङ्गतिर्गुणभृता॥ महा० १, २, ६४।

आक्षेपों का समाधान—कात्यायन और पवन्त्रक्षि दोनों दोनों वादों की बप्पोगिता स्वीकार करते हुए भी जावि पत्त को मुख्य मानते हैं। अवएव व्यक्ति-बाद को मानने में जो आद्तेप किए गए हैं, बनका समाधान उन्होंने सर्वत्र आकृति-बाद को मानकर किया है।

त्रारुविप्रह्णात् सिद्धम् । महा० आ०२, 'श्रह्रुण्'।

आकृतिवाद पर ज्यांडि ने जो मरन उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निन्न रूप में दिया है। गुण अनित्य है, अतः लिंग और वयन तहतुसार हो जारेंगे। यह उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि वयन को अनित्य मानेंगे वी जाति की एकता, जो कि सिद्धान्त है, सन्ध हो जाएंगे। अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवचता कर्मान्त्य है, अतः लिंग और वयन हो जाएंगे। जव रान्द में स्नेत्व की विवचता होगी आर्तिण होगा, पुंस्त्व की विवचता में प्रमुंखक। वयन के विपय में भी जैसे ज्यादिया और दोनों की अविवचता में मुंखक। वयन के विपय में भी जैसे ज्यादिवादी के मत में वयन वाचनिक हैं, उत्ती प्रकार एकत्व में एकववन, डित्त्व में डिवयन और बहुत्व में बहुत्वमन होगा। अथवा जिस प्रकार गुणवाची रान्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और वयन होगा। अथवा जिस प्रकार गुणवाची रान्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और वयन हैं, वही जाति के मी लिंग वयन हो जाते हैं।

र्लिगवचनसिद्धेर्गुष्विवज्ञाऽनित्यत्वात् । विवज्ञातः । गुष्वचनवद्धाः । महा० १, २, ६४ ।

दूसरा पह आचेप कि वावि में लाना चादि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर यह है कि वावि का लाना आदि सम्भव नहीं है, अवः वावि के साहचर्य बाली व्यक्ति का लाना आदि होगा। ऐसे स्वलों पर सर्वत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा।

श्रधिकरएगतिः साहचर्यात् । महा० १, २, ६४ । श्रसम्भवात् ।

मृहा॰ १, २, ४१।

े तीसरा यह आहेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह सकती; जैसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है।

पतुर्भ यह आहेप कि व्यक्ति के नाश और अम्म से जाति का नाश और जम्म होना पाहिए। इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा मिन्स है। जैसे पुत्त के उपर लगी लगा आदि पुत्त के कट जाने पर भी नाट नहीं होंगी उत्ती प्रकार आत्मा की भिन्नता के कारण द्रव्य के नट होने पर भी जाति नप्ट नहीं होगी।

र्थावनाशोऽनैकातम्यात् । स्रनेक सात्मा सारुतेर्द्रव्यस्य च ।

सहा० १. २. ६४।

पंचम यह आलेप कि द्रब्यों में विरुपता और भिन्नता रहती है तथा वैसा ही विमह होता है। इसका चत्तर यह है कि आकृष्ति मानने पर भी द्रव्य भेद से विरुपता और विमह होते हैं।

वैरुप्यविष्रही द्रव्यभेदात्। महा॰ १, २,६४।

पफ यह आलेप कि नानार्यकों में एक रोप करना पड़ेना । इसका उत्तर यह है मि नानार्यकों में किया की समानवा या संक्या की समानवा के कारण आदि का योध होगा।

# व्यर्थेषु च सामान्यात् सिद्धम् । महा॰ १, २, ६४।

भर्त हिर्रिका मृत्—मृत्र हिर्रिको (बाह्य० १, ६= से ६६) पत्रखलि छे अनुसार ही जाति छार व्यक्ति दोनों मनों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति पादी व्यक्ति में कार्य की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने बाली जाति को स्वीकार फरते हैं और जातिवादी राज्य के द्वारा जाति का महत्त्व करके जाति के द्वारा पोषित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं।

पवञ्जिल ने आरुति और दृश्य की, दो पारनाधिके न्यास्या ही है, उतका उल्लेस पंचन अध्याय में किया जा चुका है। मवृहिर ने नृतोय कारड के जािंक समुरे से और दृश्य-समुरेश (कृष्ट है से ध्ये) में पवञ्जित के अनुमार ही जािंत आर दृश्य की वास्विक व्याख्या बहुत निस्तार से की है। तास्विक हािंद्र से जािंत और व्यवित दोनों ही मित्य हैं। अवस्य महुँहिर कहते हैं कि समस्त राज्ञों के अर्थ जािंत या दृश्य है। दोनों ही निस्य हैं।

> पदार्थानामयोद्वारे जातिर्वा दृष्यमेव वा । पदार्थी सर्वधन्दानां नित्यविवोपवर्णिता ॥

मर्ज हरि ने अपने विवेचन में इस वात को सिद्ध किया है कि जाति का वास्तविक रूप सचा और आगे चलकर महासचा है, जिसको परप्रद्वा कहते हैं। बसी से संसार का प्राहुमाँव ऋदि होता है। इसी प्रकार द्रव्य की वात्विक दृष्टि से परब्रह्म का पर्याय बताते हुए द्रव्यः को नित्य और उसे सारे शब्दों का अर्थ बताया है। मत् हिर का यह भी मत है कि पतञ्जलि ने जाति और उन्य की जो ऐसी ब्याल्या की है, बाजप्यायन ब्याडि दोनों खाचायों का भी तात्विक दृष्टि से वही मत है। मत् हिर ने जाति और स्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश निन्न है:--

जाति का स्वरूप-अत्येक शब्द सर्व प्रथम ऋपनी विशेष जाति का बोध करावा है, समस्त राज्यों में साधारण रूप से रहने वाली राज्यत्व आदि जावि का नहीं।शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तादा-त्य की कल्पना से अर्थ का ज्ञान होता है।

स्वा जातिः प्रयमं शन्दैः सर्वेरेवामिषीयते। ववोऽर्यजाविद्धपेष वदस्यारोपक्रस्पना ॥

वास्य॰ ३. प्र॰ १२।

- जावि की पदार्थ मानने पर शब्द से या वो जावि का दी बोध होता है या नावियुक्त व्यक्ति का बोध होता है। सब राव्य जाति के ही बाचक होते हैं।

> जाती पदार्थे जातिर्वा विशेषो वाणि जातिवत ! शुन्दैरपेस्यते यस्मादतस्ते ज्ञातिवाचिनः ॥ वास्यवं ३, पृ० १=।

जाति द्रव्य में माणशक्ति है-यहाँ पर एक यह परन बठता हैकि वृत्तुओं में देश काल आदि के कारए भेद होता है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब में कमिन्नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्न जाति की कल्पना करने की क्या आवायकता है। इसका उत्तर भट्टिं ने दिया है कि विना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। सब कुछ व्यवहार जाति के आश्रय से ही होता है। ये भिन्न वस्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्न हैं। इस प्रकार का संसार में जो इस व्यवहार है वह आवि के संस्ता के होने पर ही होता है। हैलाराज, वाक्य• ३, पृ० २३।

मिन्ना इति परोपाधिरभिन्ता इति वा पुनः। मानात्मस् प्रवचोऽयं संस्प्टेप्नेनः जायते ॥

वाक्य॰ ३, पृष्ठ २३।

यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है. ये इनेंक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, विभिन्नता को मानकर अनेक,

श्रस्तित्व को मानकर "है" श्रीर वाद्य रूप में श्रमावाको मानकर "नहीं" का व्यवदार होता है। हेलाराज।

> नैकृत्वं नापि जानात्वं न सन्त्वं न च नास्तिता । द्यात्मतन्त्वेषु भावानामसंस्प्टेषु विश्वते ॥ वाक्य० ३, ४० २३ ।

इसी भाव को धन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति के सम्बन्ध के बिना न गाय कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि गाय नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि तास्विक हिए से सद हुद्ध हात् है, वह साधात् कभी व्यवहार का विषय नहीं है। बह स्वकृत का कि सम्बन्ध होता है, वय वह व्यवहार के योग्य होता है, वय वह व्यवहार के योग्य होता है।

संस्कृत्राने स्वतो गीर्न गीः गोत्वाभिसम्बन्धार् गीर्सित, प्रश्नस्य साझार-व्यवहायमेश द्रव्यं परोपाधीयमानरूपविशेषः व्यवहारमनुपतित । हेलाराड वान्य० १ प्र० १२३ ।

मम्मटका क्यनं—मम्मट ने काल्यपकारा (द्वितीय उल्लास, सूद १०) में वाक्यपदीय के इस कथन को उद्दुत करते हुए जाति को पदार्थ में प्राण्डायक कहा है। मम्मट ने हैलाराज के बचन का माब सुर्राव्य रस्तरे हुए उसको पोदा सा ग्राव्यिक व्यन्तर के साथ रसा है कि गाय रक्षायों है। नहीं हो है, गोल जाति के सम्बन्ध से बह गाय कहाती है।

पदार्थस्य प्राणप्रदः, जातिः । उकं द्वि वाक्यपदीये नद्वि गौः स्वरूपेए गौर्गा-ष्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौः ॥ काव्य० २, १० ।

जाित ब्रह्मरूप ई—मर्ट इरि ने बहुत दुर्शन का खाबय लेकर जाित को द्रव्य से प्रयक्त मानकर उसे ब्रह्म का मावा रूपमाना है। मर्ट इरि कहते हैं कि इम संसार में एक ब्रह्म हो है वह सर्वेशिकतमान है, ब्रह्म संसार में एक ब्रह्म हो है, वह सर्वेशिकतमान है, ब्रह्म संसार में एक ब्रह्म से में होता है, वह ब्रह्मिया ( माया ) के कारण हो होता है। ब्रह्म प्रवास में में में से अमस्य और काल्पनिक है। उस एक ब्रह्म की हो शांक्यों के में हे बानाल होता है, ब्रह्मुतः नानाल्य नहीं है, उसके स्वरूप में में नहीं होता है। हेलाराज ।

सर्वराक्यातमम्तन्त्रमेकस्यैवेति निर्णयः । मावानामान्यमेदस्य करपना स्यादनर्थिका ॥ सावय॰ ३, ए० २३ ।

वाश्यः २,४० २२। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरोष, समवाय ये सव पदार्ष पृषक् नहीं हैं, अपितु एक ब्रद्धा की विभिन्न शक्तियाँ हैं। विलव्जय व्यापारों से उसका विभिन्न शक्तियों का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तम वे व्यवहार के योग्य होते हैं, पृथक् पृथक् व्यवहार के योग्य नहीं हैं। अतएव जाति और व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। हेलाराज।

> तस्माद् द्रथ्यादयः सर्वाः शक्तयो भिश्वलक्षाः। संसुप्टाः पुरुपार्थस्य साधिका न तु केवलाः॥

वाक्य० ३, पृष्ठ २४।

जाति सरप हैं और व्यक्ति असरप — जाति को ब्रह्म की शक्तिक्य भानने पर यह प्रस्त होता है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार किया जाएगा। भए हिर इसका उत्तर हेते हैं कि प्रत्येक भावपदार्थ में हो भाव-तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यंका और दूसरा असत्यंक्त, दूसरे शब्दों में एक मृत्युत्तर या सूक्ष्मतर और दूसरा हाववर्ष या सूक्ष्मतर और त्यार का प्रकार या सूक्ष्मतर और त्यार होता हो कि स्वयों के माण पर्यों में मृत्युत्तर या श्राप्त को उत्तर वा सुक्ष्मतर और जनके भिन्न-भिन्न इंडर का आदि कहते किया भावपदा और वालिक होते हों और हावक्ष असत्य अंश है उसको जाति कहते हैं और जो असत्य अंश है उसको ज्यक्ति कहते हैं। हेताराज।

सत्यासत्यी तु यौ भाषौ प्रतिभाव व्यवस्थितौ। सत्यं यत्त्रत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः॥ वास्य०३, पृष्ट २=।

जाति महासत्ता है—इस प्रकार अद्वेतवाद के मानने पर परमार्थ सत्य परमझ ही जाति है, उसी को दूसरा नाम महासत्ता है। गाय आदि विभिन्न, जातियां उसी के विवर्त हैं। आअस्य आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासता को जाति कहते हैं। उसी महासता के बायक सारे राज्य हैं। हेलाराज।

संवित्धभेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे ग्रव्दा व्यवस्थिताः ॥

थाक्य॰ ३, एप्ट २६।

संज्ञा और धातुका त्रर्य महासचा - समस्त शन्दों और समस्त धातुओं का अर्थ यही महासचा नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान् आत्मा है। भाववाचक स्व और त अत्यय के द्वारा बसी महासचा का बोध कराया जाता है। बाक्य० ३, ए० २६।

वह महासत्ता ही क्रिया और दृत्य हैं—वह बहासत्ता या जाति किस प्रकार से किया और दृत्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, 'इसको स्पष्ट करते हुए भर्ष हरि कहते हैं कि उसमहासत्ता मे जबकमका समावेश होता है तब किया के रहते से उसे घातु था किया कहते हैं। जब उसमे कम की समाप्ति हो जाती है, तब उसे ही सत्त्व या दृत्य कहते हैं। प्राप्तकमा विशेषेषु किया सैवाऽमिघीयते । कमरूपस्य संदारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥

बाक्य० ३, पृ॰ ३० ।

भर्त हरि ने इस मकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकताए है, उसको जातिरूपी महासचा का ही बिवर्ज बताया है। यास्क्र ने निरुक्त में महिंप वार्ज्या-यिए का वचन उद्दृत किया है कि ६ माबवत्त्व के बिकार हैं। उत्पन्न होता है, है, परिएक होता है, बढ़ता है, पटना है श्रीर तष्ट होता है। निरुक्त १, २।

भवृद्दि का स्थन है कि वह महामत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के कारण वर्ष्युक ६ श्रवस्थाओं को प्राप्त होती है। उसका रूमरा: जिसनजिस शक्ति से सम्बन्य होता है, उसी के श्रमुसार वह भतीत होती है।

सैव याचिवनारेषु पश्चस्याः प्रपणते । क्रमेण शक्तिमिस्तामिरेवं प्रत्यवसासते ॥

बास्य० ३, पू० ३१।

मर्लु हरि के इस विवेचन से स्मष्ट है कि वैयाकरण जाति वा आकृति का क्या क्यों तेते हैं, जाति रूप क्यों नित्य क्से है और उसका शब्द (शब्दक्रक ) के साथ नित्य सम्बन्ध केंसे हैं, वह जाति के स्वरूप को समक्षते से स्पष्ट हो जाता है।

# व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप

व्याहि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण—सर्व हिए बीर ननके व्यारमाकार हैलाराज ने आवार्य व्याहि के मत को बहुत मुन्दरता से स्पष्ट क्या है। आवार्य व्याहि ने जो राज्य का अर्थ डब्य बताया है वह व्यवहारिक और पारमार्थिक, स्पृत और स्हस होनों दिन्द से ही अव्यन्त रलायनीय है। हेलाराज का क्यन है कि पत्रज्ञाल ने महामाण्य में जो यह वहा है कि डब्य नित्य और आकृति अनित्य है। आकृति बत्तती रहती है, डब्य बही रहता है, यह पत्रव्जाल का क्यम संग्रह प्रत्य में कहें गए आवार्य व्याहि के मत का अनुवाद मात्र है। हेलाराज बाक्य 3, पु० दह।

हेलारान कहते हैं कि इन्त्र हो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा ज्याबहारिक। उन्त्रं च द्विविधे, पारमार्थिक सन्त्रिवहारिक च ( हेलाराज, वास्य०, ३ प्० =४ )।

इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द और अर्थ विषयक सब लोकिक व्यवहार चलता है। व्यावहारिक अवस्था में स्मृत रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का महत्त्व होता है।

च्यावहारिक पक्ष-मर्वृहीर ने उच्च के इस व्यावहारिक राज्यकोण का प्रयक् प्रच्य समुरेश (वाक्य० ३ पृ० १३६ से १४४) में वर्णन किया है और उच्च का लत्तण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, 'यह है" इस प्रकार वस्तुसंकेतक सर्वेगाम का प्रयोग होता है, उस अय्यं को द्रव्य कहते हैं। वह विशेषण रूप में विविचत रहता है। हेलाराज ने इसको संचेष में विवा है कि "इहं तत्" (यह है) इस प्रकार सर्वेनाम के द्वारा वोचन के योग्य को द्रव्य कहते हैं। (हेलाराज वाक्य० ३, ५० १४१)।

इदं तदिति सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्यं द्रव्यम्। हेलाराजः।

परमार्चिक पक्ष—हेलाराज का कथन है कि अर्ज हिर ने जाति समुद्देश में जो आचार्च वाजप्यायन के वर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्यारया की है, कह जाति रूप पदार्थ विशेषस् रूप है और व्याहि ने जो परार्थ हव्य को बताया है, यह द्रव्य उसका दिशोष्य है। अर्त हिर द्रव्य की पारमार्थिक व्यास्ता करते हुए कहते हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, हारीर और वस्त्व, ये द्रव्य के पर्याययाची शब्द हैं। यह द्रव्य तिस्य है।

> श्रात्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तस्वमित्यपि । द्वव्यमित्यस्य पर्यायास्त्रच्च नित्यमिति स्मृतम् ॥ वाक्य०३, दु॰ ८५ ।

हैलाराज ने इसकी व्याच्या में लिएता है कि खड़ैतवादी आत्मा राब्द के डारा उस इच्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योगाधि से पृथक् होकर तेजोमय मकाशमान इच्य है वही शहरों का आर्थ है। बौद्ध दार्शनिक चस्तु (स्वक्त्रणातक) को डैतवादी स्वमाय की प्रकृतिवादो शरीर को और चार्वाक चार भूत तस्य को इच्य कहते हैं। इन सब शहरों के डारा पारमार्थिक रूप में एक ही वस्तु कही जाती है।

असत्य आकार फेनल योग का साधन—सारे मध्यों का जो पारमाधिक तत्त्व है, उसका साज्ञात एमर्ग नहीं किया जा सकता है। सत्य परतु का असत्य आकारों से निरम्बर होजा है। असत्य उपाधि से युक्त सारे सान्द्रों से सस्य प्रव्य (म्रह्म) का बोध कराया जाता है। जिस मकार सुवर्ष के आभूम्पर्णों का आकार अतित्य है, किन्तु गुद्धतत्त्व सुनर्ख ही विधिन आकार युक्त आभूम्पर्णे के द्वारा कहा जाता है। यास्य॰ ३, ए० दह से द७।

दो तच्य नहीं हैं — मर्च हार कहते हैं कि प्राचीन ऋषियों का सत है कि वस्त और अवस्य में कोई मेद नहीं हैं। वस्त्य को ही अधिचाररीलता से अवस्य समम्म लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अदैत सत में सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं। इसको पृथक् मानने पर अदैत की हानि होती है। पारमार्थिक दृष्टि से एक और अदितीय ब्रह्म ही है। पदार्च और परमार्च दोनों है, वही सारे राव्दों का वाच्य है। सारे राव्दों की विद्या ( वस्त, सार ) वही है। शब्द उससे प्रयक्त नहीं है। अप्रयक् होने पर भी राव्दों का उस परब्रहा से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्याओं का सम्बन्ध होता है। हेलाराज।

> विद्या सा सर्वश्चनां शन्दाह्य न पृथक् ततः । श्चपृथक्ते च सम्बन्धस्तयोर्ननात्मनोरिव ॥ बाक्य॰ ३, पु॰ ६३ ।

मर्गृहिर ने जो ब्यांडि के द्रव्य की श्रानिर्वचनीयता की व्याख्या की है, उसकी तुलता माहित्योपिनयद् वया ईरोोपिनयद् की श्रत्यन्त गृह श्रीर रहस्यात्मक श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतियोज है, वह साविर्वाल नहीं है। वह दूर है, वह सबीप है। वह सबके श्रन्यर है, वह सबके बाहर है।

तदेवित तभैजीत तदुर्रे तद्बन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ यज्ञ• ४०, ४।

मांद्रस्य उपनिपद् ने परमहा की पारमार्थिक अनिर्वचनीय अवस्था का वर्षन करते हुए कहा है कि वह अन्तः प्रजा अर्थान् अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, वह वहिः प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर वाहर दोनों और प्रजा वाला नहीं है, न क्लाप्ट प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है और न प्रज्ञा रिवर है। यह फरप्ट है, अव्यवदार्य है। अपाछ है, उसका कोई लक्ष्य (चित्र) नहीं है, यह अपित्य है, अवर्णनीय है। वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिमका सार है। जहाँ प्रपंच रान्त है जाते हैं। शान्त है। शान्त हैं। शान्त है। शान्त हैं। शान्त हैं। शान्त हैं। शान्त हैं। शान्त हैं। शान्त है। शान्त हैं। शान्

## मीमांसकों का मत

जातिवादी जैमिनि का मत - बैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसाद्रह (१, ३, ३० से ३४) षाठ्यतिवाद का समर्थन किया है खीर व्यक्तिवाद का खरडन किया है। बैमिनि का कथन है कि प्रभोग खौर किया को देखकर खर्य की एकता को मानना पड़ता है। खर्थांत् राज्द का खर्य जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में भी जाति खिनमक रूप से रहती है, इन्य को मानकर राह्द का प्रयोग नहीं होता है। एक ही राज्द खन्य ब्लक्ति के जिए भी देखा जाता है। राब्द का खर्य जाता है। है, क्योंकि खाइति को मानकर ही कियाएँ होती हैं। यदि यह परन किया जाय कि जाति को मानने पर भी काम तो इन्य में ही होते हैं, अता इन्य को ही पदार्य मानना पाहिए खौर यह तुन्हारे मत मे हैं नहीं। इनका उत्तर चैमिनि देते हैं कि किया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक् नहीं है, श्रपितु श्रविभक्त है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३४।

त्रीमिनि के उक्त कथन से सप्ट है कि उनके मतानुसार शब्द क्यक्ति का ही बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी वोध कराता है। जाति में राष्ट्रि मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्त्रीकार नहीं करते हैं। जाति होर व्यक्ति में अविनामान सन्त्रन्य है। व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति में व्यक्ति।

जातिराधितवादी कुमारिलभेट्ट—कुमारिलमेट्ट के रलोकवार्तिक के बाकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्त का बहुत विस्तार्स प्रतिपादन किया है। जयन्त ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में (पूण्ठ २०१ से २६८) कुमारिल के मत की ब्रालोचना की है और मीमांसकों के जामिनत जातिवाद का रायडन किया है। गोगेरा ने तत्त्वचिन्तामिल के शब्दबर्ख के जातिकाद प्रवस्त में (पूण्ठ १४६ से ४६१) वथा गदाधर मट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काएड में (पूण्ठ १४६ से ४६१) कुमारिलमट्ट, प्रमाकर, मच्डनायार्थ, श्रीवर के मतों का निरुप्ण करके उनके मत का खणडन करने क्यायिकों के मत की स्थापना की है। उनके मतों का संत्रेष में वर्णन निम्न है:

कुमारिलमट्ट के मत का गंगेश ने बल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, ऐसा मानने मे ही लायव है। ज्यक्ति का ज्ञान आचेष से हो जाता है।

मद्दमते तु जातिरेव शक्या लाधवात्, व्यक्तिस्त्वाचेपलम्या । तत्त्व० प्र० ४७६ ।

गदायर ने शक्तियाद में कुमारिल के मत का वर्षन करते हुए लिया है कि पद से व्यक्ति का रमरण यह अनुभव वहीं होता है, किन्तु खासेप से ही व्यक्ति का झान होता है। आसेप करने वाली जाति ही है। आसेप अनुमान या अर्थापि का विषय है। शाक्तियह पुठ १८३।

यहाँ पर आनना जीवत है कि कुमारिल के मतानुसार खर्यांपति भी एक पृथक् प्रमाण है। इरिहरताय ने शक्तिवह की व्यास्था में खर्यापित का प्रसिद्ध वह हिएए देकर उसकी स्पष्ट किया है। "पीनो देवदची दिवा न युंक्ते" (मोटा देवदच दिव में नहीं खाता है) इसरा पहले साज्योध यह होता है कि दिन में भोजन करने वाला मोटा देवदच किन्तु किनु वाह में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन न करने वाला मोटा देवदच कि राज के मोटा नहीं ही सकता है। इससे खर्यापित अर्थ ( अर्थात खींचित्य के आदार पर आपित अर्थान मान का समम्कता) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदच राजि में भोजन करता है। इसी प्रकार राज्य से जाता जाता है कि मोटा देवदच राजि में भोजन करता है। इसी प्रकार राज्य से जाति का बोध होता है और अर्थापित से स्थित का मान होता है।

अर्यापित से अर्यक्षान का स्तएडन—यहाँ यह भी जान तेना डिवर है कि सुने हुए शब्द से अर्यापित के द्वारा अर्यक्षान का जो प्रकार मीमासकों ने बताया है, उसको मतृहिर ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुवित बताकर उसका रायहत कि ता है। मतृहिर ने अतायोपितवाट के समर्थकों का मत वर्णन दिया है कि राज (आत्यात या नाम) केवल अपने अर्थ को प्रकाशित कर के आकासायुक्त अवस्था में ही निग्न हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ अर्थापित के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थित करता है उससे शक्यार्य का हात पूर्ण होता है।

स्वार्यमात्र प्रकाश्यासी सामाहो विनिवर्तते। ऋर्यस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयतिसन्निधिम्॥

बाक्यः २,३४०।

महृहिरि और पुर्व्यान ने इसका खरडन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त का जो बनाइरख अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, ऋत शुतार्थापत्तिवाद युक्त नहीं है। वे चार मकार यह हो सकते हैं, शब्त के द्वारा शब्द का आचेप, अर्थ के द्वारा रान्द् का आहेप, शब्द के द्वारा अर्थ का आहेर और अर्थ के द्वारा अर्थ का आचेर । शब्द के द्वारा शब्द का आचेर युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि अपने अर्थ के प्रतिपादन के लिए ही राज्य का त्रान्तेप हो सकता है, जन्य वर्ष के प्रतिपादन के तिए राज का आक्षेप नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अर्थ के द्वारा राज का आदेर किया जाएगा तो यह भी युक्तिसगत नहीं है। अन्य राज के अर्थ की शाजान्तर के साथ बाज्यबायकता नहीं है, खत अर्थ से खन्य शाज का श्रान्तेप नहीं किया जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि बद्दारित शास के द्वारा श्रुवार्यापत्ति के अनुसार कल्पिव राज्य के वाच्य क्षर्य का श्रात्तेप किया जाएगा वो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शान्त्र के द्वारा शान्त्रतर के वाच्य अधे का साह-चर्य नहीं हो सकता है। उन दोनों से वाच्य बाचक माव सन्वन्य नहीं है। श्रतः शाद से भी अर्थ का आदेश नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अर्थ के द्वारा अर्थ का आचेन किया जाएगा तो यह सप्ट रूप से अनुमान ही है। यह ऋर्य शाद्ध का अर्थ नहीं होगा, अतः शाद्ध की एक्ता को छोडना पडेगा । चतुर्य-पत्त युक्ति के द्वारा असात नहीं है, अतः मर्तुहरि ने इसका खरडन नहीं किया है। ऋतएव एक पत्र में श्रुतार्थापित से शादान्तर का आदिए करके वास्यार्थ का ज्ञान, यह मीमासकों का प्रकार श्रदारखीय नहीं है। वैयाकरणों का मत है कि एक पद हो शञ्जान्तर के साथ सन्दन्ध के जिना हो प्रकरण आदि के अनुसार उन उन विशेष अर्थों का बोध कराने में समर्थ है, यही मत उपादेय है । पुरवराज ।

पारार्थ्यस्याविशिष्टत्वाज्ञ शव्टाच्छ्टदस्रिज्ञिः। नार्थोच्छुट्दस्य साम्रियं न शब्दादर्यसम्लिधः॥

वास्य॰ २, ३४१ ।

पकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेख प्रकरखादिवशात् वत्तदर्थप्रत्यायन-निपुर्वाभरयेव मन्तस्यम् । पुरुवराज ।

मत्येक द्वान व्यावृत्ति श्रीर श्रातृत्यात्मक कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के प्राकृतिवाद में इस वात का निरूपक किया है कि प्रत्येक द्वान व्यावृत्ति श्रीर अनुवृद्धस्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो रक्तप नहीं माने जाएँ गे, तब तक व्यावृत्ति श्रीर श्रातृत्वि साथ नहीं हो सकती है।

वस्तुवृद्धिर्हि सर्वत्र व्याष्ट्रस्यनुगमातिमकः। जायते द्वयात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति॥

प्लोक॰ आकृति**॰ ४**।

हुमारिल का भाव यह है कि विद वौदों के अनुसार हान को स्वलच्या ( हानरूप) मानेंगे तो जाित की सिद्धि नहीं हो सकती और यिद वेदानित्यों के तुल्य केवल सामान्य ( जाित ) को ही मानेंगे तो अन्य की ब्याइनि उससे नहीं हो सकती है। प्रत्येक हान में एक अरा रहता है अतुष्टित का, जैसे गाय के हान की अतुष्टित का अंदा है कि प्रत्येक गाय अर्थात् गाय जातिमात्र में उस हान की अतुष्टित। व्याद्वित को अंदा है इस हान की अत्रेस गाय के हान की अत्र भाव के हात की भाग जाय। अत्र ही का विद्याद्वित। अनुष्टित के लिए आवश्यक है कि जाित को माना जाय। अत्र पर्याद्वित। अनुष्टित के लिए आवश्यक है कि जाित को माना जाय। अत्र पर्याद्वित। इस होते कि का मात्र स्थाद करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति को मानने पर का कि तर्यो मानने पर का कि तर्दी होगा, अज्ञ आदि और केवल जाित को मानने पर ह्यादि का हात नहीं होगा, अज्ञ आदि और केवल दोनों रूपों से युक्त हात होता है। गायामंत्री, पर २०४।

इस पर यह परन उठ सकता है कि एक ही झान जाति और व्यक्ति होनों रूप से फैसे हो सकता है। इनमें से एक को सत्य और दूसरे को अमत्य मानता चाहिय । इसका ज्वार हुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति होनों में से एक का भी झान अमपूर्ण नहीं है। और नहीं भीए रूप से होता है। होनों ही झान सत्य और टट हैं। अमझान आन्विवादियों को ही होता है। भीमांसकों को नहीं।

> न चाप्पन्यतरा भ्रान्तिरुपचारेण गम्यते । दृदत्वात् सर्वदा श्रुद्ध भ्रान्तिस्ततद् भ्रान्तिवादिनाम् ।

म्लोक० आरुति० ७ । सतः कुमारिल का मत है कि त तो व्यक्तिको नष्टक्रके जाति का झान होता है खार न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है। विरोध न होते के कारण एक ही समय में जाति खौर व्यक्ति दोनों का ही बोब होता है। जयन्त, न्याय० पु० २७४।

दिविध ज्ञान का सर्व्यन — जयन्त ने इसका स्वरहन करते हुए कहा है कि कुमारित ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छीनहीं प्रतीत होती है। वही जाति है, वही अर्जि होती है। वही जाति है, वही अर्जि है वही एक है, वही अनेक है। वहीं नित्य है, वहीं अनित्य है। वहीं है। वहीं की स्वर्त कहने हो। ऐसी बात कहने हो। ऐसी बात कहने से भी शोभा नहीं देती है। वित्वकी बुद्धि विचित्र करपनाओं से बहती हुई होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं। एक ही बल्तु नाना रूपों बाती नहीं हो सकती है। न्यायमंत्री, पू० २०४ से २०४।

जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत—गदाधर ने शिक्षवाद में प्रभाकर के अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि राज्य से जाति में शिक्ष का झान होता है। उस झान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। किंदि व्यक्ति के विषय में शाज्यकार के विषय में शाज्यकार के विषय में शाज्यकार के स्मरण नहीं है। यहाँ पर यह स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकण का झान सक्सव नहीं है। यहाँ पर यह प्रग्त उठ सकता है कि व्यक्ति के सन्वन्य का झान व होने से व्यक्ति क्यां का उद्बेश मान नहीं होगा और व्यक्ति का सम्यण अवन्यव होगा। इसका समाधान प्रभाकर ने किया है कि व्यक्ति के तिना विश्व वनाए हुए गाय आदि जाति का झान असम्भव है। कात गाय जाति का उद्योधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्वेश स्वत है। कि वह के देशकर बद्वोधक के बत्त की कल्पना की जाती है। शक्ति मान १९ १६०।

प्राप्ताकरास्तु, जातिरािकज्ञानादेव जातिप्रकारेण न्यकोः स्मरणं शान्दः योगस्य, न तु निर्विकत्यकरुपं जातिस्मरण् निर्विकत्यकानस्युपगपात् । श्रीपनाद प्०१६०।

भंगेरा ने तस्विचन्तामिए में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लंस करते हुए लिसा है कि यदाप लाना खाड़ि ब्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति मानना उचित था, किन्तु खनन्त्रता और खनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति का प्रदर्श नहीं मान सकते हैं। तस्व० शत्कृ० ५० ५१%।

अनन्तवा का माब यह है कि एक जावि में असंख्यों ब्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति में शक्ति मानते हैं तो असंद्यों व्यक्तियों में एयक्-पूयक् शक्ति का बोध कराना पढ़ेगा। अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का झान होने पर अस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का झान होता है, अतः व्यक्ति में भी अस शब्द की शक्ति का झान होता है, अतः व्यक्तिया में अनुनत्तवा और अनियमता वा बोध आवा है।

सातिराक्तितादी श्रीकर का मत - गंगेश श्रीर गदाघर ने श्रीकर के मत का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, श्रवएव आविवायक पद से जाति का बोध तो शाब्दबोध है श्रीर व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती।

श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात् जातेरनुमवः शान्दो व्यक्तेरीपादानिकः श्रयक्य-स्वादिति, तत्त्व० शन्द० पु० ४६६ ।

पतेन जातिवाचकपदाञ्जातियोधः शान्दः व्यक्तियोधस्त्वौपा दानिक पवेति श्रीकामतमनुषादेयमः । शक्तिबाद, पु० १८६ ।

गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का उत्तरक किया है कि जाति के द्वारा व्यक्ति की वपादान रूप से कल्पना भी अर्थोपित ही है। अदः इसमें कुमारिल के मत से कोई विग्रेपदा नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के उत्तरक में दी गई हैं, वहीं यहाँ भी लागू होती हैं। शक्तिवाद, पृ०१ व्हा

जातिश्वित्तवादी मंडनाचार्य का मत — गंगेश और गदाघर ने मरडना-चार्य के मत का उन्लेख करते हुए लिला है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बीध होता है, आहोप आदि के द्वारा नहीं। व्यक्ति का शब्द से बीध होने में व्यक्ति में शक्ति का अभाव नोई वियुनस्य कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्त्णा शक्ति के द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबीध की सिद्धि हो जाती है। अतरब मंडनाचार्य ने कहा है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बीध नहीं करना पाहता है, क्योंकि जाति नित्य है। लक्त्णा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। सत्ता और अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं। वस्विन्तामणि, शब्द० पु॰ ४००।

> जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि धरिचद् विवज्ञति । नित्यत्वारतस्यमाणाया व्यक्तेश्ते हि विशेषणे ॥ शक्तिबाद, पु० १८० ।

## नेयायिकों का मत

गीतम मुनि से न्याय इरोन में (२, २, १६ से ६६) जाति, आठति और न्यकि तीनों को पद वा अर्थ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद वा अर्थ स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक मे भी शक्ति का तिरस्तार नहीं किया जा सकता है।

् व्यक्ष्याहतिज्ञातयम्तु पदार्याः । न्यायस्य, २, २, ६३ । गदापर भट्ट—गदायर ने बीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुप लिसा है कि गाय आदि शन्दों से उसके आकार विशोध का झान अनुभवसिद्ध है। आकार भी जाति के सदश ही शब्द का वाच्ये है। यद्यि आकार वाच्य है, परन्तु शहद की प्रदुक्ति का निमत्ता नहीं है, क्योंकि साम्रात सम्बन्ध से बाच्य रूप शृत्ति का उसमें अभाव है। आकार अवयव संयोध रूप है उसकी जाति में समाताधिकरणता के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आकृति दोनों में से एक को झोड़कर दूसरे का ज्ञात नहीं हो सकता है, अब लाधव मानकर जाति और आकृति दोनों से लाए आकृति दोनों से अप का साम्रात प्रदेश है। अस्त स्वाध की स्वत् अपने स्वत्य स्वयं स्ययं स्वयं स

एक को विशेष्य और दूसरे को विशोषण मानकर एक में शक्ति को मानना ठीक नहीं है। विशेष्य विशोषण भाव मानने पर किसको विशोषण और किसको विशोष्य माने, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर माने आदि के झान में साचाल जाति और आहित दोनों प्रकार का झान अनुभय सिद्ध है। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति पर ही रहती है, अतः गीतम सुनि ने जयपुंक सुत्र में पहार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयोग किया है बहुवचनान्त नहीं। शक्तिवाद पु० १७१ से १७२।

जयन्त भट्ट - जयन्त ने ज्यर्नुक सूत्र को सस्ट करते हुए इस बात परध्यान आकृष्य किया है कि सूत्र में "तु" शब्द विरोषण रूप अर्थ को बताता है। गुण और प्रधान भाव नियम से शब्दाय होता है। ताति और आकृष्ति से चिरिष्ट व्यक्ति पहार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयोग मे जाति की प्रधानता रहती है और व्यक्ति गीय रहता है। जैसे "गीर्न पदा सम्बद्ध्या" (गाय को पिर से नहीं झूना चाहिए), में गाय जाति मात्र में निषेच जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की प्रधानता रहती है और जाति गीय हो। जाती है। कैसे "गां मुंच" (गाय को विष् में) प्रयोग किसी निरिष्त व्यक्ति को लह्य में हों) "गां बयान" (गाय को वांच हो) प्रयोग किसी निरिष्त व्यक्ति को लह्य में एक्त्र क्या गया है। कहीं पर आकार को प्रधानता रहती है और व्यक्ति गीय रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है। जैसे "पिष्टकम्प्योगाय: क्रियन्तामिति" (पाठी की गाय वनाओ) में जाति सर्वत्र विषयमान होने पर भी पीठी की गाय में राक्ति नहीं है। इसे प्रकार अस्व आदि सच्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और कहीं आकार ही मुख्य रहता है, जन्य गीस। न्यायमंत्ररी, पंचम आहिक, पुष्ट स्था

वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति श्रीर व्यक्ति दोनों को पद का श्रार्य मानते हैं। इस विषय में उनका मत कोई विरोधा-स्मक नहीं है, श्रापतु जाति श्रीर व्यक्ति का क्या स्वरूप है श्रीर उनका किस व्यर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन

₹₹5

प्रकार समन्त्रय है, यह बन्होंने सिद्ध एव प्रतिपादित किया है। जाति और व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भव हरि द्वारा बाजप्यायन के आर्रितवाद तथा न्यांडि के द्रन्यवाद के सप्टीकर्ण में जैसा दिया गया है, बही वैयाकर्सों

का मत है और वही उनका अभीप्ट है।

#### अध्याय =

## वाक्य और वाक्यार्थ

शब्द और अर्थ तबा पद और पहार्थ के बिपय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है। बाक्य बाक्यार्थ के विषय में दार्शनिकों और वैयाजरखों मे पर्वाप्त मतमेद है। भर्च हिर ने बाक्य और बाक्यार्थ का जो दार्शनिक रूप रखा है, उसके विवेचन से पूर्व भर्च हिर का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आयरयक है।

भर्ष हिरि का अभीन्य यह है कि पाश्चिन और प्रवक्षित सन्द को नित्य मानते ये। सन्द ही एक नित्य अलएड और अद्वितीय मीलिक वस्त्व है। लीकिक व्यव-हार में जिसको ध्विन कहते हैं, वह इस सन्द का ही विवर्त या परिएगाम है। अव्यव्यान का ही दूसरा नाम अर्थ है। अर्थ राव्य का ही विकास, विस्तार या विव-राय्वों में उसको यह कह धकते हैं राज्यार्थ राज्य का ही विकास, विस्तार या विव-राय्व है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्कोटबाद की सुच्टि हुई। इसको सिद्ध करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक वह कि मीलिक बाव की बवाकर उसका विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बवाकर उसके मूल में निहित वास्त्रविक तस्त्व को सिद्ध करना। प्रयम प्रकार का विस्तृत विदरपा श्रियम कराया में किया लाया। यहाँ पर वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में अन्य दर्शों ने वाक्य को अस्त्रव्य मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खपडन करने से विषय सम्द होता है।

आठ पकार के सार्थक शब्द— साक्य और वाक्यार्थ के यूल में प्ररत्य वह है कि मार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह अखबर है या खरड़नीय, वह एक है या अनेक। एक और नित्यवादी हैं और दूसरी और अनित्यवादी। नित्यवादियों में भी कई मत्येच हैं, एक जैतवादी हैं दूसरे हैं वाबी और तीसरे अहैं तवादी। इसको आठ रूप में रक्या जा सकता है, १, प्रत्येक वर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद सार्थक होता है, ३, प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक होता है, ४, पद का विमा-जन सार्यक नहीं है, अपितु अखरड़ पद ही सार्थक होता है, ४, पद के विभाग सार्यक नहीं हो, अपितु वाक्य अखरड़ होता है, अबरड़ वाक्य ही सार्थक है। प्रयम तीन विमान भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ऑन टूसरे अनित्य- बादी। ६, श्रनित्ववर्ष सार्यक नहीं होते हैं, श्रवितु नित्ववर्ष मार्यक होते हैं। ७, श्रनित्वपद मार्यक नहीं होते हैं, श्रवितु नित्वपद मार्यक होते हैं। =, श्रनित्व-वाह्य मार्यक नहीं होते हैं, श्रवितु नित्ववाह्य सार्यक होने हैं।

विषयं का स्पर्टीकरण – व्यर्कुक ब्राठ विमानों में वैवाकरण समन्त दर्शनों को विमाजित कर देते हैं। इन ब्राठ विमानों के पारिमापिक नाम निन्न हैं। १, वर्णकोट २, पदस्तोट, ३ वाकान्कोट, ४, ब्रह्मटवदस्तोट,४, ब्रह्मएवाक्य — स्त्रोट, ६, वर्णजातिस्त्रोट, ७, पद्वातिस्त्रोट, =, ब्राक्यजातिस्त्रोट।

भवूं हीर हा भाव स्वयः सनम्जे के निए इस्त राजों के स्थान पर इत्तीति के राहर स्व देने से बात मात्र हो राती है। वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पर के स्थान पर जीव या जीवाता, वाक्य के स्थान पर इंस्वर, परमात्मा या अग्र राष्ट्र स्व देने से उक्त का भाव निल होता है.—१, प्रकृतिवाद कीर सीहित्वाद — प्रकृति सार्थक है। २, प्रकृति नहीं, जीव नहीं व्यक्ति हो हो २, प्रकृति नहीं, जीव नहीं व्यक्ति हो है। २, प्रकृति नहीं, जीव नहीं व्यक्ति इंस्वर या बहा सार्थक है। १, जीवाना एक है, अत्वरद है, वही मार्थक है। ४, इंस्वर या बहा सार्थक है। १, जीवाना एक है, अत्वरद है, वही मार्थक है। ४, इंस्वर या बहा सार्थक है। १, जीवाना एक है, अत्वरद है, वही मार्थक है। इ, जीवाना एक हो, जावित कीरों, जिल्हा कार्यक हो। सार्थक है। कीरों कीर

#### बाक्य का लक्षण

कात्पापन और पत्कालि—कात्यापन और पञ्चलि ने प्राचीन त्राचार्यों के विभिन्न लक्ष्मों का संग्रह करते हुए वाक्य के बार सक्ष्मर किये हैं। ( महा॰ २, १, १ )।

१, 'आक्वार्त साध्ययकारकविशेषण् वाक्यम्" वाक्य का लक्क्य यह है कि दममें क्रिया हो, उनके साथ कव्यय, कारक और विशेषण्ये में एक या सभी रह मत्ने हैं। वैदे 'उदित' ( कॅबी व्यक्ति से पड़ता है) यह एक वाक्य है, इसमें एक किया और एक अध्यय हैं। 'आहेन उपति' ('चवत पशाता है) एक वाक्य हैं, इसमें एक किया और एक कारक कर्ने हैं। 'ओहने मृष्ट विशाई पचता' (वाबत को एड और सच्चता से पढ़ाता है) में एक वाक्य में किया, कारक, कव्यय और विशेषण्य मुसी हैं।

२, "सिक्रियविग्रेपर्यं च ' व्यर्पुक लक्षरा में किया विग्रेपरा को और मिन-लित करना चाहिए। चैसे.—"मुख्यु चचित" ( अच्छे प्रकार से पदाता है) में "मुख्य" कियाविग्रेपरा है।

३, "श्राल्यातं सविगेपलम्" उक लक्ष्य हो सीतन्त्र करके दवना दी तरण हरना चाहिए कि क्रिया नो बान्य् कहते हैं, रसके साथ कोई विगेपल हो । उपर जो अन्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब किया के विशेषण ही हैं। कैयर इसकी न्यास्या में कहते हैं कि यहाँ पर आस्यात शन्द का अर्थ क्रिया प्रधान है, अतः विकन्त के स्थान पर कृदन क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे "देवदचेन शयितन्यम्" (देवदच से सोता चाहिये) में क्रिया विकन्त न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य माना जाता है।

४, "प्रकृतिक्" एक विष्टन्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:— 'बृहि-बृहि" (वोलो, बोलो) केयर का क्यन है कि यहाँ पर एक शब्द प्क संस्था का नहीं, ऋषितु समान (सहरा) अर्थ का बाचक है अतः एकांबेक विक्वत वाक्य होना है। इस क्यन के कारण एक याक्य में एकार्थक हो विष्ठ न भी हो सकते हैं। कैयर ने उक्त लक्षण में वहुनीहि समास बताया है, अतः इसका अर्थ होना कि एकार्थक विष्ठन्त पह जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं।

पाणिनि का मत्— नागेश ने एकविङ्की ज्यारया में विचार किया है कि इस का सम्बन्ध में से आचार्य पाणिनि का क्या मत है। गागेश कहते हैं कि इस का मन्दान्य है कि पाणि, ने को "आरयार्व सिरोपण्य " सहण होता सिरोह्य है, क्यों कि करोंनि "दिवङ्गिक" (अप्टा० ५, १, २८) सूत्र में श्रतिङ्प पर को रस्ता है। स्वा है। स्वा है। का सर्थ है कि अतिहन्त के बाद विहन्त पर का अनुवाक्त होता है। कात्या-यन ने इस स्त्र में से अतिङ्प पर को अनर्थक बताया है और कहा है कि यहाँ पर नियम एक वाक्य के लिए बताय गए हैं, एक वाक्य में एक हो तिङन्त पर होता है, वो नहीं, अबत जब दो विहन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में अविह् पर रताया निर्यंक है।

#### न च समानवाक्ये हे तिउन्ते सः। महा॰ =,१,२०।

पाणिनि के अतिकृपद के रातने से जात होता है कि वह एक वाक्य में एक से अधिक तिकृत पद का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :—"पपति भवति । पाक होता है। लौकिक अयोग में पाकोभवति के स्थान पर "पपति" का भी प्रयोग पहते होता है। लौकिक अयोग में पाकोभवति के स्थान पर "पपति" का भी अयोग पहते होता या, अत. नागेरा कहते हैं कि पाणिनि को वही अभीप्ट है। "कारपा के कियोग्य" में किवोश्य के कुषक कर्क का भाव पह है कि वाक्य में आकांचा होनी चाहिए। आक्यात पद रातने का भाव यह है कि वाक्य में किया की भागता होनी चाहिए। अवः हदन्त पद से मुक "त्वा शिवल्यम्" (तुमें सोता चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया जायगा। सिवरोपण्य का अर्थ यह है कि साचात या परम्परा से जो विशेष्ण होता है उसके सहित (कियाप्रधान) को वाक्य कहते हैं। नागेरा, महा० -, १, २८।

पतञ्जलि का मत—पहले लिखा जा चुका है कि पाखिनि श्रीर पवखलि बान्यरकोट के समर्थक हैं। पवखलि ने 'समर्थः पदविधः' (महा० २, १, १) सूत्र में पाखिनि का श्रीर श्रवना मन्तरुय निम्नरूप से सप्ट किया है। मौलिकरूप से दो पत्त हैं एक वृत्तिपत्त और दसरा श्रवृत्तिपत्त । ये दोनों स्वासाविक हैं:- वाक्य श्रीर समास । जो शृचि को स्वामाविक मानते हैं, श्रशुत्तिपत्त (नित्य शब्दवाद) को मानते हैं, वे समास को ित्य मानते हैं। इस पत्त के निरूपण को एकायीमाय समास कहते हैं। जो वृत्तिपच् को अर्थात् शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का सन्या करते हैं कि जिससे दूसरे अर्थ का वीध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्तिपत्त को हो प्रकार सेरकरम जा सकता है। अहत्तवार्थावृत्ति श्रीर श्रजहत्त्वार्था-वृति। जहत्त्वार्था का अर्थ है जहाँ पर राज्य अपने अर्थ को छोड़ देता है। अजहत्त्वार्थी वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ना है। वृति पत्त में जहत्त्वार्था पत्त का कथन है कि "सघ। तत्यैकत्वपर्थ" समृह का अर्थ है पकता. त्रतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरंप शब्द का प्रयोग एरवचन में किया जाता है। अन्यों ना मत है कि परस्पर व्यपेत्रा को सामर्थ्य कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांचा नहीं होती है अत व्यपेत्ता का अर्थ है दो अर्थों की परस्पर आकात्ता। जैसे -- 'राहा: पुरुप.' (राजा का पुरुष) कहने पर राजा पुरुष की ऋषेता करता है कि यह मेरा है। पुरुप भी राजा की अपेता करता है कि मैं इसका हूं। दोनों के इस अपेता रूपी सम्बन्ध का बोध पण्डी विभक्ति कराती है। इस पत्त को व्यवेदासामध्ये कहते हैं। महा०२,१,१।

पत्झिलि ने होनों पत्तों पर विचार करके बाक्य की व्यावया की है, तथा वाक्य, संज्ञा और समान वाक्य का अधिकार होनों को स्वीकार करने की आवश्य-पता बताई है। इस पर पत्झिल ने यह लिखा है कि आज यह अपूर्व बात की जा रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार। वह अञ्जीचित प्रतीत होता है, क्योंकि रिवा करने से सारे तियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे। उनकी आचार्य (कार्यायम) मित्रवा के माब से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और समानवाक्य को भी। भाव वह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिए और समानवाक्य को भी। भाव वह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिए और

उसमें आगे महायात्रय को भी। वाक्य भी महावाक्य का खाँग है।

स चावर्यं वास्यसंज्ञा वक्तत्र्या, समानतावास्थाचित्राररय।

महा० २, १, १।

भर्तृ हैरि तथा पुण्यराज ने ( वाक्य॰ २, ६ ) मे उल्लेख किया है कि पाणिनि ने तो अविद् पट ( अपटा॰ ८, १, २८ ) रक्या है, उमसे पाणिनि का सिद्धान्त ज्ञात होता है कि वे पर अवग्रह वाक्य को मानते थे। पुण्यराज ने पत्रज्ञिल का वाक्य उद्धृत निया है कि वेद पदकारों के पीढ़े नहीं चलते हैं, पटकारों को वेद के अजुसार चलना चाहिए।

न् सत्त्र्णेन पदकारा श्रनुप्रत्यां. षद्कारैनीमलज्ञलमनुबर्त्यम् । वास्य० २, ४= १

इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अर्थ है जो पढ़ों को करते हैं जैसे प्रातिशाल्य, और, व्यानरण श्रादि के कर्ता। यदि पद सत्य होते तो वह स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पटकारों की क्या आवश्यकता। अत पतञ्जलि का पदः कार शब्द रसना असंगत होता । पतञ्जनि ने अतएव कहा है कि हम मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक असरह वाक्य है। पदों का विभाग अविद्वानों की ज्ञान कराने के लिए है. वह कश्चित है।

श्राह चैत्रं माध्यकारः। तद्स्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमिननस्वमावकं

बाक्यम् । तदबुध रोधनाय पद्विभागः काल्पत इति । पुण्यराज ।

पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्जलि का ऋखएडवास्य-स्पोट पहररीकृत है। मतृहिर का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थान स्पोट-वादियों का सत है कि वाक्य अराएड और विभिन्न होता है, उसमें से पटमेट किए जाते हैं, किन्तु ये भेड बस्तुत. काल्पनिक ही होते हैं। अतएर पहवाड भी काल्पनिक है।

श्रमेदपूर्वका मेदा कल्पिता वाक्यवादिमि । वाक्य० २, ४=। स्वनारस्य भाष्यकारस्य चालग्डपन्नोऽभिरचितः। पुण्यराजः।।

कात्पायन का मत-जैसा कि उपर लिया गया है कि कात्पायन बाक्य और समान वाक्य हो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पह-स्कोट और वाक्यस्कोट, अपरमझ श्रीर परमझ, देा सत्ताओं को सीकार करते हैं। अतएय भृष्ट्र हिर और पुरवराज ने उल्लंख किया है कि कात्यायन को भेदपत्त ही कचिकर है।

शन्दानां भेदपक्त पवं वार्तिकनारस्याभिरचित इति । पुण्यराज । वाक्यः २. १०४

नैयायिकों का मत--त्यायमाप्यकार वात्स्यायन ने नैयायिकों के मता-मुसार वाक्य में अर्थवीयकवा को सिद्ध करते हुए लिया है कि साकान पदेंगे के समूह की वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का बीय कराने मे समर्थ होता है।

बहाँ पर पर शहर से सुबन्त और तिहन्त दोनों का ही प्रहर्ण है। नागेश ने बात्म्यायन के उन्त कथन के द्वारा नैयायिकों को मी वाश्यरकोट स्वीकार होना सिद्ध किया है। मंजूपा॰, पृ० १।

पदसम्हो वाक्यमर्थसमाती (समर्थम्)। मंजूपा, पृ० १ ।

नागेश ने (मजूषा पृ॰ ३४) न्यायमाध्यकार का उद्धरख दिया है कि व्याकरेश संकेत के ज्ञान के लिए, यह पडरूप वाशी का स्पर्टीकरण करता है और वाक्यात्मकराणी ( वाक्यस्मेट ) अर्थवीय की जनक है, इस वात का बोधक है।

जगदारा ने सञ्दरक्तिप्रकारिका में वाक्य का सत्त्वण किया है कि प्रावांता-युक्त राट्यों के समृह को वाक्य कहते हैं।

मिथः साकोत्तराञ्यस्यव्यूहो व,क्यं चतुर्विधम् । शन्दरास्ति० , दलोरः (३ ।

साहित्यकों का मत-विश्वनाथ ने साहित्यवर्षण में वावय का लक्षण किया है कि योग्यता, आक्रांका और आसीत्त से युक्त पदों के समृद्द की बास्य कहते हैं।

वान्यं स्याद् योग्यतानां ज्ञासत्तियुक्तः पदोश्चयः । सा० २, १ ।

योग्यता श्राफांसा खादि वान्य के श्रावंत्रान में साधन होते हैं। इनका नागेरा ने ( मंजूग पूठ ४८६--४३४ ) बिस्तार से वर्शन किया है । संस्थे में विरवनाथ ने बाक्य की न्यारया में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :--

१, योगयता का खर्य है कि पदायाँ के परस्तर सम्बन्ध में कोई वाधा नहीं होंनी चाहिये। भाव यह दे कि शब्द रेसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्तर योगयता हो कि उनमें परस्तर खर्य का अन्वय हो सके। यि केवल पढ़ों के ममूद की वाबय मानेंग को 'यहिना सिवावि'' आग से सींचता है) को भी वाषय मानेंग से वह योगयता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्तर अवय में वाधा होने से वादय मानेंग होने से वादय नहीं होगा।

2, आफ़ांता का अर्घ है कि पट्टों में परस्पर यह आकांता इच्छा होनी चाहिए कि वे एक समन्यय युक्त अर्घ को बता सकें। श्रांता की जिजासा को शान्त करना आक्तांता का फल है। श्रोंता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अस्य, युरुप व हाथी कहन से श्रांता की जिज्ञासा शान्त नहीं होनी है, पर्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांता नहीं है कि वे किसी एक अर्घ को बठावें।

रे, कार्साच का माय है कि वाक्य में शब्दों और क्षये की दिना व्यवधात के उपरिष्यति । पदार्थ की उपरियति में व्यवधात न होने पर भी वाक्य माना जाए तो "देयदत्त" राष्ट्र यहा गया खीर कल जाता है, कहते पर दोनी पदों की संगति हो जाती खीर "देयदत्त जाता है" यह कार्य जान होता है।

इनमें से आपांचा श्रीर योग्यता ये दोनों ऋर्य के धर्म हैं, गीएक्स से उनकी पदसमृह का धर्म कहा जाता है।

विरवनाय ने योग्यता,ष्मानांचा श्रीर ष्मासत्ति सेयुक्त वाक्यों केसनूह को महा-याक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के हो विभाग फिए हैं, एक वास्य श्रीर दूसरा महावाक्य । कुमारिस के वन्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया है कि ऐसे वाक्यों का, जो कि अपने अर्घ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अङ्गाद्गीभाव की अपेजा से फिर समन्वय होने पर एकबाक्यता हो जाती है, अर्घात् ऐसे वाक्यों का एक महावाक्य बनता है। एक बाक्य जैसे कोई एक रलोक और एक महा-वाक्य जैसे रामायण, महामारत, रचुवंश आदि पुस्तकें। साहित्यदर्पण, २, १।

नैयायिक राज्ययोघ में वात्यर्थ ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने के लिए घटन ने कहा है, इस प्रकार वात्यर्थज्ञान कारण होता है। तात्यर्थ का ज्ञान प्रकरण आदि के होता है। कारण वहाँ पर प्रकरण आदि को ज्ञान नहीं होता है कहाँ यह सन्येह होता है कि इस श्रान का यह कर्य है या वह। नागेश ने वैयाक करणों के सिद्धान्त के अनुसार वात्यर्थ को पृथक् मानने का राज्यक्र किया है। मंजूपा, पृ० १२६ – १२८ ।

अमर्रासंह का मत-अमर्रासंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्तण किया है कि धुनल या तिकन्त पहों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त किया को वाक्य कहते हैं। जानकेश ने राज्यशांकित्रकाशिका में अमर्रासंह के उक्त कह्मण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानवे में अतिक्यांति और अज्यानित बीच आते हैं।

> द्वपृतिडन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता । श्रमरकोश । द्वपृतिडन्तचयो नैत्रमतिव्याच्याविदोषातः । शब्द० इलोक १३ ।

नागेरा ने ( उचोत, महाभाष्य २, १, १) षमरसिंह के उक्त लक्त्य में "बर्" राख्य का "यदि" के अर्थ में प्रयोग वताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है कि यदि कियावाचक राज्द ( तिकन्त या कदन्त ) कारक से युक्त हो वो सुवन्त का ससूह, या तिकन्त का समूह या सुवन्त और तिकन्त का समूह यास्य कह्- लाता है। कारक तिकन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता। यहाँ पर समूह राख्य रखने का अभिप्राय यह है कि पक्त से अधिक होना चाहिए। पाणिन ने जो एक से अधिक तिकन्त का एक साम्य में होता सम्मव माता है, उसके लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... उद्योत, महा० २, १, १।

## जयन्तभट्ट का वाक्यार्य-विवेचन

जयन्तमह ने न्यायमंत्ररी के पंचम श्राहिक में (पृ० २००—३३६) वाक्य के श्रर्थ पर दार्शनिक दुष्टिकाय से विस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त ने वाक्यार्थ के त्रिपय में जिन हार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है, सनका सच्चैप में भाव निम्न हैं —

वाक्यार्थ के विषय मे विभिन्न मत-(१)वाक्य का अर्थ ज्ञान है (२) नाक्य में क्रिया मुख्य होती है अब क्रिया वाक्य का अर्थ है (३) विया की अपेना भी एल मुख्य होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अव फल वाक्य का अर्थ है। (४) फल की अपेता पुरुष (ईरवर) मुख्य है, क्योंकि किया का फल भी पुरुष में लिए होता है, अत बाक्य का अर्थ पुरुष है। (१) बाक्य का अर्थ भावना है। मावना का श्रर्थ है, मान्य अर्थात् इष्ट स्वर्ग श्रादि विषयक भावक ( कर्ता ) का व्यापार । (६) बाक्य वा श्रय राज्य मावना अर्थात् विधि है। यह राज्य का ब्यापार है। राजमाबना राज वाकार्य और राज का वाच्य है। (७) बाक्य का अर्थ नियोग है। नियोग का अभिप्राय है प्रेरणा। पारिएनि ने लिंडू के निमन्त्रण धामन्त्रण खादि जो खर्य बताए हैं, वे प्ररणा के ही धवान्तर भेड हैं। समान, हीन या उत्मध्य जैसे के लिए उसका प्रयोग दिया जाता है, उसी के ऋतुसार निमन्त्रण श्रामन्त्रस् श्रादि में भेद करके न्ययहार किया जाता है। प्रेपसा या प्रेरसा सब में विद्यमान रहती है। अत कहा गया है कि अन्तर्कता ( प्रेरणा ) शाद का अर्थ है। क्योंकि उसे कहीं पर नहीं छोडा जा सकता है। (=) बाक्य का अर्थ उद्योग है। यजेत (यहा करना चाहिए) झाहि त्रिधिलिड बाले शन्टों हे मुनने पर जो श्रात्मा ने सन्द विरोप होता है. उसे डचोग कहते हैं। जयन्त ने इस पर त्रिचार करते हुए कहा है कि भारमा के सम्दन का वाक्यार्थ मानने वालों का क्या श्रीम-प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि ज्ञात्मसन्द्रन का अर्थ पुद्धि है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिमा वास्य का अर्थ है, और कोई नई वात नहीं हैं। यदि ज्ञात्म-रपन्दन का अर्थ प्रयन्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम उद्योग हुआ। यदि इच्छा या द्वेप में से कोई एक है तो सुरा की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा यह इसका श्रर्य होगा। उस श्रवस्था में जो नैयायिकों का मत है कि फल बाक्य का अर्थ है, वही इसका अर्थ होगा। यदि आत्मस्पन्डन का अर्थ व्यापार, जैसा कि इमारिल मह मानते हैं, अर्थ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग है अनुष्ठान के याय प्रेरक बोई अर्थ, तो यह नियाग ही होता हैं। इसमें देवल न के रागान पर उपसमें वडल दिया गया है। बस्तु से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अन्त में जयन का क्यन है कि वास्य का उद्योग यह सर्वया अयुत्पूर्य यात है। (१) वाक्य का अर्थ प्रतिमा है। (१०) जयन्त ने अन्य मर्तों पा सरडन करके नैयायिकों के मतानुसार वाक्य का अर्थ पत्त को सिद्ध किया है।

जयन्त ने उक्त निवेचन के सच्य में ही निम्त मतों का भी उल्लेख दिया है।

(१) वाक्य का अर्थ वाह्य बस्तु नहीं हो सक्ती है अत पढ़ाय के साथ समर्ग का जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्यार्थ है। (२) पढ़ायों का परसर सम्बन्ध वास्तिक है, अत वाक्य का अर्थ नाह्य बस्तु ही है। (३) वाक्य का अर्थ व्यवस्थित है।

अर्थ क्यांन् अन्य की आहुनि है तैसे गुक्त राज्य के उच्चारण करने पर कृष्ण आहि की निजिस हो जाती है।

जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक श्रंश आगे मर्तृ हिर्र के वाक्यार्थ के विवेचन के वीच में यशास्त्रान दिया जायगा।

### वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भर्तु हरि का भत

बाक्य फें आठ लक्षरण—वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत है, जनका बहुत विस्तार से बिवेचन भर्वे हिर ने वाक्यपदीय के पूरे दितीय काण्ड में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने सक्त्य किये हैं, उनकी आठ मागों मैं विभक्त किया है। वाक्य के विषय में प्राचीन आचार्यों के आठ मत थे, वे निम्न हैं:—

श्चारयातरान्दः संघातो जातिः संघातवर्तिनी।
पकोऽनवपवः गण्दः क्षमो बुद्ध्यनुसंहतिः ॥
पदमार्यः पृथक्तवपदः साक्षंक्षित्वपि।
वान्यं प्रति मतिर्मिन्ता बहुधा न्यायवादिनाम्॥
(वाक्य० २, १—२)।

(१) कियावाचक राष्ट्र को वाक्य कहते हैं। (२) किया तथा उसके साथ कारक आदि के समृह को वाक्य कहते हैं। (३) किया कारक आदि के समृह को वाक्य कहते हैं। (३) किया कारक आदि के समृह में रहने वाकी जाति कथीन असवड और नित्य अंता है, उसको वाक्य कहते हैं। (४) किया आदि के एक अरावड (नित्य) समृह राष्ट्र अर्थात् स्कोट को वाक्य कहते हैं। (४) कारक आवादक कहते हैं। (४) कारक को वाक्य कहते हैं। (४) आक्रांका से युक्त पृथित करते हैं।

अन्याप्ति का निराकरण—पुरुषराज ने उक्त रहोकों की ज्याख्या में यह प्रमन उठाया है कि मतु हिरि ने जो आठ वाक्य के लक्त्य दिये हैं, इनमें वार्तिक-कार कान्यायन और जीमिन के वाक्य के लक्त्यों का समावेश नहीं होता है। कान्यायन ने याक्य का जो लक्ष्य किया है वह पहले दिया जा चुका है कि आयात अर्थान् कियाबाचक शान्य को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अन्यर, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं। हुस्तर लक्क्य यह दिया है कि एक विजन्त पर अर्थान् एकार्यक तिजन्त पर को वाक्य कहते हैं।

षाक्य के विषय में भीमांमकों का भत-जीकिन ने भीमांसा सूतों में वाक्य का सज़ए किया है कि एकार्यक पत्तों के समृद्द को वाक्य कहते हैं, किन्तु जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांता युक्त होने पाहिए। रायर स्वामी ने भी वाक्य का लज्ञए किया है कि एकार्यक पत्तों के समृद्द की वाक्य कहते हैं।

#### श्चर्यं कत्वादेकं वाक्य साकांचं चेट्ट विभागस्यात्। मीमांसास्य २,१,४६।

पनार्थः पदसमृद्दो वान्यम् । शनरभाष्य, पूर्ववत् ।

मर्ह हिर ने मीमांसकों के लक्षण को सप्ट करते हुए तिन्त रूप से रखा है, एकार्षक अर्थान् एक अयोजन ( व्हे रच ) वाले पहों को वाक्यममृद करते हैं। गुणवाचक पद अर्थान् विरोपण या क्रियांवरोपण भी होने चाहिए। क्रियांवाचक पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अर्थ ही मुख्यत्य से कहा लाता है, खता वाक्य की क्रमंत्रयान अर्थान् क्रियांचर अपवान कहते हैं। वाक्य अस्वस्य अस्वस्या में किसी अन्य शाब्द पद को आकृत्यां ने करते हों, किन्तु खराट या विभाग की अवस्था में विरोप जिल्लाका होने पर उसके अवस्था में विरोप जिल्लाका होने पर उसके अवयव साकांच होने चाहिए। प्रमुपयराज।

#### साकांत्रावययं मेदेपरानाकांत्रग्रन्दकम्। कर्मभ्रधानं गुण्यदेवार्थं वास्यमिष्यते॥

बाक्ग०२, ४।

मीमांसकों ने वाश्य के तक्ष्य को ख्रान्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि आकांजा योग्यता कीर सन्निधि (आधित ) के कारण परस्तर समन्त्रय से पुक पद्दों के समृद्द को वाश्य कहते हैं। इस संमर्ग (मेत ) को ही वाश्यार्थ कहते हैं।

पदसंवात पवाशंत्रायोग्यतासिन्नविवशात् परश्यरस्रमन्त्रितो वान्मं, संदर्भ गॅरच बाक्यार्थः। युण्यराजः, वाक्य० २, १४।

पुरपराज ने कात्यायन और जैनिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि इनका संपावरच वर्षात् मर्ज हिर्र के द्वितीय लक्षण में समावेरा हो जाता है, अवः भर्तु हिर्र ने इनका पुषक् ब्टलेस नहीं किया है।

## श्रसएडपक्ष श्रीर खएडपक्ष

चाठ लक्षणों का विभाजन---पतन्त्रलि के विनेयन का श्रत्तेस्व करते हुए यह लिखा गया है कि दो पन हैं. एक आवृचिपन धर्यान अक्षरप्टपन और दूमरा वृचि-पत्त धर्यात (व्यइपन) वृचित्यस भीदी श्रवार का है, वहत्त्वार्या और ध्रवस्त्वार्या प्रदार कार्यात ते मतृ हिर्द के माव को स्पष्ट करने के लिए वाक्स के भाठ लहणों की पहले दो मागों में विभक्त किया है, एक ख्रवस्त और दूमरा राय्ड । राय्डपन की भी दो भागों में विभक्त किया है, (१) अमिहितान्यन, (२) अनिवामियान । प्रयुप्तात ने आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हुए १ प्रवस्ता ने आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्ता न आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्ता न आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न आगे लहणों को निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न आगे लहणों की निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न आगे लहणों की निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न आगे लहणों की निन्मश्वार से रक्षा हु । प्रवस्तान न स्वार्य के स्वार्य की स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्व

१—असराहपसः—(क) संघातवर्तिनीजाति (स) अनवयव राज्य (ग) धुद्धि में भन्नसंहति । ३--- अन्त्रताभित्रानः--(च) ब्यात्यातराज्य (ह्य)प्रथम पढ, (ज) साकाल सारे पद ।

उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्ष अखण्ड पत्त में हैं, और पान खण्ड-पद्म में हैं।

## वाक्य द्धः प्रकार का है

हा प्रकार का वाक्यार्थ मर्वृहिर ने बाठ प्रकार के वाक्यों के हा प्रकार के बारयार्थ लिसे हैं। विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका धनेप में उल्लेख पुर्यराज के अनुसार निस्त है -

असरडपन के दीनों लनरों में वान्यार्थ प्रतिमा है, श्यात श्रीर हम दानों पर्कों में वाक्यार्थ ससर्ग है। संघात पत्त में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पत्त का प्रतिपादन करने पर सुसर्ग के कारण विशेष अर्थ में अवस्थित किन्त निराकान पदार्थ ही बाक्यार्थ होता है। अन्वितामिधान के देा पत्तों अर्थान् प्रथम पद और त्रावाच त्या है। जान जान जान जान जान जान है प्रवाह साहज हो है। साहज हो है । साहज हो है । साहज हो जो जान है । साहज ह है, अव इसको पयक बाक्यार्थ नहीं गिनना चाहिए। इस प्रकार से बाक्यार्थ निम्न हैं —

(१) प्रतिभा १२) ससर्ग (३) ससर्ग के कारण विशेषार्यक किन्तु निराकाच पडार्य (४) संस्पट चर्च (४) किया (६) प्रयोजन ।

ससर्ग और समर्ग के कारण विशेषार्यक पदार्य को बाक्यार्य मानने पर अभिद्तिान्वय पत्त है। सस्ट अर्थ क्रिया का वाक्यार्थ मानने में अन्विता-मियानपत्र होता है। प्रतिभा वाक्यार्थ मानने पर एक प्रकार का ही झान होता है, अत वहाँ पर अभिहितान्वर और अन्वितामिधान का काम नहीं पडता। प्रयो-जन में श्रमिहितान्ययपत्त होता है। पुरुषराज, वाक्य० २, १

वानयार्य की सराया में न्यूनता का परिहार-पुरुवरात ने इस विषय पर विचार किया है कि मर्जुहरि ने वाक्यार्थ केंग्ल छ प्रकार का लिखा है, परन्तु वाक्यार्थ के नियन में अन्य आचार्यों के और भी मत हैं उनका उल्लेख मर्व हिर में नहीं किया है, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का पुरुपराज ने निम्न रूप से उत्तर दिया है

मत्रहिर ने निधि, नियोग और भावना इन तीन बाक्यार्थों का निरुपण नहीं किया है। इनमें से मावना के विषय में उत्तर यह है कि मर्व हिर ने किया की वाक्यार्थेता का निरूपए किया है। मावना और तिया में शर्य समानार्थेकता

हो देती जाती है। ( देलें, मूप्एकारिका १ तया ४)। इस विषय में वैयाकराएँ।
और मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे किया हो प्रकृति क्रयाँन,
धातु का क्रयों मानते हैं और मीमांमक बसे प्रत्य का क्रयों मानते हैं। दूसरा देनों
मतों में क्रनर यह है कि मावना सकर्मक ही होती है किन्तु किया क्रकेन क्रांत
मतों में क्रनर यह है कि मावना सकर्मक ही होतों को में किया क्रिकेन क्रांत
के विषय में भेद है तथापि दोनों नवों के ब्रातुसार साध्य किया ही है, क्रवा दोनों
में क्रमिकता है। जैसे चातु की क्रयंक्य किया साध्य है, वैसे ही मावना भी
साध्य है कतः क्रयानर मेंद्र से होनों में भेद क्रेसे क्रिया जा सकता है। विषि
और निरोग के विषय में यह करा है कि विषय वा सियोग केवल ऐसे ही बाक्यों
के क्रयं होते हैं, जिनमें लिक् विधित्य हो हम या क्रय अत्ययान्त क्रिया होती
है। इसका विषय क्यापक नहीं है क्रतः इन दोनों का क्लेल नहीं किया गया
है। (एएएसराइ) क्रक्या २, १—२।

बावय और वाक्यार्थ के विषय में वादों का मत-पुरस्ताव ने बावय कीर वाक्यार्थ के विषय में बौदों के मत का भी उत्लेख किया है और कहा है कि बौदों का वाक्य का तकस बुद्धि में क्युनंहत वक्त्य में का जावा है तथा उनके मत के क्युतार वो बाक्यार्थ होता है, उसका प्रतिमा में समावेश हो जाता है। पुरस्ताव ने दोनों का स्वरूप निकारण से दिया है :--

पिरिष्ट अनादि वास्तार्य विषयक विकल्पों के द्वारा निहित बासता के प्रवोध से उत्पन्न होने बाला, कमहोन किन्तु क्रमपुक सा प्रतीव होने बाले, बाहरूल में अप्यासयुक्त (अवध्यक्ष से इत्य ) पहायों से चिन्नित किना हुआ सा, विकल्प विरोध के कारण विसान उत्तित किना दिस पर्मा किनान रहित बाहरूल में अध्यामयुक्त प्रतीव होने वाला बाक्य करावा है। (पुण्यराज, वाक्य २, १-२)

नैयापिकों का मत - नैयापिकों के मत को भी पुरुषराज ने वैपाकरणों के टिएकोप से उपस्थित किया है कि उनदा वाक्य और वाक्यार्थ का लक्षण माथ रार्युक संमर्ग पक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुष्यपाज ने उनदा मत निम्न रुप से दिया है:

पूर्व-पूर्व वर्ष की स्टिन के सहयोग से ऋन्तिम बर्ग, जिनमें कि विनास की अवस्था का श्रमुमन किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पूर्व-पूर्व पद की स्टिनिके सर्योग से ऋन्तिम पद, जिनमें कि विनास की श्रवस्था का श्रमुमव किया जाता है, बाक्य होता है।

पूर्व-पूर्व पदार्थ के स्तरण के महयोग से अन्तिम पद के द्वारा खरत्र होने वाली प्रवीति को वाक्यार्थ कहते हैं। पुण्यरात्र का कथन है कि भर्तु हिर्रि के द वाक्य के लक्ष्मों तथा ६ वाक्य के कथा में प्राय सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुण्यराज । वाक्य ० २,१ – २ ।

### वाक्य और वाक्यार्च का सम्बन्ध

पानप श्रोर वालपार्थ का सम्बन्ध, विभिन्न मत—जिस प्रकार वाल्य श्रोर वालपार्थ के विषय में मतभेद हैं, उसी प्रकार वाल्य श्रीर वाल्यार्थ के सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। पुरुषराज ने उनको सक्तेप में निम्न रूप से रक्ता है —

र, वान्यरहोटवादो वैयाकराणों के मद मे, जो कि वाक्य को आउएड एक नित्य और स्मेट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अर्थ प्रतिमा मानते हैं, वाक्य और बाक्य के अर्थ का अप्यासक्य ( वादाल्य ) सम्बन्ध है। अवएय उनके मता-उसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्यार्थ में झान अन्य की अपेना किए निता ही होता है।

२, खन्य पत्तों में मीमासकों के दृष्टिकोख से शन्य श्रीर श्रर्थ में योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-राचक भाव।

है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अर्थ दोनों बुद्धि में रहते हैं, अत डोनों में सर्वत्र कार्य कारण का सम्बन्ध होता है। जो कि वास्पार्यवादी (वाह्यसत्तावादी) हैं, उनके मवानुसार वास्प और बाक्पार्यवाद में साकेतिक सम्बन्ध है।

४, नैयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाक्यार्थ में साकेतिक ही सन्यन्य है।

पुण्पराज ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का सप्ट उल्लेख किया है कि वे ऋतरह एक नित्य रकोटरूपी शांठ को वाक्य मानते हैं। प्रतिमा ही वाक्य का क्षर्य है, और क्षम्यास ( वादाल्य ) सम्बन्ध है। वाक्य० २, १ – २।

## वाक्यस्फोट और पडस्फोट के मश्न का मृल

तैतिनीयसिहता और ऋक्यातिशार य के बचन- मर्बुहिर ने इस प्रश्न के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से और क्यों कहा है। वैतिरीय सहिता में एक बचन आता है कि वाणी सर्वप्रयम अन्याकृत अर्थात अरूएड रूप में थी।

#### बाग्बै परान्यव्याहता ।वैचिरीय, ६,४,८।

मर्बप्रयम देह सहिता अयोन् असल्ड बास्य के रूप में थे, उनका बाद मे विभाजन किया गया है। ऋक्षाविशास्य ने इस बाव को निम्नरूप में रक्खा है। पद्प्रहातिः सहिता । ऋक् प्रोति॰ २, १ ।

ें भर्तु हरि ने उल्लेख किया है कि ऋक्षाविशास्य के इस वचन के आधार पर दे। मर्तो का प्राहुर्भाव हुआ। एक अस्तएहवादी अर्थात् वाक्यवादी या दूसरे शन्दें। में याक्यरफोटवादी तथा दूसरे सराहवादी अर्थात् पदवाडी या पटरफोटवादी। इन दोनों पत्तों के मतभेद का आवार यह या कि प्राविशास्त्र के इम बचन का क्या भाष है, पदमकृति को रोहिता अर्थात् वेद (वाक्य ) वहते हैं 'पटप्रकृति" शहद के दे। अर्थ ही सकते हैं, एक पट्टी वत्युरम समास से और दूसरा बहुनीहि से। वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद (एकता) होता है, किर भेद ( श्रनेकता, पद ) होता है, पहले याक्य होते हैं, फिर पत्र होते हैं । श्रव. बन्होंने पद्प्रकृति से पच्छी तत्युरुप समास बनाया है और कहा है कि 'पदानां प्रकृतिः' पदें। के प्रकृति (मृल) को संहिता (वेद-बाक्य) कहते हैं। वैयाकरणों का यही मत है। मृल रूप से स्कोटबादी वैयाकरणों को भी कहते हैं क्योंकि स्कोटबाद था श्रर्थ है बास्यबाद्या अखरुडवाद । भीमांसक पदवाद अर्थात् पदे। की मौतिक मानते हैं, उनका मत है कि पहले भिन्नवा रहवी है, फिर एकवा होती है। पहले पद होते हैं, उनसे बाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्मकृति से बहुबीहि समास वरके इसका अर्थ किया है कि "पदानिअहतिर्यस्थाः सहिताया." (जिसके मुत कारास पद हैं, उसकी साहता अर्थान् वाक्य कहते हैं ) इस पर अतृ हिर ने व्यान आकृष्ट किया है कि पवन्त्रति ने वैयाकरणों को पदकार शान्य से सम्वोधित किया है, उसका अर्थ यह हैं कि वैयाकरण वाक्यों में से पट्टां का विभाउन करते हैं। वे देद की संहिताओं का पद्पाठ बनाते हैं। यदि पद मौलिक हो तो वैवाकरणों की पदकार न कहकर पत्रज्ञाति वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । बाक्य व १ ४५-६०।

पदानां सीहेता योनिः संहिता वा पदाश्रया । वाक्य • २, ४६।

हुर्भाषार्थ ने भी ( निरुक्त १, १७) की ज्यारया में इस पर विचार किया है और वहा है कि मंदिना अर्थान वाक्य को मूल मानना अधिक डिवार है। मन्य की जर अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्यद्रप्टा व्हिप को संदिता अर्थान् वाक्य की जर अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्यद्रप्टा व्हिप को सर्वर्श वेद विद्वानं सर्वप्रयम संदिश को हो पदाते हैं और उसी अकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यह सम्बन्ध कार्यों में मन्त्रों का संदिश की हैं। पदा सम्बन्ध कार्यों में मन्त्रों का संदिश हम में दिशा कर में विनियोग होता है, पदों के रूप में नहीं।

पाणिनि का मत—याक (निरुक्त, १,१७) तथा पाणिनि ने सींहता का दूसरा लक्ष्ण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात् अव्यवधान की सीहता (वानय) कहते हैं।

. परः संनिक्षः संदिता । श्रप्शः १, ४. १०६ ।

श्रत्यन्त श्रन्थवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । श्रतः चान्य को पद का बारख माना जाता है ।

### अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण

स्पोट का अर्थ भट्टीजिट्टीजित ने स्कोट शब्द को सार्यक वताते हुए शब्द कीलुम में इसका अर्थ किया है कि जिससे अर्थ प्रस्कृटित होता है अर्थात् अर्थ-बोधक को स्कोट कहते हैं।

स्फुटल्पथांऽस्मादिति ब्युत्पस्या स्फोट इति खितम् । कौस्तुम पृ० १२। .

स्मोट के तीन भेद-पत्रश्चाल ने महामाध्य के धारम्य में शाद्र का लक्षण करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पूँछ चाह्य का हात होता है, उसे शाद्य कहते हैं। पुण्यराज ने असल्द एक का हित कहा है कि स्कोट शास्त्र कहते हैं। पुण्यराज ने असल्द एक का दिख्य करते हुए कहा है कि स्कोट शास्त्र है, और व्यक्ति शास्त्र का ग्राण है। स्कोट भी दो मकार का है, एक बाह्य और दूसरा आध्यन्तर। इनमें से बाह्य दो प्रकार का है एक जाति और दूसरा ज्यक्ति। असल्द पक्त में बाह्य के बीन स्कच्छ बताय गए हैं। उनमें से बातिस्कोट का प्रतिपादन 'संचातवर्तिनी आति ' करता है। ज्यक्ति स्कोट का प्रतिपादन "एक खल्यस्कार्यन्य" करता है और कार्यन्यर स्कोट का निरूपण 'चुक्ति में अनुसहित'' करता है। पुण्यराज, बाक्य० ९, १—२।

### श्रत्तएड पक्ष का भाव, (वाक्य एक श्रीर श्रत्वएड हैं)

सस्यव्हपत्तु या रुकोटवाद के खाबार पर भव हिर ताक्य का जो स्वरूप धवाना चाहते हैं, बह मर्छ हिर तथा बनके व्याख्याकार पुरवराज के शब्दों में निम्न हैं:─

चित्र ज्ञान असएड हैं—अर्ह हिर ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर इसके स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक होते हुए भी एक हो होता है। उस एक चित्र ज्ञान का हरय वस्तु में भेद के कारए भेद किया जाता है। जीता, पीला आदि अनेक आकारों से युक चित्र का ज्ञान होता है। वस्तुत: देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी प्रकार पाक्य और वाक्यार्थ दो पदार्थ नहीं है, अपितु वे असवड हैं, जैसे पेय पदार्थ का स्त, भीर के अंड का चरल भाग, चित्रका रूप, नरिस्द वा गांव के चित्र का ज्ञान अस्तरह है, देखा का स्तरह स्वेटस्प वाच्य वाच्य है। वाक्य के वीत्र कर साम्य वाच्य है। वाक्य है और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है। वाक्य र ७।

पित्र एक हैं — जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखरह है उसी प्रकार बाह चित्र भी अखरह है। चित्र एक होजा है, उसमें वस्तुतः खरह नहीं होते हैं, किन्तु उसके अवयर्षों के भेद नीलें पीले आदि के आधार पर उसे पृथरू-पृथरू रूप से नीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखरह और एक होता है, - उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वाष्ट्यों में जो पदों को देखते हैं, उसके आधार पर वाक्य मे पदों की सत्ता मानते हैं। वाक्य० २,५ – ६।

वाक्य में पद किल्पत हैं — जिस प्रकार असगढ़ पद में प्रशृत्ति और प्रत्यय की कल्पना करते हैं, वस्तुवः वह असत्य है और केवल वालकों को वोध कराने के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पढ़ों की कल्पना की जाती है। उसमें से पदों का अपोद्धार (विरत्नेषण पृथक्करण) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के अर्थ का वोध करावा जाए।

यथा पदे विमञ्चन्ते महातिमन्ययादयः । श्रपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपदपर्यते ॥ वाक्य० २, १०।

भर्तुं हिर्र में इसका स्पष्ट करने के लिए बवाइर ए दिया है कि जिस प्रकार सम्व्यक्तों अर्थात ऐ औं में का इ और का उत्तरों की सत्ता ज्ञात होती है, वस्तुतः ये और की स्वर इन विभागों से पृथक स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी प्रकार वाक्य में कम्य पर्दों के सहरा पदस्द विभाग ज्ञात होते हैं। बस्तुतः वाक्य की सत्ता पदों के सहरा पदस्द विभाग ज्ञात होते हैं। बस्तुतः वाक्य की सत्ता पदों से प्रथक और अपन्त्र है। हम्म पी ने वाक्य होते को इ अर्थ नहीं है। जिसके संयोग से ये सार्थक वर्ण हुए और म आदि का कोई अर्थ नहीं है। जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द वनते हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि अनर्थक हैं, तो प्रकृति और प्रत्य का विभाजन के हो ज्ञात है। इसका उत्तर दिया है कि अन्वय और व्यतिके के आधार पर प्रकृति और प्रत्य की कर्यना की जाती है। अन्यव और व्यतिके ही समस्त व्यवहारों के मृल हैं। वस्तुतः वाव्य से से पद् की और पद् से प्रकृति-प्रत्य की प्रवक् सत्ता नहीं है। वाक्य रे, ११—१२।

मागैरनर्थकैर्युका वृपमोदक्यावकः । स्राव्यव्यतिरकी तु व्यवद्वार नियम्धनम् ॥ शास्यव २, १२।

, बावयार्य अस्तएड हैं— स्कोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, यह अस्तरड है उसका वाच्य अर्थ प्रतिमा है, उसका विभाजन के से हो सका है। जिस प्रकार अविद्वान को समकाने के लिए वाक्य में से पदों को पृथक् करके उनका अर्थ वताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदार्थ और विभिन्न वाक्यों के अनुरोध से वाक्यार्य में विभाग को कल्पना की जाती है। अविद्वान व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया मेद से अर्थभेद को सत्य सम्म लेता है, प्रसुत्तः विभाग प्रक्रिया मेद और अर्थभेद अस्तर और काल्पनिक है। लोक व्यवदार के लिए इस प्रकार वा काल्पनिक विभाजन किया जाता है। प्रस्वातः व

शन्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽर्थस्य मविष्यति । विभागैः प्रक्रियामेदर्मावद्वान् प्रतिपद्यते ॥

वाक्य०२, १३।

वावपार्य में पदार्य का अभाव — जिस प्रकार बाह्यएकम्बल (ब्राह्मए के लिए कम्बल) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अर्थ है। ब्राह्मए के लिए कम्बल) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अर्थ है। ब्राह्मए प्रदित्त नहीं है, इसी प्रकार "देवदण आमन्यायां गुक्का परेडन" (हे देवदण, सफेद गाय को डंडे से हांक वो) आदि वाक्यों में देवदण आदि पदों का कोई पृथक् अर्थ नहीं है। अत्वर्ष वाक्य में पदों का अन्यक माना जाता है

ब्राह्मणार्थे यथा नास्ति कश्चित् ब्राह्मणकम्यले । देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्थुरनर्थकाः ॥

वास्य० २, १४।

श्रवण्ड वान्यवादियों में भी वीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा की विभिन्नता है। एक श्रवण्ड वाष्य स्कोट विभिन्न श्रावायों ने वीन विभिन्न हांव्यकीय से देखा है, श्रतः विभिन्नता है। इनमें से दो वाक्य को वाग्न सत्ता मानते हैं, एक नित्यजाविवादी श्रीर दूसरे व्यक्तिवादी। बन दोनों का मत संनेप में निस्न है:--

- (१) वाक्य एक और अखरह शब्द है।
- (२) पद-समृह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं।

१—वाक्य एक आलारड शब्द है—व्यक्ति स्कीट की मानकर बाक्य को अखराड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ((राज्य जीर क्यें वाक्य जीर वाक्य जीर क्यें वाक्य जीर वाक्य कीर वाक्या थे) में कोई अवयव और कांग नहीं होते हैं। वह निरंश और अभिन्न वाक्य ही बाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपार (भ्रम ) के कारण है। उपांगु (भीन कच्चारण) परम ज्यांगु (अस्तन्त मीन सान्दोर्च्यारण) क्यक, व्यक्तर (स्पट्ट, स्पट्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विलम्य-पुक्त, शिव्र आवर्ष विलम्य-पुक्त, शीव्र आविशीव आदि का राज्य में जो आभास होता है, वह शब्द को अभिर्य व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुत राज्य (स्कोट ) में कोई कम नहीं है, वह अकम है। सीच विलम्ब आदि आभास उपाधि के कारण होता है, अवर्थव सुद्धि (प्रविमा) विलम्ब और व्यापक हुई सी प्रतित होतो है। सुद्यराज, वाक्य० २, १६।

२---पदसमृहगत जाति वाक्य हैं---पदसमृह में रहने वाली जाति को वाक्य मानने वालों का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमृह में रहता है, उदाहरण के लिए अमण एक किया है, विशेष प्रवन्त के द्वारा उतन्त पाइसंचालत से उसकी अभिक्यक्ति होती है। किया प्रत्येक पर के रखते के साथ समाप्त हो जावी है। उस समाप्ति को पास बैठा हुआ व्यक्ति करें। उस समाप्ति हो पास बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। वस्तुतः प्रत्येक पर के रसते के साथ समाप्त होने वाली किया जाति रूप अमण करने पर अमण करने वाले को, अमण एक किया मा अंग है। कई वार अमण करने पर अमण करने पर बाले को, अमण एक किया मा अंग वाल को, अमण एक किया का अपार्थ के अभिव्यक्ति करने वाली अवया किया मार्यों में वर्ण पह और वाक्यों किया करने हैं। इसी स्वान्त होने हैं। वहीं सका क्रियों के अपार्थ के अभिव्यक्ति करने वाली अवया किया मार्यों में वर्ण में करने के अपार्थ के उसका होने हैं। वहीं एक ही कंठ, वालु आदि स्वान और करणों के संवर्ष से अस्तन्त्र भिन्न होती है, अब उसमें रहोट से अस्तन्त्र विभिन्नवा होते हुए भी समानवा प्रतीत होती है। मिन्न प्रयक्त से उच्चारित व्यक्ति से व्यक्त होने वाला जाविरहोट (नित्य वाक्य) विवक्त हो अलयटररोट मंग पैवार्य कम व्यक्ति रहोट में रहने वाली जाविरस्वाट रूपी उपाधि के वार्य है। हो सक्ता है, अन्यया नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अस्वरटव्यक्ति रहोट से है। सुर्यराज, वाक्य र, २०—२१।

शिक्तिभेद से पदमेद — नित्य पहार्थ में पहले या बाद में इस प्रकार का पीबीपर्य बल्लुवः असम्भव है। इपाधि भेद से यह कम प्रतीव होवा है। इस पर यह प्रक्र हो सकवा है कि सबँदा वह एक जैसा हीक्यों प्रतीव नहीं होवा है, क्योंकि नित्यों स्थानभेद नहीं हो सकवा है। इसका बच्चर भवू हिरि ने दिया है कि एक स्वमाब साले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होवा है। प्राव्य का यह स्वमाब है कि उसमें ध्वति रूप शिक्त जो कि नाना रूप है, रहवी है। बाक्य २, २२।

इसको सप्ट करने के लिए मर्श्वहार ने ब्हाहरए दिया है कि काल एक है, उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय बालु के आधार पर शीन या विलन्त ऐसा भिन्न काल का स्वक कात होता है। इसी अकार शब्द (स्कोट) ना हस्व है और अ हीए, उसमें प्रति के आधार पर हस्त और दीर्म का भेद कर दिया जाता है। साम्य (बाद्य, स्कोट) में न भेद है और न ब्विन के आधार पर वस्तुत: इसमें भेद होता है। वास्व ९ २३।

नित्य और उपाधिभेद से मेद—इमनर यह प्रस्त उठाया गया है कि नित्य पहार्य को उपाधिभेद से मिन्न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐमा बहने से बसमें स्वमावभेद मानना पड़ेगा। इनका उत्तर महों हिए ते दिया है कि काल को नित्य माना गया है। वह एक और अखरट है। यदि उपाधिभेद से नामभेद नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही जए, लब, (ही क्या) निमेप, माम, वर्ष आदि ना व्यवहार कैसे वन सकता है, यदि परमाग्रु आदि के धर्मभेद से काल भेद को गौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अध्ययङ वाक्य में भी उपाधिभेद से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए। पुएयराज, वाक्य० २, २४।

यदि कहा जाए कि हम कालें को नित्य एक आदि गुणों से युक्त पृथक नहीं मानते हैं। स्वमान से ही मिन्न पदार्थों की मानाएँ जो कि जानों पीड़े रहती हैं, काल कहाती है। उसको मानकर कम का व्यवहार होता है। नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर हैं हैं कि आपों प हो होने वाले पदार्थों के मानाएँ (कियाएँ) उत्पित्त और नाश होने वाली होती हैं उनमें की सिर या नित्य नहीं है। उसके बाद दूसरी कियाएँ नष्ट हो जाती हैं। उन नष्ट हुई कियाओं में न कोई कम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का उपवहार ही हो सकता है। पुरुदरान।

व्यावर्तिनीनां मात्राणामभावे कीदशः समः। वास्य० २, २४।

श्रनित्य में क्रम नहीं हो सकता—यह यह कहा जाए कि जैसा जा भी पढ़ार्य है, उसको ही मान कर जो बुद्धि उत्पन्न होनी है, वह काल क व्यवहार (चृष्ण तर) श्रांति को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पढ़ार्यों की दिया श्रीं से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर सक्ती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उससे विमाग नहीं है। वह पौर्वापर्य व्यवहार को क्षेत्रे कर सकती है। वाच्य० २, २४।

वारय का वाक्यार्य रूप में निवर्त-अवस्य वाक्य (शज्ज्ञहा, परज्ञा) क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाषक है। वह पदार्यों की मानना (सृष्टि की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण कमशुक्त होकर पदार्थों को उत्पन्त करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह कमशुक्त हो सके। अतपन वाक्यार्थ वाच्य रूप में परित्यत हो इत सेद्राहित और अरूराव्ह ही रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण वह मिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः मिन्न नहीं है। पुण्यराज, वाक्य॰ २, २७।

## ३—पुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं।

हानस्य श्रध्द का प्रकाश वाक्य—वाक्य को वाह्य मानकर उपर्युक्त व्यक्तिरकोट या जासिरकोट के रूप में वर्णन किया गया है। इस सक्त्य का भाष यह है कि वाक्य आध्यन्तरस्कोट है। अन्दर रहता है, अवयय रहित है, अवयद रहित है, अवयद रहित है, अवयद रहित है। इस एक आध्यन्तर राज्यक्षम को जब प्यान के हारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तय उसे पाक्य कहते हैं। इस एक आध्यन्तर राज्यक्षम को जब प्यान के हारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तय उसे पाक्य कहता लाता है। इस एक को भानने बाहर आय यह है कि दुद्धिरत को राज्यक्षम कहता है। इसी की एकता को मानना चाहिए। बाक्य भी बती को मानना चाहिए, उसके की विरक्त अपन असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ष को मानने दी एय आवश्यकता है। पुरुषराज, वाक्य २, ३०।

वाश्यार्थ दुद्धि में रहता है— वाश्य दुद्धियव मानने वाले आचार्यों का मत है कि न केवल वाश्य अपितु वाश्यार्थ भी आख़दा है। वाश्यार्थ ही प्रतिमा है। उस वाश्यार्थ (प्रतिभा ) की पहार्थों के द्वारा आधिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार वाश्य दुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाश्यार्थ भी दुद्धि में रहता है। वाश्य अधीर वाश्यार्थ होनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें "आन्तरवाश्यवःवृं।" कहा जाता है। दुरवराज।

श्चर्यमागैस्तया तेपामान्तरोऽर्थः प्रकाश्यते । वाक्य० २, ३१ ।

बाक्य श्रार वाक्यार्थ में श्राभिन्नता—राज्य और अर्थ (बाक्य श्रीर वाक्यार्थ । बस्तुल: २०क नहीं हैं। वे होनों एक आध्यन्तर तत्त्व ( राज्यव्य परमद्य ) के सम्यन्यी हैं। बाद्य जगत् में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैं। ( पुरवराज )। अतएय मर्जु हिर्र कहते हैं कि राज्य और अर्थ एक ही खात्मा के हे। अभिन्न श्रंरा हैं।

पक्तवैवात्मनो भेदी शब्दार्थावष्ट्यक्स्थिती।

इस पत्त पर एक परन उठाया गया है कि राज्य और ऋषे में वाच्य-वाचक भाव प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक पदायों में हो होता है, श्रतः दोनों में श्रामित्रता केसे है। इसका उत्तर मर्जू हिर देते हैं कि एक राज्यतत्त्व जो कि अन्तरात्मा के रूप में सर्वेदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेड से उसके सम्बन्ध में भिन्नता प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है। उसी सम्बन्ध में प्रकारवप्रकाराकमान, कार्य कारण भाव, वाच्य वाचक भाव श्रादि नाम दिए गए हैं। उसकी सर्वेक श्रमेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का सारा ज्यवहार चलता है। उसमें दो विरोधी तत्त्व श्रम्तित्व श्रीर नारितत्त्व ज्यविश्वत रूप से रहते हैं। उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है। वाक्य २ २, ३२—३३।

## ४-पदसमृह को बाच्य कहते हैं।

कात्यायन और मीमांम हों के लक्षण में अन्तर – कात्यायन और मीमांसकों के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के सचण दिए ता चुके हैं। कात्यायन का मत है कि आंख्यात ( किया राज्य ) अन्वय, कारक और विरोषण के मत है कि आंख्यात ( किया राज्य ) अन्वय, कारक और विरोषण के स्वाय या अकेला वाक्य रहता है। दूकता स्वाय होता है कि एक तिक्रन्त पद वाक्य होता है। भीमांसकों का मत है कि आर्थ की एकता होने पर वाक्य होता है, विभाग करने पर उसमें प्रस्तर आकाता होनी चाहिए।

एक पाक्य में एक तिङन्त पद — अर्ह हिर ने बिचार किया है कि दोतों सहस्यों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। अर्ह हिर ने दोनों सहस्यों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। अर्ह हिर ने दोनों सहस्यों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। अर्ह हिर ने दोनों सहस्यों में कुछ अरमानता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। उत्तराव ने अदुदात आदि की
व्यवस्या के लिए एक बाक्य में एक ही विडन्त पद का होना बताया है। इसका
परियाम यह होता है कि कात्यावन के मत से जहाँ एक से अधिक विडन्तपद
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्न बाक्य माने जायंगे। भीमांसकों के मत से अर्ध
अर्थोन प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है। उसके मतानुसार यदि
अर्थ एकता है तो एक से अधिक विडन्त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य
कहेंगे। शासीय हिंद से कात्यायन का बन्तय भर हिर ने अधिक अच्छा बताया
है। दोनों काल्यों की कितने ही वाक्यों में समानवा है। दोनों के दृष्टिकोण से
"शालीतां ते जोदनं वास्यामि ' (तुक्तको भावलों का मात दूंगा ), एक याक्य है,
क्योंकि एक किया है, और एकार्थता है। परन्तु ओटन पच, तब मित्रपति
(भात पका, तेरा होगा), यह भीमांसकों के अनुसार वो कियापदों के होने पर
भी एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ हो
वाक्य हैं, क्योंकि छो विडन्त पद हैं। वाक्य र , ३।

सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता हैं—कात्यायन के वाक्य के लक्त्ए में एक दुटि यह आती है कि सम्बोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह न अञ्चय है, न कारक और न विशेषण । वैयाकरणों के मता- मुसार सन्दोषन को गणना कारक से वाहर है, अवः सन्दोपन का वाक्य में समावेश नहीं होगा। वैसे अवानि देवडच (न्या में वार्ड देवडच) यह वाक्य नहीं होगा। भट्ट हिर ने इस संकाका समापान किया है कि कालायन के लक्तर में श्रुटि नहीं है। कालायन ने विरोपण शब्द दिया है, वह विशेपण और किया विशेषण होनों के प्रहण के लिए है। किया विशेषण से पुक्त किया पर को भी वाक्य माना वारणा। सन्दोषन को किया विशेषण माना वाता है अवः उक्त वाक्य में एक वाक्यता हो वारणी। याक्य-१,४।

एक वास्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं-भर् हरि ने कात्यायन के लक्षण में एक और सम्मादित बृद्धि का उल्लेख उर्दे उसका समाधान दिया है। परन यह है कि "पूर्वत्नाति पचति ततो अवति । पहले स्नान करता है, खाना पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर काल्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो सकता है, करोंकि तील तिडन्त पड हैं। मीन सक्कों के ऋतुसार यहाँ कर्य की एकता के कारण एक बाक्यता मानी जाती है। मर्द्रहिर ने यहाँ पर यह समाधात दिया है कि यहां पर विभिन्न बाक्य नहीं हैं। "जाता है 'यह क्रिया यहां पर मुख्य है, अन्य कियाएँ स्नान करता है, खाना पकावा है उसके विशेषए क्यान गील कियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिह का भाव यह नहीं है कि एक षाक्य में एक से अधिक विङन्त पर या किया नहीं रह सकते, अदितु यह माप है कि एक बाक्य में मुख्य किया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य किया एक है तो बाक्य एक होगा, चाहै विडन्त पह एक से अधिक रिवने ही हीं। यदि मुख्य किया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य विडन्त पड़ों के अनुसार विभिन्न होंगे। एक बास्य में एक मुख्य विद्यन्त पड़ के साथ कितने ही कुला प्रत्यय वाले किया-पद रह सकते हैं। उक्त बाक्य का कृत्वा (करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह होगा कि पहले स्तान करके, खाना पत्ताकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक किया में कितने ही छउन्य पड , इत्वा चादि अत्यपान्त। उसके विशेषए के हप में रहते हैं उसी प्रवार विहन्त पड़े भी मुख्य किया के विरोपण होकर रहते हैं। उक्त वाक्य में लान करना आदि क्रिया पड़ मुख्य किया ' बावा है" के विरोपण हैं। पुरवराज, वाक्यः २, ६ और २, ४४१।

भर्नु हिरि का बाक्य का लक्षण — अर्बु हिरि ने पारिएनि का बातुसररा हिया है कि एक बाक्य में अपने तिहत्त पड़ भी रह सकते हैं अदृष्ट पारिएनि ने 'तिहुहतिहः ( =, १, २ = । सुत्र में अतिहुप्ट दक्सा है। यदि एक वाक्य में हो तिहन्त पड़ मर्बया रह हो नहीं सकते हैं तो अतिह पड़रयनाव्यर्ष या, क्योंकि ने हो विभिन्न बाक्य हो जाते हैं। बाक्य २, ११४०।

भर्त होरि का क्वन है कि बहुत से तिड़न्त पत्रों में भी गदि परसार अर्थ की भारतीता होती है तो उनमें एक वास्यवा होती है ।

#### यहुप्दपि तिङ्नतेषु साव द्विष्वेकवान्यता । वाक्य॰ २, ४४० ।

अतएस भत् हिरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापर की अनेकता होने पर भी बाक्य एक ही माना जाता है। देराने में वे भिन्न वाक्य ही ज्ञात होते हैं, पुरपराज ने इसलिए इसकी ज्यारया में लिया है कि वाक्य का तत्त्व यहीं ठींक है कि आकांता योग्यता और आसत्ति (सन्निधि) के कारण एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्य० २, ३४३।

षस्तुतस्त्राः इंहायोग्यक्षासंनिधिवशादेकवाक्यतां गतं वाक्यं कोद्मयम् । पुरुषराजः।

निना क्रियापट के भी वाक्य होते हैं—सक्छाल ने महाभाष्य में ( महा॰ १, १, ४४) इस बाव पर प्यान आज्ञष्ट किया है कि प्रसिद्ध आदि के आयार पर वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश्त ( खुतो ) पिण्डीम् ( एक प्राम को) , वर्षण ( परेपण) वाक्यां "पर में चुतो" "मास को राज्ञो" "वर्षण करो" वाक्यों के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य किशा और कर्म आदि का आचेप कर लिया जाता है। कैयट।

हश्यन्ते हि वाक्येपु वाक्येकदेशान् प्रयुक्षानाः, पदेषु पदैकदेशान् । महाभाष्य ।

नागेरा ने मंजूपा ( पू॰ ४४०-४४१ ) में खतएन कहा है कि पर कहीं कहीं पर अपने कर्ष के साथ संबद्ध जन्म के खर्च का भी बोध कराते हैं। वर्ष्ट्रक वदा-हरणों के विषय में कहा है कि मास, तर्पण आदि पढ़ों की वाक्यार्य में शांकिमह के कारण वन पढ़ों से ही बाक्यार्थ का झात हो जायगा।

भर्म हिर ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही क्रिया का अर्थ भी द्विपा हो तो वह पद भी वाक्य ही भाना जायगा।

## वाक्यं तद्रि मन्यन्ते, यत्पदं चरित्रक्रियम् ।

वास्य० २, ३२७।

पास्ति ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण क्रिया का क्षर्य पद में का जाता है। जैसे "वैयाकरण्" सन्द को व्याकरण् को पदने या जानने की किया का क्षर्य भी समाविष्ट है। ऋष्या० ४, २, ४६।

व्यास ने बोगसूत्रों के आध्य में लिखा है कि वाक्य के क्वर्य में पर्दों को भी सृष्टि होती हैं। जैसे "इन्दोऽबीते"( इन्द्र, बेद पढ़वा हैं ) वाक्य के स्थान पर स्रोतिय राज्य की सृष्टि हो गईं। कट्या० ४, २, ५४।

> हट्ट च बाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्रियश्तृत्वे(Salid | व्यासमाध्य, योग० ३, १७।

वाक्य में क्रिया-गुप्ति—कात्वायन आदि ने जो वाक्य का लक्ष्ण क्रिया है उससे स्मन्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना ध्वावस्वक है। परन्तु पत्रजांत के पूर्वोच्छ क्यन से ज्ञात होता है कि यह ध्वावस्वक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग श्रवस्य किया जाव। यदि क्रिया का अर्थ ज्ञात है जो संस्कृत है वो व्यावहारिक वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं भी क्रिया जा सकता है। सर्यज्ञान के समय उत्तक्ष श्रवमा हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिला है कि पदार्थ कभी भी सत्ता की नहीं होहता है, पदार्थ का श्रतिक्त सदा बना रहता है। श्रतप्य सार्थ पदों में बाक्य की शांकि है। वेते "इक्त" इतना कहने से ही दृत के साथ हैं। किया का ज्ञात है। जाता है।

सर्वपदेषु चास्ति बास्यक्रीकः, इस इत्युक्ते अर्स्ताति मध्यते । न हि सत्तां पदार्थो स्योमचरति । योग० ३, १७।

जगरीरा ने राज्दराजिमकारिका में इस वात की दूतरे रूप में असुव किया है। उनका कमन है कि प्राचीन आचारों का यह क्यन है कि किया के विना वाक्य नहीं होता है, यह पुष्टिनंगत न होने से अम्रद्धेय है। मैसे 'पटर' ( पड़ा ) पर भी यास्य है। "कुवो सवान्य" ( आप कहीं से) में किया नहीं है। पैयाकरणों के मतादुसार यहाँ किया गुन है, उसका अम्याहार से आन करते हैं। पड़ा के साथ 'है' का अप्याहार करने से ही इनका अर्थ पूर्ण होता है, अन्यया नहीं। साख्य रहे हैं ' का अप्याहार करने से ही इनका अर्थ पूर्ण होता है, अन्यया नहीं। साख्य रही कर १३।

वानय भी महावाषय का अंग — मर्छ हिर ने इस बाव पर ध्यान आछ्छ किया है कि एक बाक्य में अवान्तर बाक्य भी होते हैं, अवान्तर बाक्यों का अर्थ सुक्य बाक्य के अर्थ के जान बिना पूर्ण नहीं होता है। मर्छ हिर का मत है कि ऐसे अवान्तर बाक्यों के अर्थ को माजांच (अपूर्ण) होने के कारण वाक्यार्थ नहीं कहना चाहिये, अपितु कहें पहार्य के समान हो सबमना चाहिये।

सावेका ये 🖪 वास्यार्थाः पदार्थिरेव ते समाः। वास्य॰ २, ३१६।

# . ४--पदों के कमित्रिय को वाक्य कहते हैं ।

क्रमपत का श्रमियाय बाक्य को स्वट्योग्य तथा श्रमिहितान्वय पत की दृष्टि से विचारक श्राचार्यों था मत है कि यदि बाक्य यो श्रावरद और कम रहित स्वीकार करेंगे तो कमरदित एवं श्रमुख्य द्वास्य का न प्रयोग हो नक्या है और न वह स्वायादारिक दी हो सकता है। बाक्य (गृह्यक्ष) राज्य वह क्षमरिद्द श्रमुख्य श्रमित श्रमुख्य श्रमित श्रमुख्य है, द्वय तक वह स्वय्यवहार्य रहता है, जब वह कमवस्या श्रम्यात् वृत्ति श्रमुख्य में परिदान होता है तो वह न्यवहार के योग्य (वाक्य और वाक्यार्थ, शब्द और अर्थ, ब्रह्म और जीव) होता है। शब्दशास्त्र क्यों या पदों का कनविशोग ही है। वर्षों को किसी क्रम-विशेग से रख देने से विभिन्न पद वन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी विशोग कम से रख देने से वाक्य वनते हैं। मर्श्हरि और पुष्पराज ने क्रमपत्त की निन्न रूप से दारीनिक न्यांक्या की है:—

> सन्त एव विग्रेग ये पदार्थेषु व्यवस्थिताः । ते कमादनुगम्यन्ते, च वास्यममिषायकम् ॥ बास्य० २, १० ।

क्रम ( वृचि ) किसी भी अन्य की अपेना नहीं करवा है, केवल क्रम ही वाक्य है, बनी के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्पोट आदि) को बाबक नहीं मानना चाहिए। क्रम ( वृचि) के ज्ञान से ही अर्थ पदार्थ का ज्ञान होता है।

शुन्दानां क्रममात्रे च नाग्यः शुन्दोऽस्ति वाचवः । वास्य० २, ४१ ।

क्रम क्या है – क्रम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको राष्ट्र करते हुए महुँ हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अधिनाशों क्रम ) का यह पर्ने हैं अर्थात, काल की यह शक्तिकोर है। पर क्षीर पत्रायों में कमक्यी व्यापि (गुए) रहता है, क्या क्ते काल का धर्म (गुरा) कहा जाता है अवएव वाक्य ( अनित्य याक्य, अनित्य-सान, प्राञ्जीवक जगन्) की सत्ता नहीं है।

क्रमो हि धर्मः कालस्य तेन वाक्यं न विद्यते । वाक्य० २,५१ ।

पुर्यराव का क्यन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य है। पदायों में

फ़ितने ही भेद रहते हैं, वे पृथक्नुयक् पदायों में प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब उनको विरोध कम सेश्रम्य पदायों के साथ रक्ता जाता है, तब उस भेद विरो-पता का तान होता है। श्रदः कम को चाक्च कहते हैं। कम का श्रये यहां पर क्या है, इसको सप्ट करते हुए पुज्याज ने कहा है पढ़ों के कम को वाक्य कहते हैं, वर्षों के कम को नहीं। वर्षों में यह कम ( बुलि, श्रांक ) नहीं है कि उनके रखने से श्रयें की श्रांमन्तिक होती है। चाक्यु २, १२।

वावय और एट फिसे कहते हैं- क्रमबाट के अनुसार बाक्य और पट का क्या स्वरूप है, इसके विषय में भन्न हरि कहते हैं कि वर्शों के केवल क्रममात्र की पद कहा जाता है और उसो प्रकार पढ़ों के केवल क्रमविशोप को वाक्य नाम दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही बाक्यों से अर्थ का आन होता है।

> धर्णानां च परानां च, क्रममायनिवेशिना । पदाच्या वाक्यसंक्षा च ।

> > वाक्य॰ २, ४३।

वर्ण और पर शब्द नहीं हैं—कनवार जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता है, सपका बल्तेस करते हुए मनृंहिर ने वताया है कि देवत कम को ही शब्द (शब्दचन, नित्याब्द, नित्यक्षात बक्क) कहते हैं, वर्ण और पर को नहीं। यद्यपि वर्ण और पर में ओनेन्द्रिय के द्वारा प्रहल से शब्दता का क्षान होता है, त्यापि वावकता वर्ण और पर में नहीं है, व्यपितु कम (बृचि) ही वावक है। पुण्यराज।

> श्रष्टस्यं नेष्यते तयोः। वास्य॰ २,४३। क्रम पत्र शब्दो व वर्णपदे। पुर्वराज् ।

क्रम पद गरना व चलपदा । युत्यस्य ।

इस पर यह यहन उठाया गया है कि पह क्रम को राष्ट्र ( वाक्य ) मान
क्रिया जाता है, क्योंकि वाक्यायें के बोध कराने के कारण उसकी सार्यस्त है।
वाक्यायें के विभाग से पड़ों की सार्यक्रम होती है, इसी प्रकार चुलों के कम को
राज्य (वाक्क) क्यों नहीं माना जाता। वर्ष का क्रम भी पहार्य का बोध करान
के कारण सार्यक ही है। पहार्य के विभाग से बार्यों की भी सार्यक्रता होनी
पाहिये। इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ष और पड़ दोनों प्रकार के राज्यों में
राज्यता सानारूर से है, परन्तु पड़ों के क्रम से वाक्यार्य का जान होता है, और
प्रत्येक वर्षों से वर्षों का बाता नहीं होता है अतः पड़ को सार्यक मानते हैं वर्षों
के नहीं। वाक्य॰ २, ४४।

## ६—क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं।

इससे पूर्व ऋरारडपन्न तथा सरहपन्न में भी श्रामिहितान्वयपन के लन्न्यों का वर्षन हो चुका है। अमिहितान्वय पच के श्रनुमार खो बीन लन्न्य प्राचीन आचार्यों ने किए हैं, उनका संद्रेष में मर्ह हरि ने निम्नहष से वर्णन किया है।

उपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि श्रादि के श्राचार पर वास्य के त्यान पर वाक्य के एक श्रंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपर भी यदि उसके अन्दर किया का अर्थ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकां जान करने के कारण बाक्य माना जाता है। उस एक सद से ही जो अर्थ का बोध होता है, वह पूरे वाक्य के ऋर्य का बीच करा देना है अतः व्यवहार में किठ-नाई नहीं होती। श्रवः पुरवराज ने कहा है कि इस दृष्टि से मत् हिर का श्रमि-प्राय यह है कि सारे ही पढ़ बाक्य समझने चाहिए। प्रव्यसङ्घ २, ३२७।

#### ददमात्रःयैवात्र वास्यत्वम् । पुराराज्ञ ।

एक क्रियापद भी चारप होता है- पवज्रति ने जिस प्रकार वास्य के स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरख देते हुए "पिणडीम्" और "वर्षणम् 'सुक्त वदों को विया है, उसी प्रकार 'गृहं प्रविक्त'' (घर में पुत्ती) बाक्य के स्थान पर केवल "प्रविदा" (पुत्ती) एक किया पद को उदाहरण दिया है। कियाबाचक राज्द को ही बाक्य मानन वालों का चनित्राय यह है कि केवल एक पर के सदश केवल एक तिङन्त पर क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का श्चर्य ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे कियापरों को एक वाक्य मानना चाहिए। "प्रविश" एक पूरा वास्य माना जाना चाहिए।

भर्त हरि ने अतएव इस पत्त को प्रस्तुत किया है कि ऐसे किया शब्द जो अवेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अर्थ बताते हैं अर्थात जिनमें कर्ता कम आदि का प्रसिद्धि के आधार पर आलेप कर लिया जाता है, उन अकेले किया शक्तें को भी क्षर्य की पूर्वि हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे "देवो जल वर्षित" ( बारल पानी को वरसाता है ) के त्थान पर "वर्षति" ( वर्षा हो रही है) क्हते से पर अर्थ का झान हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि के आभार पर कर्ता बादल और कर्म जल का आहेर कर लिया जाता है, अत: 'वर्षति" एक क्रिया पर भी पूरे वाक्य के बरावर होने से बाक्य कहा जाता है। पुरवराज।

> ग्राच्यातशन्त्रे नियतं साधनं यत्र गम्यते । तदप्येकं समासार्थ वाक्यमित्यभिषायते ॥

वाक्य० २, ३२७-३२=।

७-- आकांक्षा से युक्त पहले ही पट को बाक्य कहते हैं।

८---श्राकांक्षा से युक्त पृथक्-पृथक् सारे पदों को वाक्य कहते हैं ।

ये दोनों सत्तरण अन्वितामिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही अन्तर है, अठ: मर्जुहरि ने इनकी ज्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का

श्रामिप्राय यह है कि प्रत्येक पर एक बाक्य के बराबर हैं वह पूरे श्राप्त का कराकि है। प्रत्येक पर में यह शक्ति होती है कि जब वह बाक्य में प्रमोग किया जाता है तो वह श्रपता हो। वहीं, श्रपितु बाक्य के श्रपतांत श्रप्त शर्टों के मी श्रप्त के बाव कराता है। श्रप्ति के मी श्रप्त के बाव कराता है। श्रप्ति वाल्या में बाव कराता है। श्रप्ति वाल्या।

प्रत्येक मध्य में वाक्य की मिति हैं—महुँ हिए और पुष्पराज ने इन होने मतों हो तिन्महप से रक्या है। इन वहाँ वा मत है कि प्रत्येक राज्य विशिष्ट राज्य होते हैं। जैसे 'देवहच गामभ्याव' (देवहच्त, गाव को हाक हो) और 'देवहच गामभ्याव' (देवहच्त, गाव को हाक हो) और 'देवहच गा क्यान' (देवहच्त, गाव को बाँच हो)! इन होने बाक्यों में जो देवहच्त गा क्यान क्यान क्या है, वह होनों ही देवहच्त सर्वया प्रथक हैं। दोनों ने समानता के कारण अप होजा है कि ये एक हो नाम है। कच्च ने पहले वाक्य में देवहच्च हो एक अर्थ में अपक हिना है और दूमरे वाक्य में दुवार क्या में देवहच्च हो एक अर्थ में अपक हिना है और दूमरे वाक्य में दुवार क्या में । इमला जान कचा के हे हुए आगो के उनलों से होजा है, पहले में दुवार कारण यह ने सम्बन्ध गाय को हाँकने की हिना देवा है। वाँचित कार्य में मात होजा है और दूमरे में गाय वायन ही हिना से पुक्त विशिष्ट अर्थ में गाव अपन पर हो वाक्य का पहला पट ही पाक्य का सारा अर्थ वर्ष देवा है। वह समस्त विशेषाओं से पुक्त होजा है और एका सा सारा अर्थ वर्ष देवा है। वह समस्त विशेषाओं से पुक्त होजा है और एका सा सारा अर्थ वर्ष देवा है। वह समस्त विशेषाओं से पुक्त होजा है और एका सा सारा अर्थ में हो होजा है। वह समस्त विशेषाओं से पुक्त होजा है और एका सा सारा अर्थ में हो होजा है। वह यह समस्त विशेषाओं से पुक्त होजा है और एका सा सारा अर्थ होजा है होता है और एका सा सारा अर्थ होजा है और एका सा सारा अर्थ हो होता है और एका सा सारा अर्थ होजा है होता है और एका सा सारा अर्थ होजा है होता है और एका सा सारा अर्थ होजा है होता है और एका सा सारा अर्थ होजा है होजा है होजा है ।

पटार्य बाक्यार्थ है—द्वितीय पत्त वा मात्र यह है कि बाक्य में प्रारम्भ
में ही वियक्तित कार्य के बोध के लिए विशिष्ट पट का उच्चारण किया जावा
है। कत या तो बाक्य के प्रयम शह में ही बाक्यार्थ की ममाप्ति समम्बी
चारिये, या बास्य के प्रत्येक पट में बाक्यार्थ की समाप्ति मनमनी चारिये।
भाव यह है कि पाक्य का प्रत्येक पट भी पूरे बाक्य का कार्य खाता है। पुरुषसाम् बाक्य २,१ = ।

तेपा तु एन्स्नो बाक्यार्थ अतिभेद समाध्यवे । बाक्य॰ २, १=।

 अभिन्यक्षक है, अत वाक्य से पदान्तर को अनुर्यक नहीं कहा जा सकता है। पुरुषराज।

-यक्तोप-यञ्जना सिव्हिरर्थस्य प्रतिपत्तृषु । वास्य० २, १८ ।

भर्ष हिर ने श्रन्यिताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खपड़न किया है । श्रागे श्रन्यिताभिधान के सरड़न में उनका उल्लेख किया ताएगा ।

## बाक्यार्य-विचार

श्रभिहितान्वयं स श्रौर श्रन्विताभियानपक्ष का स्वर्ध्यकर्त

जिस प्रकार वाक्य में लक्सों के विषय में कई मत है, उसी प्रकार वाक्यार्थ के विषय में कई मत है। वाक्य का विभाग के योग्य सानन वाले वाक्यार्थ को अभिद्वितान्यय और अन्विताभिषान पच के आधार पर स्पष्ट करते हैं।

जयन्त ने न्यायमजरी मे बोनों पत्तों को अन्वर्ष बनाते हुए इनकी यौगिक अथ के रूप मे व्याप्या की है।

अभिहितान्वय और अन्विताभिधान—आभिहितान्वय से पष्ठी तत्युहर समास है, निससे इसरा अर्थ होता है कि "अभिहितानाम् पदार्थानाम् अन्वय " जो अर्थ शादों के द्वारा कहे जा चुके हैं उनका परस्रर अन्वय । इससे इस प का अर्थ होता है कि प्रत्येक पर केंद्रत अपने अपने परार्थ का बोध कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकाशा योग्यता आसिष के आधार पर परस्पर अन्यय (समन्वय) हो जाता है। उस समन्वय (ससर्ग) से अर्थ का बोध कराते हैं। न्यायम परार्थ का स्वाप्त के आधार पर परस्पर अन्यय (समन्वय) हो जाता है। उस समन्वय (ससर्ग) से अर्थ का बोध कराते हैं। न्यायम नरी, एष्ट ३६४।

मन्मट ने कान्यप्रकारा में आभिहितान्ययवादियों के मत का सच्चेप में उल्लेख किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकाचा योग्यता और सिप्तिष्ठ के कारण समन्यय हो जाने से एक जिल्हण वाल्यवीर्थ निकलता है, जो कि पदार्थ से भिन्न होता है, उसकी वाल्यार्थ कहते हैं।

श्राभात्तायोग्यतासिक्षधिवद्यात् पदार्याना समन्वये तात्पर्यायौ निशेष-वपुरपदार्योऽपि समुरलसतीत्यभिहितान्वयवादिना मतम् ।

कान्य० स्त्र ७ ।

श्रान्वताभिधान का ऋर्य है "श्रान्वताना (पदार्थानाम् ) श्रामधानम्" प्रत्येक पद क्षेत्रल श्रपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता है, श्रापितु समन्त्रय युक्त पदार्थों का बोध पद कराते हैं। श्रान्यथा पढों का बाक्य नहीं ही सकता है। न्याय-सन्तरी, पृ० ३६४।

पुरयराज ने और मन्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत? को सत्तेष मे

रसा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याये हैं। पदार्थ ही वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ में पदार्थ के अतिरिक्त और इन्ह बिलचल अर्थ नहीं होता है।

द्याच्य एव वास्यार्थं इत्यन्त्रितामित्वननादिनः। मन्मट, सूत्र ७।

पदार्थ पत्र बान्यार्थः । पुरुषगज्ञ, बान्य० २,४४ ।

मीमांसकों की दो साखाएँ —यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सीमांसकों की दो शास्ताएँ हैं, एक खन्तिवाधिधानवादी और दूसरे अभिहितान्वय-बाही। प्रभाकर (युत्त) के खनुयायी खन्तिवाधिधानवाद की मानते हैं और कुमारिल (भट्ट) के खनुयायी खमिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के दोनों पढ़ों में बहुत विवाद है। मर्च हिर्न होना पत्तों का स्वयंडन किया है, खतः दोनों पढ़ों में बहुत विवाद है। उन्लेख जिंचत है।

### श्रभिहितान्वयवादियों का मत

श्रन्विताभिशानपक्ष मानने में कठिनाइयां- जयन्त ने न्यायमंजरी में (पू० ३६४ - ३६४) में संत्तेप में बनके सत को इस प्रकार रक्ता है कि अभि-हितान्त्रय पद्म इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के ही झान से बाक्यार्थ का ज्ञान होता है। परार्थ की न जाने हुए की वाक्याय का ज्ञान नहीं देग्वा जाता है। पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अर्थ है। इसका द्रव्य, इसका गुए और इसका किया। यह तभीही सकता है जब कि यह अर्थ पर्दों का हो। यदि अन्त्रिताभिधान के अनुसार पर्-यदान्तर के अर्थ से समन्त्रित अर्थ का बोग कराएगा तो यह निर्एय नहीं किया जा सकता है कि कितना किम राज्य का अर्थ है, क्योंकि उनके मतानुसार समस्थित अर्थ का ज्ञान होता है। यहि अन्विताभिधानपत्त की श्रोर यह समाधान दिया जाय कि आवाप और उद्वाप (अन्त्रवन्त्यविरेक) के द्वारा उसका निर्णय ही जाएगा ती यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामृहिकता बनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्तित अर्थ की कहने वाले पद हों और अन्यत्र ने शुद्ध अपने अर्थ को कहते हों, जिससे निर्णय हो। अपितु उनके मतानुसार सर्वत्र ही वाक्य बाक्यार्थ का सम्मिश्रित अर्थ बताता है, अतः प्रत्येक पट के अर्थ का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की अपेत्ता न की लाए तो "गामानय" (गाय लाओ ) इस वास्य से घोड़े को वॉधने का भी हान होता, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय श्रीर लाने का कोई स्वतन्त्र श्रयं नहीं होगा। अवस्य अभिहिवान्यय पत्त के अनुसार पड़ों के अर्थ की अपेत्ता करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अर्थ है, यह निरचयीकरण, पद जब शुद्ध अपने ही अर्थ को कहते हैं, तभी होगा । अतएव पद और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध मानना चाहिए। युद्धव्यवहार में जो वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, वहीं पर भी जस झान को पदार्थ के झान तक मानना चाहिए, नहीं नो प्रत्येक वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐमा करने में अननता आ जाएगी। साथ हो यह सम्भय भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ वताया जाए। अतः साथ हो यह सम्भय भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ वताया जाए। अतः साथ हो वह हारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। देशने में आता है कि शब्दों के अर्थ का जानने वाले को कवि के नए खोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, इसको पद और पदीर्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान मानने पर पहले कि अर्थ वाक्य को नहीं सुना है, अतः उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्विताभिधान पद्म को नहीं मानना चाहिए।

अन्य पदों का प्रयोग निर्धक होगा— अन्ववाधियान पक्त को मानने में अन्य फरिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निर्धक हो जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अर्थ का ज्ञान सिद्ध ही है, वह पद भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही राज्य सारे राज्यों के अर्थ का याचक हो जाएगा। उसी से व्यवहार किया जाए, परन्य सम्बन्ध के अर्थ का याचक हो जाएगा। उसी से व्यवहार किया जा हाने से यह ज्ञान नहीं है। "याव" कहने पर सारे गुण और किया का ज्ञान होने से वह ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस कियाचुक गाय को तें। इस प्रकार से गाय विरोध का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के जुल्य ही है। वैसे पानी के इच्छुक को सारा समुद्र महस्थल के समान ही है, क्योंकि उससे पीने के प्रवृक्ष को सारा समुद्र महस्थल के समान ही है, क्योंकि उससे पीने के क्योंक या जाप कि अन्य गाय का वौध करवा है।

पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्वयं—यदि यह कहा जाय कि अन्य पर्दों की समीपता निरम्वय का कारण होगी, तो उसमें हो वार्ते हें १ —क्या वह अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निरम्वय करेगा, या २ — अर्थ का बोघ कराकर। दोनों ही प्रकार ठीक नहीं हैं। किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात वाक्य में रहने मात्र से अर्थ निर्णय में कोई सहावता नहीं निर्लत। वाक्य में राज्य को केवल सहा या न रहना वरावर ही है, क्योंक जब क उसके अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अर्थनिर्णय में सहायक नहीं होगा। यदि यह मानते हैं कि अन्य पद अपने अर्थ के बोघ के द्वारा अर्थ का निर्णय करता है, तब वो वह अर्भाइतान्वय ही हो जाता है, अदः यही अर्थकर है कि पदों से पढ़ों का अर्थ ज्ञात हो जाता है, किर उनका आकांता अर्थता है वा जो जिसके आर्थाप है जाती ही से साम्यन्य हो सहा करता है वा जो जिसके आर्थाप क्या का जा जिसके सम्यन्य हो सहता है। अर्थव्य इस्तिय्यश्वरातमास्ते' (अंगुली की नोंक पर सी हाथियों के कुरुड

बैठे हैं ) इस वाक्य मे योग्यता नहीं है, खत सम्बन्ध नहीं होगा, खीर यह वाक्य नहीं माना जाएगा। अन्विताि धानवादियों के अनुसार यहीं पर भी अन्वय होता चाहिए। अत रक्तार्यक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः उत्तर्थक पदार्थों का ही अन्यय मानना चाहिए। अतएव वहा है कि पट अपने अपने अर्थ को वताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्यार्थ वा वोध कराते हैं। न्यायमंजरी, पृ॰ ३६४—३६४।

## १--वाक्य का अर्थ संसर्ग (मेल) हैं।

श्रामिहितान्त्रय पत्त के श्रमुसार वाक्य के तीन श्रर्य हो सरते हैं। उनका सत्तेष में ररहप निम्म है। सघात श्रार क्य होनों वाक्य के लहायों का वाक्यार्य सत्तर्ग हो माना जाता है।

सम्बन्ध वाषयार्थ हैं— पतजिल ने महाभाष्य से (१, २, ४४) एक व्हा-हरण द्वारा पतार्थ की अपेजा वाष्ट्रार्थ की विशेषता को सममाया है, "देवचन गामभ्यात गुक्ता वरहेत ' (हे देवचन, संफेद गाय की डहे से हाफ हो) से यह नहीं कहा जा सकता है कि पहें के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य को आपे, कोई आ नहीं है। उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बह ताती है। प्रयक्-पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में बह सम्बन्ध वह जाने से वाक्य सार्थक और पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवचच हो कर्ता है, गाय ही कर्म है, हींक्ता ही किया है, और सफेड ही गुण है, वह सामान्य अर्थ में थै, इमकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्यार्थ है। अतपन्न पत्रज्ञित कही है कि "यद्राधिस्थं वाक्यार्थ" सं " (महा० २, ३, ४०) इसमें जो अधिकता आ जाती है, वह वाक्यार्थ है।

संतर्भ वाक्यार्थ हैं—अर्क हिर ने इस पत्त का उल्लेख करते हुए वहा है कि इनका मत है कि अर्चेला पद राज्य जितने और जिस अर्थ पा बाचक है, वाक्य में भी वह उतने और उसी अर्थ पा बोध कराता है। पदों के ससुवाय में अर्थात् वाक्य में पढ़ों का परसर समन्वय होने पर पदार्थ के आधार पर जो अधिक अर्थ निकलता है, उमकी सत्तर्भ (मेल, मिलए, एकीमाव) कहते हैं। यह जिलताए वाक्यार्थ अनेकों पटों के मेल का परिणाम है। वाक्य - 2, ४१—४२।

संसर्गदाद में दो मत- ससर्गवाद के मानने वालों में भी हो मत हैं, एक जातियादी चीर दूमरे क्यक्तिगढ़ी। व्यक्तिगढ़ के समर्थनों का इम विषय में मत है कि वाक्याये चनेक पढ़ों में रहवा हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रवार वाक्यार्य भी प्रत्येक वाक्य के भेट में समाप्त होता है। इसवा भाव यह है कि वाक्यार्य प्रयक्त होने पर भी प्रत्येक पर में रहता है। अन्य जातिबारी आचार्यों का मत है कि जैसे सरया दस, बीस सो आदि की समाप्ति प्रत्येक भेंद्र में नहीं होती है अपितु समुदाय में होती है, उसी प्रकार वाक्यार्थ की समाप्ति प्रत्येक शाद में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में होती है। वाक्य॰ २, ४३।

### २—संसर्ग के काग्ण निराकांक्ष होने हुए भी विशेष मे श्रवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ है।

समर्गवाट में निराकोभावाट—पहले खिला जा जुका है कि पुरवराज ने भर्ट हिए के मतानुसार काल्यायन और जैमिन के सच्छों को भी सघात पढ़ के अन्दर समाविष्ट माना है। काल्यायन और जैमिन पढ़ समृद्द को वाक्य कहते समय अभिदितान्वय पक्त की अपेका कुछ सुरम तथ्य कहते हैं। उसका भर्ट हिए और पुरवराज ने निन्नरुप से सप्ट किया है।

पटार्य ही वाक्यार्य है—सवात एक को अमिहितान्वय एक की हाटि से मानने पर जो वाक्यार्य होता है उसका स्वरण केप दिया गया है। समात एक को अगिनताभिवाननाड के हाट्यकोण से समक्रने पर उसका अमिमाय होता हैं कि पदार्थ ही वाक्यार्य है। पटार्थ के अदिरिक्त सवर्ग और कोई तरक नहीं है। बह पदार्थ क्या है उसको स्वष्ट करते हुए मट्ट हरि क्हते हैं कि उसे सामान्य (जाति) कहते हैं बही ससर्गात्मक है। अर्थात् सामान्य का ररूप ही ससर्ग है। बसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकाला योग्यता सिन्निष के कारण पडान्तर है सबर्ग होता है अत उसका स्वरूप स्वरण हो जाता है। उसी के विभिन्न पडार्सों के साथ ससर्ग होने हैं। निर्माण रहा जो ने हैं। उस सामान्य (जातिकपी तस्त्व) को वाक्यार्थ कहते है। वाक्य० २,४४।

यहाँ यह परन होगा कि पडार्य को जातिरूपी मानने पर बाकाज्ञा के समय इसका वर्ष राप्ट नहीं होगा। उमका उत्तर दिया है कि बाकाज्ञा के समय बाक्यार्थ में तो स्पष्टता का दोष खाता है, उसको खन्य पडार्थ की समीपता दूर कर देता है, जर भेड़ की आकाजा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद उस्तर कर देता है और वह पडार्थ सामान्य पडार्थ न रहकर बिशिष्ट पडार्थ हो जाता है। वाक्य० २, ४८।

जातिवाद के वित्ररस में पहते लिखा जा चुका है कि गाय को न गाप कह सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है। उसमें गोत्व जाति का सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं। यदि गोत्व जाति का उसमे सम्बन्ध न हो तो वह गाय नहीं कही जा सकती है।

टोनों पश्नों में अन्तर-वह प्रान किया जा सकता है कि उक्त दोनों

वाक्यायों में १या अन्तर है। इसका उत्तर पुष्यराज ने दिया है कि पहले पह में वाक्य में पदों का उतना ही अर्थ होता है, जितना कि उनका अरेक्ते का होता है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात (समृह वाक्य) का अर्थ है। इस पत्त में पद का अर्थ उसी भकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही पिन्न पदों के सन्तियान से उन विशेष अर्थों में नपस्थिति होती है। पुष्यराज, वाक्य० २, १६।

पाश्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप—संघात पत्त में संसर्ग को वाक्यार्थ वताया गया है। इस पत्त में संसर्ग (सम्बन्ध) को कि वाक्यार्थ माना गया है, परार्थ से सर्गदा पृथक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में या तो जाति के तुल्य रहती है या संख्या की शरह। इस पत्त में वाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक नहीं माना जाता है। इस पत्त में का मान कैसे होवा है, उसका उत्तर दिया है कि यह सर्ध्या अतुमाननम्ब है, पद सरहाय का याच्य नहीं है। किन्तु समस्त भेदों के गुणों से युक्त समाम्बरूप (जातिहरू, निर्तेण) रहता है। विशेष पदार्थ के स्थाय सम्बन्ध से इसकी विशेष में स्थित हो जाती है। अतः उसे विशेष पदार्थ कह देते हैं। वही वाक्यार्थ होता है। प्रदश्य सुक्ष

मर्ग हिर ने अत्यय कहा है कि सम्बन्ध का उसके कार्य से हो अनुमय किया जा सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं विद्याया जा सकता है। उसका अर्थ है, पदार्थ की किसी किशेष अर्थ में विश्वान्ति। इस विशोष अर्थ में विश्वान्ति से अनुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। 'इर्ग तत्त्र' (यह है) इस रूप में उसके कभी नहीं देखा जा सकता है। अत्यय उसको इस्यन्त अस्ययक्षर (अहर्य ) माना जाता है। पदार्थ से अतिरिक्त उसकी सचा नहीं है। प्रपर्वात।

, षार्यानुमेयः सम्यन्धो इत्तरं तस्य न १६२ते । श्रसस्वभूनमत्यन्तमतस्तं श्रतिज्ञानते ॥ वाष्य०२.४७।

.. मंत्रात और क्रमपस का भावार्य—संयात और क्रमपत्त होतों के निस्तारों का निष्मार्थ किराते हुए मर्जु हिए कहते हैं कि संपादण्य का निष्मार्थ वह है कि निम प्रकार प्रत्येक वर्ष का कोर्ट वर्ष नहीं होता है, आषितु उनके मसु- वाय पर का अर्थ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पर का कोर्ट वर्ष नहीं होता है, अपितु उनके मसु- वाय पर का अर्थ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पर का हो वर्ष होता है। जिस प्रकार पर्यों के अवस्वय वर्ष निर्द्यंक हैं। इसी प्रकार वाक्य के अवस्वय वर्ष निर्द्यंक हैं। इसी प्रकार वाक्य के अवस्वय वर्ष निर्द्यंक हैं। इसी प्रकार वाक्य के अवस्वय हर्षों निर्द्यंक हैं। इसी प्रकार वाक्य के अवस्वय प्रत्येक पर निर्द्यंक होते हैं। पुरुवरात ।

यया सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनस्तित्। स्मर्यवन्तः समुद्रिता वास्यमप्येवमिष्यते॥ क्रम-पस् का निष्कर्ष यह है कि अबेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पस्
में कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है। इनको क्रम विरोध
से उच्चारण करने से वाक्य वन जाता है। पर बाक्य बनाने के लिए साधन
हैं. अतः निर्देष हैं है। पेरे बाक्य से बाक्यार्थ भी वो प्रकार का होता है। जो पदों
का कुछ अर्थ भातते। हैं, उनके मत से बाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको
संसर्गात्मक पृथक् अर्थ भानते हैं। जिनके मत में ए अनर्थक है, केवल वाक्य के
जापार्य हैं, उनके मत के संसर्थ के कारण निराकांत्त होते हुए भी विरोधार्थ में
व्यवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ होता है। प्रवर्गात्र ।

श्चनभेशन्युणयात्रात् पटार्येनार्ययन्ति वा। क्रमेशोरुवारितान्यादुर्वात्र्यार्थे मिश्चलक्ष्यम्॥ वारूप०२,४६।

#### ३-- प्रयोजन वाक्य का श्रर्थ हैं।

पुरसराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का कर्य मानते हुए उसकी अन्य पाँच वाक्यायों से प्रयम् करके पट वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, कतः इसको प्रयक् वाक्यार्थ नहीं मानना चाहिए। पुरुषराज। वाक्य॰ २, १—२।

जिमिनि को मत्—ज्ञयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्य मानते हुए इसका बहुत विस्तार से बर्णन किया है। जबन्त ने पहले सीमामकों के टिण्डकोए से फल को वाक्यार्य बताया है। जैमिनि ने भीमांसाटर्शन में कहा है कि जैमिनि का कथन है कि प्रत्येक कर्म किसी विरोप फल के लिए किये जाते हैं।

कर्माण्यपि वैमिनिः फलार्थत्वात्। मीमांसा० ३, २, ४।

परन्तु जैमित इससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि फल की अपेशा पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यस्त फरता है कि पल को भाग करूँ और उसकी अपने उपभोग में लाऊँ। खतः पल की अपेला पुरुष प्रधान है। फिर उसके परचान् कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य किया है, क्योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्यायमंत्री, पृष्ठ ३०३—३०६।

फल च पुरुपार्थत्वात्। पुरुपश्च कर्मार्थत्वात्। भीमांसा० ३, १,४-६।

दीमिनि ने इस प्रकार सिष्टि के कम को बताया है कि कमें पल के लिए है, फल पुरुष के लिए है और पुरुष कमें करने के लिए है। फिर कम चल पड़ता है कि कम पल के लिए और फल पुरुष के लिए। इस चक्र में कीन सुर्य है कीन गीए। यह नहीं कहा जा सकता है। सभी सुरय हैं और मभी गीए वाक्यायें हैं, क्यों कि साध्य और साधन दोनों हैं। न्यायमंजरी, पूठ ३८६।

नेपायिकों का मत— जयन्त ने नैयायिकों के मत से पल ज्ञान को भेरक मानते हुए इस पड़ पर वो आद्तेष किए हैं ब्वना विस्तार से संग्टन किया है। (पृष्ठ ३२६—३३२)। जयन्त ने गीवम को बहुत किया है कि मतुष्य जिस किसी शर्य (लस्य, ब्रहेश) को लस्य बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते हैं।

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्त्रयोजनम् । न्याय० १, १, २४।

जयन्त ते इम एत् के समर्थन में कहा है कि एक वस्तुतः प्रधान (सुध्य) है, क्योंकि कोई भी जानवान व्यक्ति कोई कार्य निष्फल या निष्प्रयोजन नहीं करता। वेद के खादेश, गुरु की खाझा, राजा भी खाझा से भी कार्य को वभी करते हैं, जब कि बनका सुख प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल या प्रयोजन को लस्य में रक्के विना कोई कार्य नहीं किया जाता है। न्यायमंत्ररी, पुरु 3-3 ।

प्रयोजन वाचवार्य हैं — अनुंहिर का क्यन है कि यदि प्रयोजन को बाक्य का क्षयं मानें तो उसको हो प्रकार से रख सकते हैं, एक क्षभिहितान्वय और दूसरा क्षान्वताभियान के दृष्टिकोण से। क्षभिहितान्वय पत्त के क्षमुद्धार इसका भाव होता है कि वाक्य का जो बाक्यार्थ है, वह एवा का क्षये है। याक्य का क्षये वास्य का प्रयोजन है। किस प्रयोजन या उद्देश्य से वाक्य कहा या है, एव एवा के क्षये नहीं बताते हैं, वह वाक्य ही वताता है, क्षयः यह पदार्थ नहीं क्षयि है कि स्प्रा वानने वालों के अव में वाक्यों का परस्पत सम्बन्ध नहीं हो सकता है। की ता तोहे की सीकों के सदरा वाक्यों का परस्पत सम्बन्ध नहीं हो सकता है। की ता तोहे की सीकों के सदरा वाक्यों का कि सा वाक्यों के हो सकता वाक्यों के स्वरंग का स्वरंग का स्वरंग वाक्यों के हो हो का ता की ही जी दे जी है जी र उनका परस्पत सम्बन्ध वाक्यों के वाक्यों का स्वरंग वाक्यों के स्वर

कत. विश्वित है जार वाली परिश्वित कर वार है। विवाद कि किया बायक परों में सारे साधन कर्नार्निहत रहते हैं अतः दे निराकांत रहते हैं। क्रिआकायक पर दी परसर एक दूसरे नी आकांता करते हैं। अत क्रिजना मिधान के अनुसार वाक्यों में परसर सम्बन्ध हो जाएगा। वाक्य० २, ११४—११६।

#### श्रभिहितान्वयवाद का खएडन

श्रभिहितान्वपवाद की असारता—भोमांमकों का यह कथन है कि पर समृद्ध ही श्राकाता योग्यता सन्तिषि के नारण परत्पर समन्वित होकर वाक्य हो जाता है श्रीर संसर्ग वाक्याय है। इसका म्वच्डन करते हुए मत् हरि एयं पुण्यराज कहते हैं कि 'देयदच सुक्ष गाय को डंडे से हांक दो'। इसमें देयदच श्रादि पड ही वाक्य हैं। यांड इसमें देवडच राब्द केवल अपने अर्थ का बोघ कराता है तो अपले गाय आदि राज्यों के उमारण के समय वह तिरोहित हो चुका है और उसकी सचा गहीं रही है क्यों कि वाणी के द्वारा उकारण करता है होता है। देवदत राब्द का असाव हो जाते से अपले अन्य राब्दों के सुकते पर देवदत्त राज्य के अर्थ का इतन नहीं होगा और न उसकी कियी विराप अर्थ में उपस्थिति होगी। यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि समरण के द्वारा उसकी उपस्थित होगी। यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि समरण के द्वारा उसकी उपस्थित होगी। यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि समरण के हारा उसकी उपस्थित होगी। यदि यह किसी प्रकार कि नित्य सावते हैं। हो यह आएगा। कि मीमसक गाय और कार्य का सम्बन्ध नित्य सावते हैं, वह शाय और अर्थ का सम्बन्ध अतित्य सावते हैं, वह शाय और अर्थ का सम्बन्ध अतित्य सिद्ध हो आएगा। पहले सब राज्यों का सामाम्य अर्थ कीकार करता फिर उसके अर्थ के साथ सम्बन्ध होने पर क्षेत्र हैं ना युक्त समित कार्य के कार्य के कारण है जिससे उनके अर्थ के हो हो हैं हैं कि किए अपने अर्थ को होड़ है हैं हैं कि किए अपने कार्य के हो हो के स्व स्व कार्य होने पर किस अर्थ के हो हो कर हमें हो के स्व हो के स्व हो का कार्य कार्य हो कार्य हमें हो के स्व हम कार्य हमें हो के स्व कार्य हम कार्य हमें हम साथ सम्बन्ध हो उसके कार्य हम हमें हम हम हम पर के साथ सम्बन्ध हो उसके करते हमें हम बोध करायें। अर्थ राज्य के बीध के दे बाचक नहीं हैं, अर उनके अर्थ का तो बोध के करायें। नहीं सकते हैं। युव्यराज, १,११।

शास्त्रार्य आरं वावयार्य निराधार मानना परेगा—यदि यह तर्फ किया जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का हान होता है, अत ससुदाय की सार्यकता का अपलाए क्यों करते हो। इसका उत्तर भर्ट हीर ने दिया है कि जिस मकार से आमिहतान्ययवार्डा अर्थ का बोध बताते हैं, वह मकार हो ठीक नहीं है। अन्य मानने में अपन्य राज्य के अर्थ का बोध कराने की शक्त नहीं है। अन्य मानने में अपन्य राज्य के अर्थ का बोध कराने की शक्त वाक्य में कोई राज्य नहीं है जो उस अर्थ को किसी मकार वता सके। यह एक और दोष है जो अपि-हितान्ययवाद में आता है, यह वाक्यां को इस मकार का मान लें तो पर्दों का अर्थ मी निराधार मानना एकता। अर्थ पर में एक से अधिक वर्ष पर है के अर्थ का मान लें तो पर्दों का अर्थ मी निराधार मानना एकता। अर्थ पर में एक से अधिक वर्ष पर है के अर्थ मान का उच्चारण किया जाएगा। वह सप्ट भी होता जाएगा, अत एक राज्य भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है। जब पर (शन्द) नहीं होगा तो पदार्थ (शन्दार्थ) ही कैसे होगा। इस प्रकार से अभिहितान्ययवाद मानने पर मीमा संघों को शार और अर्थ में जो वाच्य वाचक मान सम्भव है, उसको भी छोडना। परेगा। इपयराज्ञ ने

सामान्यार्थास्तरोभृतो न बिशेपेऽवितप्तते। उपात्तस्य कुनस्त्यागो निवृत्तः स्वादित्पताम्॥ श्रशान्दो यदि वास्यार्थं पदायोऽपि तया मवेत्। एव च सित सबन्धः पदस्यार्थेन द्वीयते॥ वास्य०२,१४—१६।

वाक्य से ही वाक्यार्थ का ज्ञान-चित्र यह कहा जाए कि पदों में अर्थ

ससुष्ट (मिश्रित समन्वित) रूप से नहीं है वह ससर्ग रूपी गरूयार्थ के प्रित्पादन ने लिए केंग्रल उपाय है, क्यों कि वाक्य के अर्थ ना तान पटों के अर्थ के तान से ही होता है। इसका सरकत करते हुए मर्ग हिर रुसते हैं कि इसका अपिन प्राय रह होगा कि पहले अर्थ पटों में नहीं या, किन्तु पटों के मान से पटों की सल्या बढ़ती जाती है, उसी कम से अर्थ भी कमा वदता जाता है। जो वाक्यार्थ है, वह अर्थन विशिष्ट और सुदृढ़ है। इसको ट्रस प्रनार से जाता जाता है कि पहले उसको हिन्म किया गया और वाद में इसको ट्रस प्रनार से जाता जाता है कि पहले उसको हिन्म किया गया और वाद में इसको मुम्म दिया गया। इस मकार वाक्यार्थ विशिष्ट कर्ष है। वहले अर्थ को असहार्ट मानकर इससे वाक्यार्थ का जान मानना ठीक नहीं है। इसका मान यह है कि वस्तुत वाक्यार्थ एक और अर्थ करते हैं। उसमें पट और पड़ार्थ की सक्ता ऐसी ही है, जैसे विस्ती एक पड़ार्य की तोड़ कर जोड़ना। वाक्य॰ २,२१० - ४११।

नैयायिकों का मत-न्यन्त ने नैयायिकों के दृष्टिकीए से श्रामिहितान्वय-बाद वा सरहन विस्तार से विया है। उनता कथन है कि शाद दीपर के तुन्य नहीं है, जो कि दिना जाने हुए ही अर्थ का वीध कराए। ज्युत्पत्ति दृद्ध व्यवहार से होती है। बुद्धक्यवहार वास्य से होता है पह से नहीं, क्योंकि श्रकेल पर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थ प्रस्ता आदि से जहीं पर अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, वहाँ अरेने पर के प्रयोग को भी बाक्य के समान मानना चाहिए। बका समन्त्रित अर्थ की बोध कराने की इच्छा से बाक्य का प्रतीग करता है, श्रोता और समीपत्य वाक्य से ही श्रर्थ सममते हैं। इसकी वास्य से वाक्यार्थ का समस्ता कहते हैं। वाक्य किसे वहते हैं, सामृहिक रूप से ऋर्य का बीच कराने याल पड़ों को याक्य कहते हैं। अत्राय श्रीमिन का कथन है कि एकार्यक पडसमृह की बाक्य कहते हैं। बाक्य में पडसमृह एकार्थक होता है। यहि पड प्रथर-पृथक् अर्थ का बोध कराजेंगे तो यह सामृहिक कार्य नहीं होगा। जिस प्रकार एक प्रकाना किया में बाह्य साधन सरही आदि का उपयोग किया जाता है। पालकी को उठाने वाले इक्ट्रे पालकी को बठाते हैं, इसी प्रकार सारे पड इक्ट्रे वान्यार्थ का वोध कराते हैं। यह सामृहिक शक्ति मानने पर श्रन्विवासियानवार होता है। श्रनन्त्रित श्रार पृषक् स्वार्घ रखन वाते श द पढ़ों को मानने पर, ननका सामृहिक कार्य वाक्यार्य नहीं हो सरता है। न्यायमन्तरी, पृ० ३६६।

## श्रन्विताभित्रान पुस ४—संग्रष्ट श्रर्थ रो वाक्यार्थ कहते हैं।

श्रन्विताभिषान रा रा दार्थ श्रीर मावार्य प्रिया जा चुक्त है। श्रमिहिनान्वय-बाद के सरहत से श्रन्यिताभिषानपन की स्थापना होती है, जबन्त ने न्यारमजरी में ( पृ॰ ३६६ – ३६६ ) श्रन्विताभिधानपद्म पर वो श्रादेग श्रामिहतान्वयवादियों की श्रोर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है।

प्रमाक्द तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिषान पन्न को पुक्तिसंगत और प्राय माना है। दार्सोनक दृष्टिकोण से यह पन्न अभिहितान्वयवाद से अष्ट है। बाक्य के सप्तम और अप्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संसूध्य अर्थ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि बाक्यार्थ वाक्य से पृथक या अविरिक्त नहीं है, वह पत्तें में है। हहता है, अर्थक पद अपिक सामान्य अर्थ का ही वोच कराता है, अपित अप्य पहों के कराता है, अपित अप्य पहों के अर्थ से समन्वित अर्थ का कोच कराता है। अतः इस पन्न का मत है, कि पहार्य या बाक्यार्य है। इस पन्न को भी दो हांट से रक्ता गया है एक का मत है कि संसुध्य अर्थ वाक्यार्य है और दूसरों का मत है कि किया बाक्यार्य है।

किया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध — महं हिए और पुण्यराज ने इस मत के मीतिक सिदान्त को त्यप्ट किया है कि साध्य और साधन वृसरे राखों में क्रिया और कारक अरथन्त समन्वित हैं। साधन आरि साधन वृसरे राखों में क्रिया और कारक अरथन्त समन्वित हैं। साधन आरि माधन प्रोमों एकप्र नियम से रहते हैं। वाचन अर्थात् कारक (कर्ता क्रमं, करण आरि) में क्रिय अयरय रहती है। पताबित ने महार १, ४, २३) कारक की व्याक्या करते हुए अतयब कहा है कि कारक शब्द अन्य दें, कारक इसलिए कहा जाता है कि "क्रोतीति कारकम्" (वह क्रिया करता है)। इसको सम्बन्ध करते हुए अरवित कारकम्" (वह क्रिया करता है)। इसको सम्बन्ध करते हुए क्षय मंत्रीय में कहा है कि क्रिया साम्य है, अतयब शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति होती है। क्रिया की शिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं।। बसो कारक के अप्य नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। मर्य होत अयर करते हैं कि जिस प्रसापन में साम्य (क्रिया)) नियम से रहता है, वसी प्रकार किया भी विता साधम (क्रायक) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवस्य होता है। साम्य और साधन नियम से सर्वत्र रहते हुए भी जब आक्रांता योग्यता आषि के द्वारा वनका अप्य पद्दार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में मकट हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पद में अप्य पदों का भाव भी रहता है। पदानर के भाव से युक्त पद को हो वालय कहते हैं। पदार्थ होता है। इसवराज्ञ ।

नियतं साधने साध्यं किया नियतसाधना । स सन्निधानमात्रेण नियमः सन् प्रकाराते ॥ वास्य०२,४८।

किया प्रधान है और कारक गौरा—इस पर यह प्रस्त स्वामाविक है कि यदि किया और कारक दोनों में परस्पर अपेज्ञा समान है वो कौन सुख्य है और जीन गोए। इसका उत्तर मर्ल्डार ने दिया है कि नाम क्यांन् कारक किया में गुण रूप से रहता है और कन्य पद की काकांना करता है। किया (किया-बाचकराव्य) साथ है, वह मुस्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की क्येंका करती है। बाक्यक र, ४६।

इस मत में प्रापेक पर में चाक्यार्थ रहता है, कदा प्रयम शब्द (पर ) में ही या प्रयक्-प्रयक्त सारे पड़ों में वाक्यार्थ की समाप्ति समन्त्री चाहिये। (बाक्य ॰ २० १०) भद हिए ने संसूष्य कार्य को का व्यावका करते हुए कहा है कि खामिहितान्यवारी है के सत्त मानव्य होकर संसर्प के मत मानव्य होकर संसर्प वाक्यार्थ होता है। किन्तु कान्त्रियास्त्र पड़ी के साथ मानव्य होकर संसर्प वाक्यार्थ होता है। किन्तु कान्त्रियास्त्र का इंग्लंक विपरीत, कामिस पड़ों से वो कार्य कहा जाएगा, उन अपों से पुक्त पहला हो पड़ होता है, बता उनसे संस्त्र कार्य मिनव्य कार्य मिनव्य श्राप्त कारकर या गुप्त कार्य को स्वरूप कार्य को स्वरूप कार्य को स्वरूप कार्य को स्वरूप कार्य होता है। (पुरुपराज, बास्य ० १९१८)।

नैयापिकों का मत-जिल प्रकार मीनासकों से दो मत है, वर्ती प्रकार नैयापिकों में भी दो ट्राय्टिकोण से विचार किया गया है। जिल प्रकार हुमारिल में बाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक माना है उसी प्रकार जगदीस ने शब्दस्तिप्रकार्शिका में बाक्यार्थ को कपूर्व और बिलक्षर माना है।

विलक्ष्णो योषः । वाक्यार्यस्यापूर्वत्वेन । वाक्यार्थानामपूर्वत्वान् । ( इलोक २-४ )

चयन्त्र ने बाक्याये को अपूर्व या बिलक्त्य न कहरूर संद्युष्ट पहायों को बाक्याये माना है। उपन्त का कथन है कि गाँतम ने केवल पहार्य का प्रतिपादन किया है कि "व्यक्त्यारुतिवातयासु पदार्यः" (न्याय०२, २, ६३)।

ध्यक्ति आहित और जाति तीनों पटायें हैं, गाँवन ने पहार्य के प्रतियहन से ही बाक्यार्य का भी प्रतियहन मान तिया है। पहार्यों से ख्रांतिरिक जो बाक्यार्य का भित्यहन नहीं किया है, उनका ख्रांतिश्वादन हैं कि 'पहार्य एवं वाक्यार्य' का भित्यहन नहीं किया है, उनका ख्रांतिय यह हैं कि 'पहार्य एवं वाक्यार्य' (पहार्य एं बाक्यार्य है। कि पहार्य प्रति हों हों, यही यत है। एक पह का क्ष्यं वाक्यार्य नहीं होता है, व्यत्ति क्षांत्र के वाक्यार्य के हते हैं हैं, पहार्य के कियार्य वह है कि पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक पहार्य संस्था वाक्यार्य होता है। संस्थां होता है। व्यत्ति वाक्यार्य है, यह कहां क्षांत्र हिन्द निर्माण काल्यार्य होता संस्थांपुक पहार्य संस्थांपुक संस्था संस

ही नहीं। यदि रस दिया जाय वो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जैसे "ग्रुक गाय को लाओ संसर्ग" इसमें संसर्ग का क्या अर्थ होगा। अतः संस्पट पदार्थ वाक्य है, संसर्ग नहीं। कहा भी गया है कि "सन्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का हात होता है"। जैसे तन्बुओं से बद, पास बिरोप से चटाई, प्रयक्त अवयवी होती है, उस अकार पदार्थ से पृथक वाक्यार्थ नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का हात होने पर भी अवयवी का ब्यान नहीं होता है। पदार्थ का अवयवी वाक्यार्थ नहीं है, क्यों अवयवी वाक्यार्थ नहीं है, क्यों कि आवार्य गीतम ने इस अकार इसका पृथक् उपदेश नहीं कि क्या है।

यदि यह प्रस्त किया जाय कि भीए और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं होता है। एक बाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता हो नहीं होंगे। गुएव बहुत हैं, खत: खनेक गुणों से रैजित एक कोई प्रधान होना नहीं होंगे। गुएव बहुत हैं, खत: खनेक गुणों से रैजित एक कोई प्रधान होना नहिए। इसका उत्तर है कि किर सो वे पतार्य संस्ट्रण्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे पहीं एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर किया प्रधान है, कारक गीए, वेसे बावत से यह करना नाहिए। कहीं पर कारक प्रधान है किया गीए, क्यों कि इत्य अभिष्ट है, जैसे बावतों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का नियम न होने से एरसर संस्ट्रण्ट पहार्य समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना श्रेयक्टर है।

आगे विचार के बाद अवन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हूँ यदि प्रतीति के आधार पर दोतों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए को यह मत है कि कार क सायन हैं, फल साष्य हैं किया के द्वारा फल प्राप्त फिया जाता है न कि फल से किया। अव: दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये। "फलस्पैन प्राधान्य- मिति सिद्धम्" अत्वर्ध गीतम ने फल को प्रवर्तक बताया है। (न्यायमंत्ररी, एफ देश-- ३३४)।

### ५-वाक्य का अर्थ किया है।

वाक्य में क्रिया मुलतत्त्र हैं — बाक्य के म लक्ष्णों में से जिनका मठ यह है कि काल्याव राज्य कर्यात् क्रिया बाक्क राज्य वाक्य है, उनके मवातुसार वाक्य का कर्य क्रिया है। (पुण्यराज २,१) मठ हिर ने इस मठ पर विशोष दिचार किया है। मठ हिर का कथन है कि वाक्य का प्रयोग चार सलिए किया जावा है कि सत्तात्मक या निरोधात्मक कर्य का बीच कराया जाय। वाक्य कीर वाक्यार्थ का व्यवहार किया जावा है। उनकी सत्यावा है, क्यां कर्यं के वीघ कराने के लिए बाक्य काई। प्रयोग करते हैं। किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य या असत्य पदार्य ऐसा नहीं है जिसमें कि किया का समावेश न हो । किया का संसर्गे हुए चिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। श्रतः व्यवहार में किया रहित पदार्थ नहीं हो सकता है। वास्य० २,४३० –४३१।

क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है—यदि यह प्रस्त किया जाय कि 'सत्' (सत्ता') यह एक पद है। यह आकांचारोहत सत्ता का प्रतिपादन करता है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन मी पद होता है। इसका उत्तर मतृ हिर देते हैं कि 'यद या' 'महें' 'नहीं वा' 'नहीं है' इनमें से किसीन किसी किया का सम्बन्ध यहाँ पर भी अवदय मानना पढ़ेगा। अन्यया वाक्याये की समाध्य नहीं होगी है आदि किया से रहित केवल पद की सार्थकता नहीं होती है। वाक्य में साध्य आर साध्य पर पर साध्य का समाध्य के साथ का साध्य का समाध्य का साध्य का साध्य के साथ का साध्य पर के हिता दूरा नहीं रह मकता। जिस प्रकार साधन किया के विना नहीं रहता है, अतः आकांचा के कारण आचेपक (साथ वाला) कहा जाता है, उती प्रकार किया भी कारक के बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया साध्य में कारक के बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया साध्य में कारक के बना कहा रह वाला आकांचा निवृत्त नहीं होती है। पुरपराज, वाल्य रूप रूप देश द्वा मंजपा, प्रकार हिता आकांचा निवृत्त नहीं होती है। पुरपराज, वाल्य रूप रूप देश देश पर अधि साध्य में कारक का क्या किए विना आकांचा निवृत्त नहीं होती है। पुरपराज, वाल्य रूप रूप देश साध्य में कारण का क्या किए विना आकांचा निवृत्त नहीं होती है। पुरपराज, वाल्य रूप रूप देश साध्य में कारक का क्या किए पिना आकांचा निवृत्त नहीं होती है। पुरपराज, वाल्य रूप रूप देश साध्य सा

किया की बाबय में मधानता—वाक्याय का ज्ञान किया के ज्ञान से होता है, अत: याक्य में किया की प्रधानता के कारण उमी का पहले पिमाजन किया जाता है कारक का नहीं। साम्य (किया ) की सिद्धि के लिए सामनों (कारकों) का प्रयोग किया जाता है। सामन अंग होते हैं, करा इनकी प्रधान तता नहींने से उनका विमाजन नहीं किया जाता है। किया का मी प्रयोजक कत है, अत: फत की अपेदा किया गील है। प्रयुत्ता, वाक्य० २,४३४।

किया बालयार्थ हैं — किया को धातपत बालयार्थ बताते हुए भर्नु हिर्र कहते हैं कि एक किया दूसरी किया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक किया के झाधार और साधन नियत होते हैं। बाक्य में सर्वेत्र विशेष किया ही बाक्यार्थ रूप में सर्वेत्रभम महुण की जाठी है। इस पर यह मरन होगा कि बाक्य में फिर विशेषपों (अध्यय, कारक, विशेषण) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि की विशेषपों का प्रयोग किया का सास्विक रूप बताने के लिए हैं। वे फेवल क्या हैं पुरुष्पात, बाक्य कर १ द्या है कि

प्रतिमा का दश्यरूप किया हैं—वैयाकरण जिस प्रतिमा को याज्यार्थ मानते हैं और निसका विस्तार द्वी वास्त्यार्थ है, वह विद किया का आव्रय न ले हो फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फल की उत्पत्ति हो अतःव्रतिमा वास्य में क्रिया के रूप में टिप्टिगोचर होती है। पुखराज, यास्य० २, १।

' जयन्त ने न्यायमंजरी में मीमांसकों के बनुसार किया को वाक्य का श्रर्थ

बवाते हुए लिखा है कि बाक्य में किया ही साध्यरूष से रहती है। जो साध्य है, वह सान्य होने के कारण प्रधान भाना जाता है, वस सान्य का ही दूसरा नाम किया है, वही वाक्य का कर्ष है। अर्थिक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है अदा वह वाक्यार्य है। वैभिन्नि ने अरुपर भीमीसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण संस्कारों में किया ही अधान है, क्योंकि ये किया के लिए साधन हैं। क्रिया के आयो और कोई तस्व श्रेष नहीं रहता है। न्यायमंजरी, पृ॰ ३०३—२०४।

द्रव्यगुक्संस्कारेषु वादिरः। मीमांसा० ३, १, ३ ।

## वा<del>व</del>य का अर्थ भावना है।

मीमांसकों का मत— पुरुवरात का कथन है कि क्रिया और भावता में प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भर्द हिर ने इसका पृथक् विदेशन नहीं किया है। क्रुमारित ने रलोकवार्तिक के बाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंत्ररी में (पृट २०६—:१८) बहुत विस्तार से भावना को बाक्यार्थ मानने का विचार किया है। मावना का कथा है, इसके सरफ करते हुए जयन्त का कथत है साववा कर कर कर ते हुए जयन के क्या वहार को भावना कहते हैं। क्रुमारित ने तन्त्रवार्तिक में कहा है कि जो बसु कभी भी हुई ही नहीं, जैसे आकाराकुश्चम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात् सर्व्या निस्य जैसे आकाराकुश्चम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात् सर्व्या निस्य जैसे आकाराकुश्चम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात् सर्व्या निस्य जैसे आकाराकुश्चम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता है।

नित्यं न अवर्षं यस्य यस्य वा नित्यभूनता। न तस्य कियमाण्त्वं छपुष्शकारायोरित ॥ तम्यवार्तिक २,१।

स्वर्गे त्रादि इष्ट त्र्यर्थ त्याकारा और व्याकारकपुत से विलक्त्य है, स्वतः उसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं। वह भाव्य ऋषीत्, स्वर्गादि में निष्ठावाला है, त्रीर स्वर्गादि का बत्यादक भी है। न्यायमंत्ररी, पृष्ठ ३०६ – ३०७।

भावना के विषय में मतमेट — भावना के स्वरूप के विषय में मतमेद है कोई उसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई उससे मिन्ना जयन्त ने उनका उस्तेस किया है कि : (पृ० २०५ २०६)।

१—आवार्यक, क्रियावाचक जो राज्य हैं जो कर्म के बोधक हैं उनसे भावना का ज्ञान होता है। "खजेत" यज करना चाहिए खादि राज्यों से वह भावना का ही खर्य किया जाता है। यज करता है, खादि राज्यों से भावना नामक खनुष्ठान करने योग्य पुरुष के क्यापार की अतीति होती है। यह भाउना इल्ल विरोप शब्दों से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं। २—मामना एक किया विशेष ही है जो कि पुरुष के श्रन्दर व्यापार रूप से हैं। बाहर इसका स्वन्दात्मक रूप है, वह किया के चएा से छुड़ विकत्तरा है।

१-पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता की दशा के अभाव को भाग करता है।

४-पातु के घर्ष को भावना कहते हैं, वह प्रत्येक घातु के ऋषे में रहती है। यक्ष करना, दान देना व्यादि सभी कियाओं में ऋतुस्यूत है, जिस प्रकार गीत्व स्नादि जाति सब गाय व्यादि में रहती है।

वाक्यार्य भावना हैं — हुमारिल ने खतएव क्लोकवार्तिक के वाक्याधिक रूप में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में खाक्यात (किया) रहती है, खतः वाक्य का अर्थ भावना हो है। पार्थसारिधिमिल ने हुमारिल के माव को, सप्ट किया है कि "शुक्का गी. ( सफेर गाय) जे किया नहीं है, यहाँ मावना अर्थ केंसे होगा, वसका उत्तर दिवा है कि वहाँ कियापद का अध्याहार ( आसेर) करना चाहिए, अन्या वाक्य पूर्व नहीं होगा।

मावनैव हि बाक्यार्थः सर्वश्रास्यातवत्त्रयाः। स्लोकः वाक्यः २३०।

कुमारित ने भाषना को अर्थ मानने में जो आचेष किए गए हैं, उनका आगे बिस्तार से उत्तर दिया है।

## मन्वितानिधान पक्ष का खएडन

पर्ते को निर्दर्शक मानना पड़ेगा— अर्ल हिर तथा पुरुवराज ने अन्विवामिधानवाद का अर्थावजन और ध्वनिविद्यान होनों प्रकार से खरड़न किया है,
ध्वनिव्याभिधानवादियों का यह कथन कि पहते ही पद से सारे याक्य का अर्थआत हों जाता है, माने के शब्द क्य अर्थ को ही साट करने के लिए हैं। बस पर
आत हों जाता है, माने के शब्द क्य अर्थ को ही साट करने के लिए हैं। बस पर
साचें किया है कि यदि एक हों वसे सारे विदेश अर्थों से बुक सन्दूर्ण पाक्य
का अर्थ सात हो जाएगा वो बगते पढ़ें का करवार करना निव्ययोजन होगा।
जिन पढ़ों का अर्थ पहते ही झाव हो चुका है, उनके किर कहने से उनको निरथंक मानना पढ़ेगा। इसके हो कार हो सकते हैं एक यह कि ज्ञात हुए अर्थ
को किर अर्थों नियम करने के लिए है, अयया असमें नियम या उसको सप्ट
करने के लिए है। दूसरा यह कि कहे हुए अर्थ सप्ट करने के लिए यह अर्थों स्थि
सात है, अदा अर्थत पढ़ों का कव्यारण निर्देश नहीं होता। यह समाधान ठीक
नहीं है एक पढ़ में सारे क्य को अवीवि मान होने पर अर्थन वहाँ हो अन्ययेक
मानना ही पढ़ेगा। साथ हो यह भी है कि एक पढ़ से सीरे वाक्य के अर्थ की

प्रवीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ का ज्ञान मानते हो बोर अन्यों को अभिव्यंत्रक। यदि यह कहा जाय कि सारे पदों से सामृहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है वब अन्वितामिधानपत्त ही चिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से असका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अर्थ का ज्ञान भी नहीं होगा। एक पद से सम्पूर्ण अर्थ की प्रवीति नहीं होती है। अतः अगले पद विजक्ष का का नहीं हो सकता है अर्थ का क्षान पत्र के अर्थ का अगले पद विजक्ष का का नहीं है, वह न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु-वाद के लिए।

यदि यह माना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता है और प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखते में विर्यंकता नहीं होती। परन्तु उस अवस्था में उसे अन्यतामिधानपक्त कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सार्थकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु आवराड समुदाय में सिद्ध होती है। पुष्यराज याक्य० २,१६ तया २,११७।

पद् और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी—यदि यह माना जाय कि वाक्य में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखरड निर्विभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था में पदों में भी वर्णों की समा सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त पद भी नहीं है, जता अवयव से अतिरिक्त वाक्य नहीं है, जता अवयव से अतिरिक्त वाक्य को माना आवश्यक है। अन्यशा अवयव से प्रथक अवययी को न मानने पर अवयवों के भी अवयव मानने पट्टेंगे। पदों के वर्ण, वर्णों के भी अवयव वर्णभाग, उनके भी अवयव मानने पट्टेंगे। कुछ के मत में अगु के भी झः भाग है, इस मकार अगु के भी अवयव मानने पट्टेंगे। कुछ के मत में आगु के भी झः भाग है, इस मकार अगु के भी अवयव मानने पट्टेंगे। कुछ के मत से आगु के भी झः भाग है, इस मकार अगु के भी अवयव मानने पट्टेंगे। कुछ के मत से आगु के भी झः भाग है, इस मकार अगु के भी अवयव मानने पट्टेंगे। कुछ के मत से आगु के भी झा भाग है। इस मकार अगु के भी अवयव मानने पट्टेंगे। किता है। इस मकार के एकों को मानने पट्टेंगे। सार संसार ही अवयवहार्य और अनु के सी सानना पट्टेंगा।

इसका परियाम यह होगा, कि कोई वर्य महीं होगा, जब वर्य नहीं होगा तो पैद भी नहीं होगा, श्रीर न पदों से वाक्य। उक्त रूप से अखरड वाक्य को म मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती है। अत: अवयर्ष से अतिरिक्त अवयदी मानकर जिस प्रकार अखरडवर्य को मानते हैं, उसी प्रकार अखरड वाक्य की सत्ता माननी वाहिये। जब तक किसी एक अखरड को याचक नहीं मानेंग सत वर्य अर्थज्ञान नहीं होगा। वाक्य से वाक्यार्थ का झान वेखा जाता है, बह दिना कारण नहीं है, अत: एक नित्य अखरड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पदों के द्वारा उसकी श्रामध्यकि होती है। पुरुषराज, वाक्य० २, २५—२६। पदानि वाक्ये तान्येव वर्णस्ते च पदे यदि। वर्षेषु वर्षमागानां मेदः स्यात् परमाछवत्॥ वाक्य०२,२८।

पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ — बिद् पदार्थ को ही वाक्यार्थ माने तो एक यह दोप व्याता है कि कितने ही वाक्यों से पहले पदों से कुछ अर्थ ज्ञात होता है भीर वाक्य समाज होने पर कुछ भिन्न ही अर्थ ज्ञात होता है। उसको पड़ार्थ नहीं कह सकते जैसे एक वाक्य पत्रज्ञात ने विया है कि :—

ष्पन्ड्याहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्मं भगिनि साचीनमभिधावन्त-महासीरिति। महा० १, १, ४०।

इसका पहले राज्यार्थ यह झाव होता है कि "हे पानी ले जाने वाली यहन जो कि सू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्या तू ने विरक्षे दीइते हुए घड़े को देता है"। पतझित का कथन है कि याक्य में जो राज्य यथा स्थान नहीं रक्ये हुए होते हैं बनको यथास्थान रस्तकर वाक्यार्थ जाना जाता है। उक्त याक्य का अन्ययं करने पर ठीज वाक्यार्थ यह होता है कि "है पानी ले जाने यानी यहन, जो कि सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तुने तिरहे बीड़ते हुए बैल को देता है"। मर्ट हिए का कथन है कि पहार्थ को वाक्यार्थ मानन पर वाक्य के अथन में जो अया क्या का हात हुआ है, यह नहीं हो सकता। वाक्य के 200 क्या है, यह नहीं हो सकता। वाक्य के 200 क्या है, यह नहीं हो सकता। वाक्य के 200 क्या है।

व्यद्भ्यार्य में पदार्थ का अभाव — भट्हिर ने और दोप दिया है हिं व्यद्भ्यार्थ वाले भी बान्य होते हैं, जिनका साव्यिक अर्थ मरांता है, परमु वाक्यार्थ निन्दा होता है और हुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका सम्बाध निन्दा है। एटे वाक्यों में पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जा सकती है, अतः अन्यताभियानको वास्तविक समयना ठीक नहीं है। यह से अतिरिक्त वाक्यार्थ है और पदार्थ से आतिरिक्त वाक्यार्थ है। वाक्य है और पदार्थ से आतिरिक्त वाक्यार्थ है। वाक्य २, २४६।

# ६-वास्य का अर्थ प्रतिभा है।

, भावनाभेद से अर्थभेद—वहाँ पर यह प्रस्त स्वामाधिक है कि यदि मानवार्य एक हो है, तो उसके विषय में अने मत क्यों हुए। इसका उत्तर मर्तृ-इरि ने दिया है कि बानवार्थ एक होने पर भी उसके विषय में अनेकों विकरण उन्ने की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय से प्राचीत आचार्यों के बहुत मठ थे। इन मठों के अनुसार है। व्यक्तियों की विभिन्त भावनाएँ हो जाती हैं। वाक्यार्थ बसुद, एक ही रहता है, भावना भेट से उसे विभिन्त सममते हैं। वाक्य २, १६=।

श्चविकल्पेऽपि वाक्यार्थे विकल्पा भावनाध्ययाः । बाक्य० २, १६८ ।

वाक्यार्य मितिभा है—पुरस्ताज ने निर्देश किया है कि अखरड पहा के तीनों वाक्य के लहायों में प्रतिमा बाक्य का अर्थ है। (बाक्य० २, १) नवनवोन्मेप-पालिनो पहा को ही प्रतिमा कहा जाता है। प्रतिमा को वाक्यार्थ कहने का क्या अभिपाय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अर्थ प्रतिमा का ही विषय है। प्रतिमा का विषय होने से वाक्यार्थ के लिए प्रतिमा शान्य का व्यवहार होता है। सजुणा, हु॰ ४१०।

कुमारिल ने रलोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना मत प्रकट किया है कि परायों के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की बत्तम होती हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ वाझ परार्थ ही मानना चाहिए। यदि प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का प्रयोगन है या प्रतिभा वाक्य के उत्पन्न होती है, तब उत्पक्त वाक्य का अर्थ मानने के हमें कोई आपन्ति नहीं है। रलोकठ ३२४ ३२७।

जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है, जैसे रूप का ज्ञान खु का। एक जी को प्रत्येक व्यक्ति क्षप्री वासना के अनुसार सेंसा हो। समस्त्रता है, कोई उसे धृष्णित समस्त्रता है, कोई प्रिया और कोई को उप-मोग्य। इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है। 'व्यान आया" कहने पर शुर्ते को जस्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दा मही कहने सकते। यहि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्यार्थ मानते हो वो वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदार्थ वाक्यार्थ हैं प्रतिभा वाक्य का अर्थ नहीं है। न्यायमजरी, ए० ३३४ ३३६।

ै मागेरा ने प्रतिमा को वाक्यार्थ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का निषय होने के कारण वाक्यार्थ को ही प्रतिमा कह दिया है।

मर्ह हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को बाक्यार्थ मानकर उसकी जो गाएया की है बसका साराश निम्न है। बाक्य० २, ११६—१४० तया १४४—१४४।

जो कोई मी राज्य है, वह प्रतिमा का कारण है, अत बस्तुत प्रतिमा ही एक बाक्य का अर्थ है। राज्य प्रतिमा को जागृत करता है, राज्य के सुनने से जिस क्यक्ति की निस प्रकार की प्रतिमा जागृत होतो है वहीं उसके लिए उस राज्य का अर्थ होता है। प्रत्येक की प्रतिमा समान नहीं होती है, अत सबको एक राज्य से एक ही बान नहीं होता है। ऐसी स्यिति में बस्तु करवार सरक, यह पेर ऐसा है में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिमा के अनुसार उसको उस रूप में समस्ता है, जानता है ऑस देखता है, प्रतिमा आराएड है। अतः वाक्यार्थ श्रासण्ड श्रीर एक होता है। इसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिमा पर निमेर है। राव्य ज्ञानवान् प्राणियों की ही प्रतिमा को व्युच्छ नहीं करता है, श्वितु बालक परा-पत्ती श्वादि हो भी अर्घ का ज्ञान कराता है। वालहों, पशु, पित्रयों श्वादि को श्रमादि वास्ता के कारण राव्य से श्वर्य की प्रतिवि होती है। प्रत्येक की प्रतिमा श्वप्ती-श्रपती विभिन्न जाति के श्वनुमार निवच है। यहा श्वर्य होता है। इसते के श्वाद्यार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिमा सारे प्राणियों द्वारा श्वरुभव की जाती है। यह राव्य का कारण है। समस्त व्यवहारों का मूल कारण है। श्वरा प्रतिमा को वाक्यार्य मानना चाहिए।

प्रतिभा स्वाभाविक होती हैं—अम्यास के कारण राख्द की प्रतिभा का कारण माना गया है। वह अम्यास ( संस्कार) इस जन्म का होता है या जन्मानत का और इसका क्या स्वतर है, असका करा रहना है कि वह इस जन्म का नहीं होता है। बातक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूर्व जन्म का ही है। उसी को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वामाविक होती है। इसका झान इस प्रकार से होता है कि यह सहसा इस बात को बता देती है कि यह करना चाहिए। कोझ सनते ही योड़ा चल पड़ता है और खंडुशा के मारते ही हाथी यह समक जाता है कि मुक्ते वह करना चाहिए। इस प्रकार सारी प्राची कमादि वासनामूलक अम्यास के कारण प्रतिमा से अपने कार्यों को करते हैं।

वानप से मितिमा का मबोधे— धाक्य में खवास्तविक पदार्थों के द्वारा श्रमित्यक मितिमा को वाक्यार्थ कहा जाता है। विभिन्न पदों को विश्वद्रिन्न रूप में प्रहण करने पर भी वाक्यार्थज्ञान के समय मितभा एक और पदार्थ बुद्धि से पृथक् होती है। वैयाकरण इसी को वाक्यार्थ मानते हैं। प्रितमा का क्या सक्तर है, इनका "यह है' इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सक्या है। यह स्वातुमव सिद्ध है, परन्तु श्रतुमवक्ष्यों भी उसका निरूपण नहीं कर मकता।

मितिमा सारे स्पों वाली है— मितमा का स्वमाव यह है कि वह ध्रम-म्मिलिव पहायों में भी ब्रह्मावरूप से मेल करा देवी हैं। वहां छारे स्वरूपों वाले धाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय वन जावी है। इसका माव यह है कि सारे वाक्य प्रविमा का आश्रव लेकर ध्र्य वीच कराने में सफल होते हैं।

प्रतिमा माज़ात् शब्द से भी ब्रत्यन्त होती है, व्यर्थात् व्यावहारिक काल में शब्द से प्रतिमा का ब्रद्ध होता है। वह तन्मान्तर की भावना के कारण भी रहती है, जैसे पशु-पत्त्रियों व्यादि में । कोई भी इस प्रतिमा का उल्लंबन सहीं कर सकता है। इसका साव है कि प्रतिमा को हो मारा मंसार प्रसाप भानता है, पग्र पत्ती आदि भी प्रतिमा के आधार पर ही अपने सारे कार्य करते हैं।

पितमा स्वमान-सिद्ध है— जिस प्रकार प्रत्येक द्रत्य में स्वामाविक मन्द्र आदि राक्त्यां देखी जाती है, उसी प्रकार प्रिमाशाली प्राण्यों को विशेष संस्कारों से बराज प्रतिमा का स्पष्टवाया झान होता है। यह प्रतिमा पूर्व जन्म के सम्प्रती के करण होती है जैसे बसन्त च्लु में कोयल की स्वित को कीन वद- लाती है। पित्यों को पोसला बनाना किस ने सिखाया ! मकड़ी को जाला बनाना कीन बताता है। यह सब स्वामाविक प्रतिमा के कारण है। भोजन करना, मेन करना, हेर करना, कृदना, आदि कियाएँ, जो कि जाति बिरोप में प्रसिद्ध होती है, उन्हें पगुम्तांच्यों को कीन सिखाया है। इन डदाहरणों से झात होता है। हम प्रतिमा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वामाविक है। उसी से झात होता है।

पितमा का मूलकारण शब्द हैं — मह्द्रिंट ने यह सिद्ध करने के परचात् कि पेमा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिमा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मुलकारण राज्य हो है, चाहे वह इस जम्म की हो या पूर्व जम्मों को । प्रतिभा का विकास राज्य के विना नहीं हो सकता है। यह प्रतिभा राज्य के द्वारा इस जम्म में में प्रयुद्ध होतों है कीर कभी यह जम्मान्तरीय होती है। अन्तर्ताराखा प्रतिभा का मूल राज्य को ही मानना पड़ता है।

पित्रमा छः मकार की होती हैं— मह हिर ने इस प्रतिमा को निर्मित्त मेर से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिमा सब में रहती है, परन्तु उसमें मेर काश्रय मेर से होता है। वस्तुतः प्रतिमा में कोई मेर या विनाग नहीं है। कहीं पर पह स्वामाविक होती है, जैसे पशु-पित्रयों काहि में। कहीं परए ( आचरण, किया), कार्य्यस, योग ( योगान्यास, ष्यान, सनापि ), कार्य्य ( पूर्वतन्त के शुमाशुमकर्म) तथा विशेष क्यांत् किसी योगी कृषि क्यांत्र के ब्रारा क्यांत्र के हारा क्यांत्र के हारा यह प्रतिमा वागृत होती है।

स्वमावचरराम्यासयोगाङच्येपपादिता । विग्रिप्टोपहिता चेति प्रतिमां पड्विचा विदुः ॥ वास्य० २, १४४ ।

प्रतिमा का मानार्य-अर्लुहिर ने वाक्य को श्रवर और श्रवयवरहित तित्व माना है। उनके मत से वाक्यार्थ वाक्य का ही विकास है। श्रवर और तित्व वाक्य का विकास अतिमा है। वह स्वामाविक आदि मेर से ६ प्रश्न प्रतिक्र है। राज्य को वे राज्यतक्त (परव्रद्ध) मानते हैं। दृष्टि के मूल में यही राज्यतक्त रहता है। उनी की ध्वनि (अतिमा) है। परव्य की प्रविमा जीवात्मा है। उस पत्तियों श्रादि में वह प्रतिभा के रूप में है। संसार का शब्दशाख मनुष्य की प्रतिभा का उद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत्त्व को सममती है और उसको शब्द शास्त्र के रूप में मुर्तरूप दे देती है अतएव भर्त हिर ने प्रतिभा को वाक्यार्थ गानने पर इतना वल दिया है। किमी और वस्त्व को मानने में भले ही किसी को

उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक वत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु-

विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वही परमझ की ध्वनि है, परमझ का मुर्तेरूप है। उसका साज्ञात्कार वाक्यार्थ का साजात्कार है।

#### श्रध्याय ६

# स्फोटबाद और अर्थविज्ञान

बान्य और वाक्यार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका है। वैयाकरखों ने मापातस्य पर वाद्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौलिक वत्त्व पर अन्तर्रेष्टि से भी विचार किया है। शब्द और वर्ष का क्या सरूप है, उनका परश्रद क्या सन्वन्य है, वर्ष का विकास कैसे होता है, वर्ष में नित्यवा है या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्कीटवाद में किया है। सार्यकता वर्ण में है या पद में या बाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्या है, यह सब रहोटबाद का बियय है। अर्थविज्ञान का बियय है, अर्थ बिययक मभी परनों पर विचार करना, परन्तु स्होटवार का विषय राज्द और अर्थ दीनों के सभी वास्त्रिक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरखों के मवानुसार शब्द श्रीर क्य एक ही कात्मा के हो विभिन्न भाग हैं, खतएव भर् हिर ने वाक्यपदीय के प्रयम काएड में स्टोट और व्यनि दोनों पर विचार किया है। अन्तर्रुटि से देखा जाय तो राज्य और वर्ष एक ही तस्य है। वर्ष राज्य का ही विवर्त है। वास्य-रफोट अर्थान् अर्थ-समन्तित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देन्वा जाय तो वह बाक्य रूप है। इसमें दो तत्त्व रहते हैं। एक स्कोट और दूसरा ध्वनि। स्कोट के कारण सार्यकता है और ध्वनि के कारण व्यावहारिक बरयोगिता। स्केटवाद का मीलिक अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अर्थतत्त्व का विकास कैसे होता है, शब्द्रवस्य से अर्थवस्य का विकास होने पर अर्थवस्य का क्या स्वरूप होटा है।

#### स्कोटबाद का शारम्भ

स्तोटायनश्चिषि से पारम्म—स्होटबाइ का शारम्य कब हुआ, इसका क्या इतिहास है, यह निश्वित और असंदिग्य रूप से नहीं कहा जा सकता। मूमिका में इस बात का उन्लेख किया जा चुका है कि स्होटबाइ के मैलिक सिद्धान्त का वेद और नाइस्पमन्यों आहि में उन्लोव मिकता है कि राज्द (बाद तत्त्व) नित्य है, खतरुद है, उससे ही क्यें (सिट) का विकास होता है। पद-कार अर्थान् वैशाकरण इस वाक्यालक राज्दसाल का विरत्नेपण करके वसे सुवोप श्रीर सरल बनाते हैं। वेद श्रीर बाह्मए-अन्यों में राज्य, वाक्, गो श्रादि शब्द इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्कोटराव्य इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होना है. श्रवः वाद के रूप में स्कोटराव्य इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होना है. श्रवः वाद के रूप में स्कोटवाट का प्रारम्भ कव हुश्या यह श्रवित्तिवत है। पाष्टिनि ने श्रव्याच्याची में एक सूर दिया है 'श्रवह स्वीदावनस्य' (श्रप्टाव- ६, १, १२३) जिसमें श्राचार्य स्पेटा- यम का नाम दिवा है। इस नाम में स्कोटराव्य नाम की व्यास्या कारिता को टीका एदक नत सुत्र ने कक्त सुत्र में आवे हुए स्काटाव्य नाम की व्यास्या कारिता को टीका पदक्त ती में की है कि स्काटाव्यन नाम की एक महान् वैयाकरण ये, उनका नाम स्कोटावन इसलिए पढ़ा था कि स्काट के सिद्धान्त का कहानेंने श्रयन श्रपति पारावण किया था, श्रीर स्काटवाद के प्रविवादक थे।

स्कोटोऽयनं पारायणं यस्य स्व स्कोटायनः स्कोट प्रतिपादनपरो चैयाकरणा वार्यः पदमंजरी, काशिका, ६, १, १२३ ।

नागेरा ने स्केटबाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट-बाद स्फोटायन ऋषि का मत है अर्थात् इस बाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है।

> वैयाकरणुनामेशः स्फोदायन ऋषेर्मतम् । परिष्ठत्योक्तवांहतेन धीयतां जनहीयवरः ॥ ( प्र० १०२ श्रद्यार लाङ्गेरी सीरीज नं० ४४ )

यारक ने निरुक्त के आरम्भ में ( पृष्ठ १, १—२ ) शब्द की श्रानित्यता को मानने वाले श्राचार्य कांदुरनरायण के मत का उत्तरहरू करके अपना मत राष्ट्र किया है कि शब्द निरय है, ब्यापक है, असु से भी सहस है। हुगोचार्य ने इसकी ब्याल्या में रोक्षेटबाद की ब्यापया की है।

व्याप्तिमत्त्वातु शन्दस्याणीयस्वाच्च । निवकः १,२।

पाणिनि का मत—मत्यायन और पवञ्जलि ने इस यात पर विचार हिया है कि आचार्य पाणिनि का क्या मते था। दोनों ने 'सिद्धे शट्यार्यसंयन्ये' ( महा० आ० १ ) की ब्यान्या में यह सप्ट किया है कि पाणिनि शट्स को नित्य मानते थे। वे भी स्फाटायन के तुत्य स्फाटवाद के समर्थक थे। पाणिनि के निन्न वीन सूत्रों से स्फाटयद वा भाव और पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है।

'सर्वत्र विमाण गो'. 'श्ववन्षेत्रायनस्य', 'इन्हें च नित्यम्'। ( श्रष्टा० ६, १२२ - १२४) पगञ्जलि ने श्वन्त के दोनों सूनों का माव शारिमापिक प्रक्रिया श्रयोत् उदाच श्वनुदाच श्राह की व्याख्या से स्पष्ट किया है। महोजिन्दीत्तित श्रीर कागिकाकार वामन जयादित्य ने इमको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो समान जयादित्य ने इमको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो समान जयादित्य ने इमको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो समान निर्मा के मान कर उसका प्रवक्त निर्मा का मान कर उसका प्रवक्त निर्मा कर निर्मा के मान कर उसका प्रवक्त निर्मा कर कर निर्मा कर निर्मा कर निर्मा का मान कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्म

अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पटनाटी वर्गों को अनर्थक मानकर पट को सार्थक मानते हैं, परन्तु वाक्य मे पड की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पड और वर्ण दोनों को अनर्थक मानते हैं, केवल वाक्य को सार्थक मानते हैं। प्रथम दो उदा-हरण वर्णवादी और पदवादी का मत बतात हैं, तृतीय बदाहरण वान्यवादी रफेटायन का मत बताया है और चतुर्य बदाहरण पाणिनि का मत बताता है। पाणिनि का गो शान्त्र को स्टाकर इन ब्लाइरखों को बताने का भाव यह बात होता है कि उन्होंने भी शाद को शादकरच का प्रतिनिधि रसकर स्फाटबाद पर विभिन्न मठों का उल्लेख किया है और अन्त में गवामम् और गवेन्द्र उडाहरणी द्वारा यह सम्ब्र किया है कि बलुत वाक्य ही सार्यक होता है, उसमे वर्णों और पदों का अर्थ नहीं है। आ को अवह करके राज के दो विभाग रफोट और धानि वोनों की ब्यारया की है। इसको इस प्रकार सममा जा सकता है 'को' वरापर है 'अवड्के। 'अवङ्मेतीन भाग हैं स्रो (अयु)-त्र-ड्, श्रो स्फोट का भाव बताता है कि अवड में भी स्फाट अथान् ओं का अश ज्तना ही है। अड प्वनि का भार पतावा है, खागे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी हो भेड हैं, एक प्रारुव (मालिक) श्रीर दूसरी बैक्क्व (अनुरखनरूपात्मक) श्रह् मे श्र प्रारुव ष्वित की भ्यास्या करता है और क् बैक्टव ष्वित की।

च्याहि का मत—कात्यायन और पवज्ञाल स्मेन्याट के समर्थक हैं। इस निषय पर उनसे भी पूर्व जाचार्य ज्याहि ने अपने समद नामक अन्य में बहुत मिसार से शत्य के नित्यत्व और ज्ञानित्यत्व पर विचार किया था। अवस्य पवज्जित ने 'कि पुनर्नित्य शाट, आहोसित्य नार्य' (शब्द नित्य है कि अनित्य ) (महा० ज्ञा० १) के विवस्य में कहा है कि समद में इस विषय पर सुद्य क्ष्म से विचार किया गया है कि शाट नित्य है या अनित्य। वोनों पहों के द्वाप और गुरा बताद गये हैं। अत में निर्णय दिया है कि ययिष शाट नित्य है, तथापि ज्ञानत्य है। होनों अकार से नियंग हिया है कि ययिष शाट नित्य है, तथापि ज्ञानत्य है। होनों अकार से नियम सुत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य होनों मानने का अभिशाय यह है कि ययिष शब्द स्कोन्स्य से नित्य है तथापि

पतञ्जित के विवेचन का आधार आचार्य न्यादि का सभद्र मन्य या। समह के हुन्न रहीक पुरवराज ने उद्धृत किए हैं निनसे स्लोटचार के मीलिक मस्तों पर मकारा पडता है। स्कार और प्यत्नि के नियम में आगे पतक्यति और भर्य हीर के विवेचन का उन्तेय करते हुए निशंध विस्तार से सित्या जाएगा । यहाँ पर, स्वरूप में न्यांडि के विचारों का उस्तेय किया जायगा।

स्फोटवाट और अर्हे तेवाट की समानता—स्मोटवाट के विवेचन से यह विग्रेपरूप से स्मर्ख रतना चाहिए कि स्मोटवाट अर्हेतवाट था ब्रह्मचाट का ही चैयाकरएरूप हैं। दोनों विवेचनों से कोई मीलिक अन्तर नहीं हैं। 'राज्-

कौलुम' में (पृ० १२) मट्टोजिबीत्तित ने इसका सप्ट उल्लेख किया है। जिस प्रकार श्रद्धेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्पीटवाद के विपय में भी विभिन्न मत हैं। ब्रह्मैन वेदान्त ब्रात्मा को ज्ञानरूप मानता है। ब्रात्मा हानरूप है और हाता भी है। हाता वस्तुत. हान से पृथक नहीं होता। ये दोनों भिन्न पस्तु नहीं हैं। अद्वैतवादी आत्मा की आद्वैतता की मानकर उसे ब्रह्म नाम देते हैं। अलए र नित्य निर्विशेष बद्धा से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में बद्धा की वीज शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शिवर्यों होती हैं आवर्रण तथा निचेत्र। आवरण शक्ति महा के शुद्ध स्वरूप को दक लेती है और विचेत्र शक्ति उस महा में सृष्टि के प्रपच का उत्पन्न करती है। (इन्टरयियवेक, रलोक १३--१४)। निर्विशा ब्रह्म माथा के द्वारा अवच्छिन्त होने पर सविशोध या सगुणुरूप की प्राप्त होता है। तन उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण यही ईरवर है। वेदान्त के अनुसार ईरवर ही जगत् का उपादान कारण भी है। जगत् की सुष्टि ईन्ज्य के द्वारा होती है। अन्त.करण में रहने वाले चैतन्य की जीव कहते हैं। जीव के विषय में शकराचार्य का सत है कि ( शांकरभाष्य २, रे, १७) शरीर तथा इन्द्रिय-समृह के अध्यत्त और कर्मफल के भोचा आत्मा को ही जीव फहते हैं। जीव की उत्पत्ति के विषय में शकरावार्यका कथन है कि ( शाकरभाष्य २, ३. १७ ) शरीर त्राडि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य भारमा कभी उत्पन्न नहीं होता है। जगत् श्रसत्य है। जगत् को श्रसत्य या मिथ्या मानने का क्या माव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने रिज्ञानशदियों के मत का रायडन करते हुए की है। यह कथन कि जयत् के समस्त पदार्थ स्त्रज्ञात् मिथ्या है, सर्ववा उपहासाला है। शकराचार्य का कथन है कि बाह्य अर्थ की वर्ग वर्ग संपा वर्गक्षतालय है। राज्याचार माज्या है। यात्र वर्ग परायों की सत्ता सर्वेद्रा सालात रूप में हमें हो रही है। यदित्व स्व स्वरूपसालय है, जैसे की सत्ता उनके ज्ञान के स्विदित्त न मानता उसी प्रकार उपहासालय है, जैसे खादु मोजन करके द्वार होने वाला पुरुष, जो न तो स्वपती हो तृप्ति को माने, न मोजन की बात खीकार करे। (शांकरसाय्य २, २, २८) असत्व मिल्या या अनित्य का यह मान नहीं है कि वह सर्वेया काल्पनिक है। खत. शकराचार्य ने सत्य की परिभाषा यह नी है कि "यद रुपेण यित्रियतं तद् रूपं न व्यक्तियातंत, तत् सत्यम्' अर्थात् जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह सर्वदा उसी रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्यन्दते हैं। संसार में यह सत्यता ना लझ ए नहीं घटता, क्योंकि वह परिएामी ऋश्यिर विनाशी है, • श्रतः उसे श्रमत्य माना है। इसी श्राधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानीजाती हैं ? - प्रातिमासिक या प्रावीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु वाद में सर्वया त्रसत्य हात हो। जैसे रज्जु-सर्प। २-व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगन् के पदार्थी, मतुष्य जीव-जन्तुत्रों की सत्ता, ३--पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिशल में श्रवाध्य

होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । वह केवल ब्रझ है, वही पारमा-थिक सत्य है ।

वैयाकरणों ने त्रर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म जीव, जगत, माया श्राहि शब्द न रतकर उन भावों के लिए श्रन्य शब्द दिए हैं। स्कोटनादी परवड़ा के स्थान पर राज्य को ब्रह्म कहते हैं। शब्दब्रह्म ज्ञान रूप है बाक्य०१, ११२,) वही एक ज्ञाता, ज्ञान श्रीर तेय तीनों रूपों में है। वही सब का उपावान कारण है। बही भोका (पुरुष भोक्तव्य (विषय) भाग (सुरा दुख आदि अनुभव) है, (बाक्यव १, ४ तथा १, १२=) वह स्वय खायरड अनादि अत्तर है। शब्दतस्य से अर्थतस्य व्यर्थात् सुष्टितरूर की उत्त्रत्ति के मूल मे उसकी बीतशक्ति की माया न कहकर वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप किया है, (बास्य० १, ४१)। रफाटबाद के शब्दों से रफ़ेट नित्य, अपरह, निर्लेप और अनिर्वचनीय है शब्द सुध्ट के मूल में विद्यमान उसकी बीज-राक्ति को ध्वनि कहते हैं। उसके दा भेद हैं प्राकृत और बैकृत। नित्य शान्त्र या स्फाट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुराहर को प्राप्त होने पर बाबय स्फेाट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अर्थशास्त्र का उपादान कारण है इसका भर्व हिर्दि ने ''एकोऽनवयव शान्दः' (एक अस्तरह नित्य शान्य वाक्य है ) कहा है। उसी में से अगोद्धार द्वारा पहों की कन्यना की जाती है। वे वस्तुत उससे पृथक नहीं है। अपित उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यरफाट के विपय में अस्विताभिधानबाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, बैकुत को नहीं। अभि-हितान्वयबादी बैक्न को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भर् हरि ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि बाह्य सत्ता गौए सत्ता को सर्वथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते। ( बाक्य० २, २८७ - २६८)। वैयाकरणों के मतानुसार अध्ययह वाक्यरफाट पारमार्थिक सत्ता है। पदरफाट व्यावहारिक सत्ता है श्रीर वर्णवाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता. तथा उनकी सार्थकता प्रातिभासिक सत्ता है।

## स्फोटबाद और आचार्य व्याहि

रफोटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवरयक है। शब्द एक है, नित्य है, और अद्रायद है। उत्तरी अभिव्यक्ति प्वति से होती है। इति के हो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी वैकृत। वर्ष और पद सार्थक नहीं हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है, अप्य की प्रतीति उसी से होती है। क्यांडि ने इन वातों को राष्ट्र हम से उल्लेख किया है। निम्न राज्य ध्यान देने योग्य हैं —

शन्द एक आर असएड हैं—शन्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है। न्यवहार में इनको प्रयक्त कर लिया जाता है। शन्द और अर्थ में मीलिकतत्व एक ही है, वह एक है और नित्य है। 328

शुन्दार्थवोरसंमेदे व्यवहारे पृथक्किया ! यकःशुन्दार्थवोस्तत्त्वमेकं तत् समबस्यितम् ॥ बाक्यः १, २६ की टीका में !

शास्त्र में कोई विभाग नहीं है। उनकी विभागपुक अर्थान् कापुक्त वर्षों में, जो कि वैसरी ध्वनिरुष हैं, अभिन्यकि होती है। वह अभिन्यक ध्वनिरुष सर्पों से अर्थ का वाचक होता है। वह अर्थ रूपाला शास्त्र बुद्धि में शास्त्रतत के साथ अभिन्नता अर्थान् तात्राल्य को आत हो जाता है, मान यह है कि शास्त्र का कच्चाररा होने पर वह बुद्धिस्य शास्त्र के साथ वाशाल्य को आप्त्र होता है, वस बुद्धिस्य शास्त्र से हो अर्थ का जान होता है।

श्चिमको विमक्तेन्यो ज्ञायतेऽर्यन्य वाचवः। श्चारदस्तवार्यकेषात्मा संमेठमुषगच्छति ॥ व्यवद्यत् १, ४४ की टीहा में ।

स्फोट और प्राकृत वँकृत चिनि स्होट शं उपस्थित प्राकृत चिनि से होती है। बैकृत चिनि प्रतिभेद अर्थान् शीप विसन्त चाहि स्थिति के भेद में कारण है।

स्फोटस्य ब्रह्मे हेनुः शहतो ध्वनिरिप्यते । युचिमेवे निमित्तत्वं वैहतः प्रतिपद्यते ॥

वाक्य १, ७३ सूर्यनारायण की टीका। वाक्य ही सार्यक हैं-कोई भी पद किसी धर्ष में नियमित नहीं है

भागी है। जो पर अप जा पर हमा अप मा पानिया अप से कर्यान् पड़ों का कोई कार्य निरिचत नहीं है कींट न उनकी कोई समाहै। केवल वास्य ही सार्यक है। उसी की सार्यकता से पढ़ की सार्यकता और सत्ताहै।

> महि किंचिन् पर शाम रुपेए नियतं क्वचित्। परानामर्थेरुपं च बाक्याचीदेव आपते॥ बाक्य० १,२६ की टीका

स्फोटबाद श्रीर पतन्त्रलि

पाणिनि का नित्यज्ञस्त्राद् पटन्यति ने सनल महाभाष्य में पातिनि के सिद्धान्त का ददवापूर्वक प्रतिपादन किया है कि शब्द मर्थया नित्य है। श्रव-एव श्रापन श्रादि के स्थलों पर सप्टब्स से उत्तेस करते हैं कि पातिनि का मत है कि शब्द नित्य है, यदि किया भी शब्द में विकार श्रादि होना नो नित्यता

मत ६ कि राष्ट्र नित्य है, याद रिज्या भी राष्ट्र न विकार व्यक्ति होना तो नित्यता के सिद्धान्त की जित होगी। श्रतस्व राज्यों में श्रागम विकार नहीं करके उनके स्थान पर आदेरा करना चाहिए श्रयांत् श्रागनरहित के स्थान पर श्रागनयुक त्रीर विकाररिंदत के स्यान पर विकारयुक्त दूसरा पद त्रा जाता है। सारे पद के स्थान पर दूसरा नया पद त्राता है, विकार ऋदि नहीं होता।

> सर्वे सर्वपदादेशा दाह्मिषुत्रस्य पाणिनेः। पक्रदेशविकारे हि नित्यन्वं नोपपद्यते॥

महा० ७, १, २७।

नित्य गृज्यं का स्वरूप—पवज्रिल ने 'झ इ व ख्' ( महा॰ आ॰ २ ) सूत्र की ब्याल्या में जाति में शिक है कि व्यक्तिमें, जातिस्तेट है कि व्यक्तिमें, इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ष कृतस्य अर्थात् सर्वया निर्तेष निर्देश और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ज्व, इदि या विचार नहीं होना चाहिए। प्रक्ति के इस क्यन से स्पष्ट है कि उनका अनिनत शब्दकृत हो है, अन्य नहीं।

नित्यार्च राज्यः नित्येषु च राजेषु क्टस्यैरविचालिमिवंर्यैर्भवितव्यमन-पारोपजनविकारिमिः। महामाध्य, आ०२।

(स्फोट) राष्ट्र का लप्ता —पतन्त्रलि ने शब्द का तत्त्प किया है कि जिमकी क्षेत्र से बरलिय होती है, जो दुद्धि के द्वारा महण किया जाता है, जो प्रयोग क्यार्य, उच्चारण से कामञ्चल होता है और काकारा जिसका स्थान है, बसे शब्द कहते हैं, उमका जालय काकारा भी एक है।

भोत्रोपत्रिवर्षुदिर्निर्माद्यः प्रयोगेपाभित्र्वलित आकारादेशः श्रद्धः । एकं च पुनतकाराम् । महा० आ० २ ।

स्पर्याकरण किन्द्र और नागेश ने पतन्त्रति के इस शब्द के लक्ष्य की ध्याच्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्ष्य में पतञ्जित ने जो शब्द रक्ते हैं, वह बहुत सार्यक और निरोध भावपूर्ध हैं। पतञ्जित ने यहाँ पर स्कोटरुपी शब्द प्रयादया दी है। कैन्द्र और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव निन्म है।

१— निमर्का श्रोत्र से उपलिच्च होती हैं — का मान यह है कि राज्य की कान में ही उपनिच्च होती है। यहाँ पर ओत राज्य का मान यह है कि कान मी आहारा का एक जंरा है। कान में विद्यमान आहारा को ही ओत कहते हैं, उसी में राज्य की सातान उपलिच होती है। कान में उपलिच्च कहने से यह अर्थ कि राज्य का त्यान आहारा है, क्योंकि इंन्ट्रियों अमंत्र ही तिय का महत्त की प्रति मान की सातान की की कि वह दूसरे स्थान पह स्थान अहारा है, क्योंकि इंन्ट्रियों अमंत्र ही निव स्थान अहारा है, क्योंकि इंन्ट्रियों अमंत्र ही निव स्थान अहारा है, क्योंकि इंन्ट्रियों अमंत्र ही निव सह दूसरे स्थान पर जाए। अतः जब वक राज्य को आहारा में रहने बाला नहीं भानेंगे, तब वक्

इमका प्रहुण नहीं हो सकता है। जो इन्द्रिय जिस वस्त्र की बनी है, वही उसका प्रहुण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय ज्याकाशतस्त्र का ही कर्णवर्ती स्वरूप है, श्रव: उससे उसका प्रहुण होता है।

२—मुद्धि से जिसका श्रहण होता हैं - श्रोजोपलिय से हो इस श्र्य की उक्ति होंने पर इसके क्यन की क्या धावरयकता है। इसका समाधान यह है कि राज्य करों के हारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नारा हो जाता है, अतः श्रव्यों का प्रहण कैसे होता है, इसको सम्प्र करने के लिए वह चरा गया है। इसका साथ यह है कि पूर्व-पूर्व ध्वान से उर्घन्त को गई अधिन्यक्ति से संस्थार परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अस्त्य वर्ग के ज्ञान से राज्य का प्रहण होता है। शक्तों को प्रहण करने वाली वृद्धि ही है। शक्तों का पूरा ज्ञान स्थानत वर्ण के ज्ञान से हो होता है, परन्तु उससे पूर्व जो प्रत्येक यणों की ध्वानियाँ हैं, वे शब्द की ध्वानिय वर्ण के ज्ञान से हो होता है, उससे संस्कारों का उदय होता है, उस संस्कारों के उदय होता है, वन संस्कारों से चुक खातम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेरा का क्यन है कि उक्त प्रशास से संस्कार विशाप्त अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से संस्कार विशाप अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से सिक्त से गुक्त अन्न से अन्त कर वर्ण के प्रति विश्व अप्रत होते हैं। वे पर वर्णसमुगय के प्रति विश्व के अप्रत होता है। वर्णस्व होता है। वर्णस्व विश्व का अन्त होता है। वर्णस्व विश्व का अन्त होता है। वर्णस्व विश्व का अन्त होता होता है। वर्णस्व विश्व विश्व का अन्त होता होता है। वर्णस्व विश्व का अन्त होता होता है। वर्णस्व विश्व का अन्त होता है। वर्णस्व विश्व विश्व का अन्त होता है। वर्णस्व विश्व विश्व का अन्त होता है। वर्णस्व विश्व विश्व का सम्बन्ध होता है। वर्णस्व विश्व विश्व का अन्त होता है।

पूर्वपूर्वध्वन्युत्पादिताभिन्यक्तिज्ञनितसंस्कारपरम्पराप्राप्तपरिपाकान्स्यबुद्धिः निर्माग्र इत्यर्थः (क्रेयट ) ।

रै—प्रयोग से प्रकाशित का व्यभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सर्वत सर्वत विद्यमान है, परन्तु उसकी सर्वदा क्यतिया नहीं होती है। शब्द की वरलयिय तभी होती है जब उसका उच्चारण किया जाय। यहाँ पर प्रयोग का व्यर्थ है व्यति या वर्षा, वर्षीक वर्षा का प्रयोग किया जाय। है। व्यक्तियाल कहने का व्यागि किया जाता है। व्यक्तियाल कहने का व्यागि क्या जाता है। व्यक्ति व्यत्ति से विद्यमान को ही प्रकाशित किया जाता है। क्या त्राता है। क्या जाता है। क्या व्यक्ति स्वाप्त के स्वाप्त को ही प्रकाशित किया जाता है। स्कोट को व्यत्ति प्रकाशित करती है।

8—झाकाश में रहने वाले की व्यारण में पतछित का यह कथन है कि जीते एक खाम फे फल में एक ही रूप, रस, गन्य आदि होता है। स्वी मार्ग अपन है कि जीते खाम फे फल में एक ही रूप, रस, गन्य आदि होता है। स्वी मार्ग के पत्र खाम के एक होने के नारण उसमें रहने वाला राज्य भी एक ही है। नानोश ने उसके द्वारा शब्द आर्था एं एक होने पत्र वाल कार्य भी एक ही है। नानोश ने उसके द्वारा शब्द आर्थात रंगेट का एक होना वताया है। यहि राज्य एक है तो यह पहले, यह वाद में, यह मन्दिर में, यह राजसाम में, इस प्रकार राज्य का भेद क्यों हिराई देता है। इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद कह दिए जाते हैं कि पटाकश मठाकाश है आर्थान यह एक में विद्याना आपार है, यह एक का आकाश है, आदि। देताने मिन्नदेश रियत पुरुगों के कह हुए अभिज्यंतक ष्वित के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जैसे नीता आनारा आदि

श्राकारा के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संमर्ग के कारण विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई श्रानित्यता नहीं श्राती है।

५--पतञ्जलि ने राज्य को एकवचन रसकर यह वताया है कि स्फाट एक और असगड है।

स्ताट खाँर 'व्यनि—पवज्जिल ने बाद के रूप में स्कोट और ध्यनि का स्पट उल्लेख 'वपरस्तकालख' (१, १, ६६) मुत्र में किया है। पतज्जिल का रूपन है कि स्कोट राज्द है और ध्यनि राज्द का गुए। राज्द में दोनों रहते हैं स्कोट खाँर ध्यनि। इतमें से ध्यनि ही दिलाई पत्रवी है। जिसनों होटा या बड़ा सममति हैं, जिसमें पृदि और हाम सममति हैं, वह ध्यनि ही है। इनमें भी मिली में स्नेट और ध्यनि होनों दिलाई देते हैं। किसी में केवल क्यनि। जैसे मतुष्य आदि को ज्यक्त ध्यनि होनों दिलाई का होते हैं। क्याक ध्यनि में केवल क्यनि। जैसे मतुष्य आदि की अपक ध्यनि में होनों आव होते हैं। क्याक ध्यनि में केवल स्वान के केवल ध्यनि ही। स्कोट और ध्यनि सर्वत्र स्वामाविक रूप से रहते हैं। इसकी उत्ताहरण द्वारा स्टब्ट किया है कि जैसे मेरी (नगाई) को लोट मारने पर नगाई का राज्य समान दूरी तक नहीं जावा। कोई योड़ी दूर जाता है, कोई खियन दूर, कोई रेज जनता है। हो की देश हो हो हो से हो हो दे रहने स्कोट उत्ताही होता है, वृद्धि या हास ध्यनि के कारण होता है।

स्फोटः ग्रम्दः । ध्वनिः शन्दगुषः । कथम् १ मेर्यायातवत् । स्फोटस्तावानेव भवति । ध्वनिकृता वृद्धिः ।

ध्वतिः एकोटर्च राज्यानां ध्वतिस्तु खनु नव्यते ।

क्षल्यो महांश्च केयाञ्चिद्वभयं तत् स्वम.वतः। महा० १, १, ६७।

कैयट और लागेश ने इमकी ज्यास्या में स्कोट और स्विन के सिद्धान्त का वर्णन किया है। उनके वर्णन का आधार भर्छ हिर को ज्यास्या है, जिसका उन्होंस आगे किया जाएगा। वहीं पर उनके कथन की इस मुस्य वार्ते निम्न हैं:—

ध्यति और रहोट होनों का परस्पर व्यङ्ख व्यञ्जक सम्बन्ध है। ध्यति रहोट का व्यञ्जक है। राव्द व्यङ्ग्य है. उसके व्यञ्जक ध्यति में ही बृद्धि और द्वास दोखते हैं। व्यङ्ग्य रहोट में कोई क्षम्यर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह कालभेद से रहित है। रहोट और धर्मित दोनों ही प्रमाण के द्वारा खाभाविक रूप से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेदा। नहीं है। ध्यति को राव्द का गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह रकोट का उपकारक है, वह रकोट का व्यञ्जक है।

## स्फोटवाद और मर्तृहरि

स्कोटवाद के विषय में मट्टोजिदीचित, 'कीएडमट्ट, नागेश आदि ने शब्द-

होस्तम, भूमण, मजूपा, स्कोटवार आदि में वो सिसा है, उसका आधार मर्गू हिरि हा पास्त्रपदीय में विवेचन ही है। इसारिल आदि ने वो टमरूप से इस बार का सरहत दिया है, वह भर्नु हिरि के विवेचन नो ही खरडन हा आधार मानदर तथाशदराचार्य, मरहतमित्र, मरतमित्र, त्रीकृत्या आदि ने वो स्कोटवार हा हदया-पूर्यक दुष्टिताय समर्थन दिया है, न्वका भी आधार वाद्यपदीय ही है। हमा-रिल आदि ने वो आजे्य दियो है, मर्गु हिरि ने स्वय उनदा यहुर विस्तार से इसर दिया है। अत भर्नु हिरि के विचार का बृद्ध विस्तार से उल्लेख दिया।

स्कोट और ध्विन - मर्नुहिर ने राज्यत्य के खरूप की व्याच्या करते हुए कहा है कि उपारान शक्त अर्थान् वाचक श्रांज में दी राज रहते हैं। एक उनमें से राजों का कारण है और दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। (वाक्यक १,४८)।

भर्त इति ने राज् में रहने बाने जो तत्त्वों खर्चात् रहोट और ध्वांत की पत-खिल के, ध्वुनार ज्यार्या भी है। पुरवरात्त ने उपात्रात राज्य हो हो प्रकार से ज्यार्या करके त्रकें हो अर्थ किये हैं। रहोट और ध्वित को हो प्रकार से कहा जा सहवा है। १ — रहोट उपादान है, क्योंकि उससे अर्थ का झान होता है। "उपात्रीयते वैनार्य " रहोट ध्वित रूप राज्यों का, जिनका उध्धारण किया जाता है और तिनको वैकरो राज्य रहते हैं, कारण है। रहोट रूप में जो राज्यत्त्व इदय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर ध्वित्यक्ति ध्वित से होती है, स्वत स्विन का यह ज्यादान कारण है। दूसरा शब्द ध्विन रूप सब्द है, उसका अथों में अयोग किया जाता है। अर्थ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। वह ध्विन रूपे शब्द ध्विन रूपे सब्द धे। स्कोट जब वक अभिक्यक नहीं होगा तव तक अर्थ का बाप ने पांच नहीं होगा। ध्विन स्कोट को ज्यक कर देवी है, अत. सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। र—यदि उपादान का अर्थ किया जाय "उपादेव समुदाय" वह राष्ट्र समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्विन का अर्थ लिया जाएगा। ध्विन को हो हम अरोग में लाते हैं। यह स्कोट का निभित्त है। यहाँ पर स्कोट निभित्त का ध्विन के कहने का समित्राय यह है कि ध्विन ख्वक है और स्कोट व्यक्त यह प्रवाद कर का समित्राय है। क्षित के अर्थ के स्वाद स्कोट का सम्बन्ध है। क्षित के अर्थ के स्वाद स्वाद है। क्षित के अर्थ के स्वाद स्वाद है। क्षित है। क्षित के अर्थ के स्वाद पर क्षा के स्वाद स्वाद है। क्षा के स्वाद स्वाद है। क्षा के स्वाद स्वाद के स्वाद क

रफोट और ध्विन का कार्य कारण सम्बन्ध है। श्विन कार्य है, रफोट कारण है। रफोट से ध्विन की उत्पत्ति होती है। ध्वतप्व राज्य और अर्थ का याचक वाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। राज्य बाचक है और अर्थ बाच्य है। परन्तु ध्विन कोड कहा कही और रफोट का व्यावस्व के बाज्य में देश कार्य है। परन्तु ध्विन क्याइस्य जाता। क्याइस्य क्याइस्य क्याइस्य जाता है, ध्यान का नहीं। ख्याद्य ख्याइस्य के लिए देशों की आवर्यकता होती है।

ऊरर दे। प्रकार से व्यर्थ करने का क्षांभिष्ठाय यह है कि यह दे। नो प्रकार की स्थित सर्वदा घटती रहती है। एक बोलने वाला होता है और स्ट्रस्टा सुनने वाला। देगों ही देगों काम करते हैं, अर्थात् बोलते भी हैं कीर शब्द सुनने भी हैं। बेगले समय पहली स्थित होती है और सुनते समय दूसरो स्थित। वोलते समय क्ला की दुद्धि में जो शब्द (स्फोट) है, वह व्यनि का कारण होता है। उस क्ला का अर्थ बताने के लिए प्रयोग करते हैं। सुनते ममय क्ला की घ्विन के सुद्ध में विद्यमान शब्द (स्फोट) को क्रांभव्यक करता है। अभिव्यक स्फोट से क्यों का हान होता है।

द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दिवदो बिदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते॥ मतभेद क्यों है ? वैयाकरणों का इष्टिकोश-कोट और ध्वित के प्ररत पर मतमेद क्यों है। इस पर भवृहिर ने विचार किया है। मतमेद स्वाभाविक है, वह मीलिक प्ररत् के आधार पुर। एक मार्ग वाले वह हैं, जो कि कारण और कार्य की पृथक मानते हैं। मिट्टी और घड़े में वन्तु और पट में अन्तर करते हैं। स्कोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, होनों के स्वमाव में भेद है, अत: दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी श्रोर श्रन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कार्य श्रीर कारण मे अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मीलिक दृष्टि से उनमें भेद न होने के कारण उनको भिश्रपदार्थ नहीं मानना चाहिए। घड़ा मिट्टी का ही बना है, दोनों में मोलिक अन्तर नहीं है, अत. पदार्थ की टिप्ट से मिट्टी और धड़ा सन्तु और पट पक ही पदार्थ है। राज्द से ही व्यक्तिहोती है, व्यक्ति का मौलिक कारण शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की टिप्ट से दोनों एक हैं, अतः उनकी एक मानते हैं, भेदवादी कार्य कारण को मूल से ही भिन्न मानते हैं और अभेडवादी उनमें युद्धिभेद कर देते हैं। स्कोट मन ( युद्धि ) से सुना जाता है और ध्यति कान से। न्नतः न्नाभन्न में भी भिन्नता की जाती है। कार्य कारण में भेद मानना ज्यावहा-रिक दृष्टिकोण है थोर उनमें अभेद मानना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि-कोण स्वामाविक हैं। दोनों की ही सत्ता स्वामाविक और आवश्यक है। नैयायिक स्यूत व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह स्रानित्य है, उससे वाक्य वनते हैं। भीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकीय को रखते हैं कि स्कोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु यर्ण या पदरूप है, उससे बाक्य बतते हैं। बेबाकरणों का टिप्टकोण वैज्ञानिक है, वह ध्यति को भी मानते हैं, उसे खनित्य भी मानते हैं। स्फोट को भी मानते हैं। उसे वर्ण और पदरूप भी मानते हैं श्रीर उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं। परन्तु वे सब कुछ मानन के बाद यह बता देते हैं कि वह सारी वातें व्यावहारिक दृष्टिकीए से हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल बास्य है, घही मार्थक होता है। उसी का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी ध्वति का अंश वास्तविक नहीं है, रकोट ही वास्तविक है। श्रतः अरुराड वाक्यरकोट वास्तविक है, अन्य सय अवारतविक । असएड और नित्य का वाक्य से अर्थ का बोप नहीं कराया जा सकता, श्रात. वैयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप-योगिता को लक्ष्य में रसकर पढ़ वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के वर्णों के तथा उनके विभिन्न प्रकृति प्रत्ययों के द्यर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सर्व को व्यावहारिक ही समझना चाहिए, इससे ऋधिक नहीं !

> श्रात्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः । दुद्धिमेदादमिन्नस्य मेदमेके प्रचत्नते ॥

व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रधंप्रक्रिया यतः । शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्येषोपवर्ष्यते श्रनागमविकल्पा हु स्वयं विद्योपवर्तते ॥

वाष्य्य० २,२३४ २३४

स्फोट से विकास कैसे हुआ—'पक स्कोट शब्दों का कारण है' इस धात को बदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस अकार अरिण नामक काष्ठ में अमि रहती है, वह धिसने से पूर्व अकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें धर्मण किया जाता है, वह बह धिसने से पूर्व अकट नहीं होती है और वह आमियों का कारण होती जाती है, वही एक आप बदुबुद्ध होती है और वह आमियों का कारण होती जाती है, वही एक आप बदुबुद्ध होती है न्या अमियों के स्व आमियों के स्व अमियों के सिद्ध होती है । हती है । व्यंत्रक ध्वित के मेद से वहमें पूर्वोगर की उपलिध्य होने लगती है, वह अमेक ध्वित के स्व में प्रकार है । हता है स्व अपने स्वस्थ के मेद से वहमें पूर्वोगर की उपलिध्य होने लगती है, वह अमेक ध्वित के हता है। अपियों के स्व अमियों के सिद्ध है । अपियां है वार अपने हता है । प्या अमियों के सिद्ध होता है, पस्तुरा मौक्तिक रूप में स्कोट ही है। अपियां वार्मण अमिय कुत्य मृत्तानूत एक स्कोटका ही विकास अनेक राज्य हैं। प्रव्यात , वाक्य ९ ९,४६।

स्फोट और ध्वनि में तादारम्य न मानने में दोप शब्द और अर्थ में तादारम्य न मानने पर जो शब्द जिस कर्य मे प्रयोग किया जाता है, उसका स्प बटलने पर उस अर्थ का महरा नहीं होता और अर्थ का महरा देखा जाता है, यह व्यवस्था नहीं हो सकती। स्पोट और प्विन में यदि तादात्त्य न हो तो किसी भी प्विन से किसी अर्थ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती है, अत वोनों में वादात्त्य माना जाता है। शान का बुद्धि के द्वारा दिनी अर्थ विशेष में निर्देश किया जाता है, अत प्रत्येक हाम्य दिसी किये अर्थ का वोच करा है। बुद्धि में रान्द्र और अर्थ का जो सम्बन्ध किया जाता है, बह स्वर जाता है। बुद्धि में रान्द्र और अर्थ का जो सम्बन्ध किया जाता है, बह स्वर वहाँ वही से जिसकी हुई वीर्यत्व करव आदि व्यनि के यभी से प्रतीत होता है। शान और अर्थ का चुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अत वहाँ बना तादात्य (अध्यास) माना जाता है। स्पोट से जिस अर्थ की अभिज्यक्ति चरना चाइते हैं, बसी की अभिज्यक्ति होती है, अन्य की नहीं। वास्य० १, ४०।

स्फोट में क्रम नहीं है—यदि एक ही स्कोट से नाना कर्यों वा बोध कराया जाता है तो उसको क्षमक मानना चाहिए। इसका समाधान भर्न हिर ने किया है कि स्कोट में न कोई हम है और न भेट। स्टोट चर्नान के द्वारा ज्यहर्ग है क्षतर ज्यान की क्षमिक्य कि किया है की स्कोट के क्षम से बह नम और भेट वाला प्रतीत होता है। वह निस्त्य और एक है, उसमी बत्तुत पूर्वापर भाव नहीं है, जो इक्ष भेद क्यांति है, ध्वनि के हम के कारण है। इसकी स्मय्ट करने के लिए एक खाइरण दिया है कि कैसे बदमा में चवला क्यांति नहीं है, परन्तु जल कादि में उसके प्रतिवित्य को देखकर जल भी चवला क्यांति नहीं है, परन्तु जल कादि में उसके प्रतिवित्य को देखकर जल भी चवला क्यांति के कारण चन्द्रमा को भी चवल समक्ता जाता है। उसी प्रकार स्कोट कीर प्रवास के सम्यन्य है। स्कोट में कोई हम किया ज्यांति नहीं है, परन्तु जल हमा के बीर क्यांति के सुल्य ही वह हम क्यांति से पुक्त प्रतिवित्य रहता है और क्यांति के सुल्य ही वह हम क्यांति से पुक्त प्रतिवित्य हता है और क्यांति के सुल्य ही वह हम क्यांति से पुक्त प्रतिवित्ता है। इसक्य ९, ४५—४६।

स्फोट का विकास—सर्वृहिर ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह घताया है कि जिस मकार ज्ञान में वो तस्य रहते हैं, एक ज्ञान और दूसरा होय। ज्ञान अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञेच का भी ज्ञान पराता है, उसी प्रकाशित करता है और शास के प्रकाशित करता है और शास के अपने स्वरूप के भी। ज्ञान और शास वे अपने स्वरूप के शाम कराते हैं। वास्य० २,४०।

विनास का नारण द्वांच – शब्दा के विकास को एक अन्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे मयूर आदि के अबदे अन्दर वरल अवस्या में होने के कारण कियो विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे ममरा उसका विकास होता है। इसी प्रनार स्काट महायह के अन्दर निर्विमाग व्यापन रूप में है, उसमें भोई किया या मम नहीं है। महुज्यों में बहु निर्विमाग अयस्या में दुदि में सर्जा विद्यान रहता है। अब स्मक्त उत्त्यारण की इच्छा होती है तान उसमें यूर्त होती है। उस पृत्ति का स्वरूप किया है अर्थात् जन सन्द को बोलने की इच्छा होती है, तर उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद आदि के रूप में आता है। चलएड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है।

> श्राएडभाविमवापन्नो यः कतुः शब्दसंहकः। पृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो मजते क्रमम्॥

वाक्य० १, ४१।

अप्रतम के तीन रूप-एक ही तस्व कभी सकत, कभी अकत आदि होकर विभिन्न रूप में कैसे दीखता है, इसको एक उदाहरण हारा बताया है कि जैसे एक विभन्न रूप में कैसे दीखता है, इसको एक उदाहरण हारा बताया है कि जैसे एक विज्ञकार एक पुरुप को देखता है, वह अवस्थों से युक्त है, इसलिए विज्ञकार को ज्ञात भी अवस्थों के कम से होता है, हिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुप का विज्ञकार को विज्ञ उसकी बुद्धि का विचय हो गया, वव वह अकत हो गया। विज्ञकार को बुद्धि में वह विज्ञ एक और आवश्य हर से होता है, किर जब वह विज्ञ को किसी बन्न आदि पर बनाता है, तब उसमें कम दीखता है, बाह्य पुरुप सावयय और सकम है, बुद्धि में उसका विज्ञ निर्मयय कोर अकत है, किर विज्ञादि पर विज्ञ काति समय वह सावयव और सकम दीखता है। इसी प्रकार राज्य बाहर पुनते समय समय दीखता है, बुद्धि में वह अकत है, किर वोजते समय सकम दीखता है। एके को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सकम दीखता है, क्योंकि यह ध्यिन रूप में होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं तो वह अकत निरवयब अखर दिखता है। इसी प्रकार सहस्य होते हो है स्ती प्रकार सहस्य होने पर भी जिस प्रकार बाहर सके विपाग दीखते हैं इसी प्रकार राज्य में तीन तस्व दीखते हैं, राज्य, अर्थ और उसका सहस्य । वावयव है, स्री अकार सदस्य में तीन तस्व दीखते हैं, राज्य, अर्थ और उसका सहस्य । वावयव है, १८ राज्य से तीन तस्व दीखते हैं, राज्य, अर्थ और उसका सहस्य । वावयव है, १८ राज्य से तीन तस्व दीखते हैं, राज्य, अर्थ और उसका सहस्य । वावयव है, १८ राज्य से तीन तस्व दीखते हैं, राज्य, अर्थ

शुन्द का किया में अन्वय नहीं होता—खर्यहान के लिए एका और श्रीता दोनों राव्द का ही जपयोग करते हैं। अयोका जब अर्थ का दोध करता याहता है, तब राव्द का ही आश्रय लेता है और श्रीता भी अर्थहान के लिए राव्द को ही आश्रय लेता है और श्रीता भी अर्थहान के लिए राव्द को ही सुनता है। इस पर यह प्रश्त कठता है कि जब राव्द का भी हान होता है, तब पतार्थ की तरह उसे पर पहा प्रश्त कठता है कि जब राव्द का भी हान होता है, तब पतार्थ की तरह उसे पर पदा प्रश्त का अंग क्यों नहीं बनाते। "परमानय" पदा लाखी कहने पर पदा प्राव्द भी लाया जाना चाहिए। उसका कतर दिया है कि राव्द अर्थ का बोध कराने के लिए प्रमुक्त हुआ है, अतः वह गीस है और अर्थ मुख्य है। अतः राव्द का किया में अन्वय नहीं होता, केवल पदार्थ का छी अन्वय होता है। जहाँ पर राव्द राव्द हो वोध के लिए कहा जाता है, वहाँ राव्द है लिया जाता है। जैसे व्याकरस में यह कहने पर कि 'अर्थनेटक' अपि से उद् राव्य होता है, अपि राव्द लिया जाएगा, आग नहीं। वास्य० १, १३—४४।

श्रपोदार से भेद्-स्कोट ब्यौर व्यति में भेद क्यों किया जाता है। इसका

कारण यह है कि कहीं पर दोनों की श्रमिन्नता की श्रावश्वकता होती है, श्रीर क्हीं पर भिन्नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है खार कहीं पर अर्थ ही। स्तोट और ध्वनि में श्राह्म ब्राह्क सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान् में अमेर होने पर भी ऋषोद्धार की भावस्यकता होती है। ऋषोद्धार ऋर्यात् विरुत्तेपरा के द्वारा दोनों में भेद करके उसका दो रूपों में एक्या जाता है, उससे व्यवहार चलता है। वह व्यावहारिक आवश्यकता है संक्षा और संज्ञी में अन्तर करना। देवद्त राष्ट्र नाम है, महा है, और शरीर नामी है, संबी है। पाणिनि ने 'खं रुपम्' ब्रष्टा० १, १, ६८ सूत्र में राज्द को हो संझा और राज्द के ही संजी बताया है, जैसा कि उपर दिये च्दाइरण में अग्नि शब्द संहा है और वही संबी भी है। यह भेद अपोदार बुद्धि से ही किया जाता है। जैसे राह शिर ही है, रोनों में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके वहा जाता है कि "राहो: शिरः" ( राह का शिर)। भर् हिर ने इसको उदाहरण देकर सप्ट किया है कि "वृद्धरादेन्" में वृद्धि शब्द संज्ञा है और आ ऐ को संज्ञी। वृद्धि आहि शब्द अपने स्वरूप का भी दौष कराते हैं और आ दे ओ से वादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। श्रदः पाणिनि ने अभिष्रता को बताते हुए कहा है कि "अदैच बृद्धि है"। शब्द संझा है, व्यर्थ संझी है, स्मोट संझा है, व्यनि संजी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और क्रभेद षावरयकवानुसार किया जाता है। वाक्यः १. ४=-६०।

भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए—हो प्रकार के प्रयोग देते जाते हैं, एक अभेद से और दूसरा भेद से। "यह देवदच हैं" और "इसका नाम देवदच हैं"। पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अत्यवक्याकरण में ऐसे स्थलों पर प्रया विभक्त खाई 'अंद देवदच के जोर संद्री में में द कर देते हैं तब वहाँ पर गड़ी विभक्त आती है "आर नाम देवदच"। अवः मर्गु हिर न हम है कि जब तक संद्रा का संद्री से सम्बन्ध नहीं हो तब तक वह अदो के संद्री से सम्बन्ध होने पर जब तक वह अपने स्वरूप का ही बोच कराती है। सम्बन्ध होने पर जब रमस्य अपने स्वरूप का ही बोच कराती है। सम्बन्ध होने पर जब रमस्य अपने स्वरूप को वनाना चाहते हैं, तब प्रयान होती है और भेद बनाना चाहते हैं तो पट्टी। इसका अभिन्नाय यह है कि राज्यत्वक का जब तक किसी पट्टी से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता है। अस समय उपनो अवस्था रोक्टर पर पर उपने स्वरूप में ही रहता है। अस समय उपनो अवस्था रोक्टर पर पर पर पर है तो स्क्रिय कह देते हैं और मेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर करित आती है। उस अवस्था में यदि अभिन्नय वताना चाहते हैं तो रोक्टर कहित हैं और भेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर करित हैं और सेद वताना चाहते हैं तो रोक्टर करित हैं स्थार भेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर करित हैं स्थार भेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर करित हैं स्थार भेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर करित हैं स्थार भेद बताना चाहते हैं तो रोक्टर और स्वर्ग में स्वर्ग, राज्य और अर्थ। वाक्य वर्ग है हम्स-हम्

दो पकार की ध्वनियां, प्राकृत बार बैकृत—सतृहिर ने पवल्लान के भाव को सप्ट करते हुए क्या विभिन्न मठों का उन्होल करते हुए वो विवेचन किया है, बसका सारांश निन्न है:—

ध्यनि दे। प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरी वैकृत । जिस प्रकार प्राकृत में

भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस् और तमस उसी प्रकार प्राञ्ज अर्थात् मौलिक ध्वांत में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हाव, दीर्घ और खुत होता है। यह कालभेद प्राञ्ज ध्वांत में रहता है, परन्तु राज्य में उसका क्लाणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैं। सज्द तित्व है, उसमें हरा, दीर्घ, खुत, उदान, ध्युदात, स्वरित नहीं हैं। नित्य राज्य विमा प्राञ्ज ध्वांत के कभी प्रकट नहीं होता है, अतः प्राञ्च ध्वांत के काल का राज्य में आरोप किया जाता है। प्राव्य नित्य होते के कार प्राव्य क्ला का राज्य में स्वयं प्राव्य क्ला के राज्य के स्वयं प्रव्य क्ला के राज्य होते से सम्बन्ध किया जाता है। सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राञ्ज ध्वांत के मुख आ जाने से राज्य में हाथ, विधे, जुत आदि की सत्ता दृष्टिगोवरहोती है। प्रवज्ञाल ने खतपब ध्वंति को स्वेद दृष्टी की स्वा दृष्टिगोवरहोती है। प्रवज्ञाल ने खतपब ध्वंति को स्वोद दृष्टी

स्वमाधभेदाधित्यत्वे हस्वदीर्घः जुताविषु । माज्ञतस्य ध्वनेः कालः शन्दस्येत्युपचर्यते ॥ वाष्ट्रप० १, ऽ६ ।

प्राञ्च ध्विन में हस्य, दीर्घ व्याद गुण हैं, परन्तु वैक्कत ध्विन में हृत मध्यम विलिन्नित पृचियों रहती हैं। वसका स्वभाव घंटे की मूल ध्विन के परवात क्षतु-राणनरूप है। वस भन ही हैं कि राज्य की क्षांभन्यकि हो जाने पर क्यांत प्राक्तत ध्विन के बाद पृचिनेद होने पर क्षा ध्विनयां होती हैं उन्हें वैक्त ध्विन कहते हैं। वसका प्रभाव क्षति पर नहीं पड़वा है। अनुराग के कारण प्रान्त में भेद नहीं माना जाता है। जैसे हुत या विलम्बित पृचिनेद से उद्यारण करने पर मी 'बही का है", बही पद है, बही मंत्र है खादि कहा जाता है, उनमें भेद नहीं माना जाता है।

शन्दस्योर्ज्वमभिव्यकेर्डु चिभेदे हु वैकृताः । ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्म भिधते ॥ बाक्य० १, ७=।

स्फीट का ज्ञान कैसे होता है, स्पष्टीकरण—स्कोट का महस्य करने का साधन प्राकृत ध्वनि है और उसके वृत्तिमेद का कारण चैठत ध्वनि है इस क्यन का श्रमिप्राय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, उससे स्कोट की श्रीम्वरिक होती है, उसमें जो प्राकृत ध्वनि है, उससे रावद का ज्ञान होता है, बुद्ध उसके प्रकृत कर लेती है। उसके परचात जो ध्वनि होती है, यह श्रतुरायन है, उससे शीट विलस्य ध्वादि होता है।

परन्तु जब स्फोट का गुद्ध अर्थ शब्दवत्व या परम्म लिया जायगा तो इसका भाव यह होगा कि नम्र का ज्ञान शक्ति ध्वनि से होता है। भर्तृहिर ने उसकी बाक्यार्थ की ब्याल्या में प्रतिमा कहा है, यदि आध्यन्तर स्फोट मानते हैं तो उसका द्वान प्रतिभा से होगा, अर्थान प्रतिभा से राज्यसाजारकार होगा। प्रतिभा ही ब्रह्म माजारकार का साथन है। यदि वाह्य रहाँट को व्यक्तियार को टांट से देखें तो उस प्राइत क्विन का अर्थोन प्रतिभा का बाह्यरूप बेद है. संदिता है। बह राज्यसाजारकार का साथन है। यदि बाह्य रहाँट को जाविवाद की टांट से राज्यसाजारकार का साथन है। यदि बाह्य रहाँट को जाविवाद की टांट से लेका तथा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्न प्राई से लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्मांद से कि जाविवाद प्रतिभा का बाह्यरूप समित क्रियाय है। प्राईत से अजित्य समस्त ब्रह्माय, सूर्य चन्न, पंचभूतों का बाह्यरूप अनित्य है। प्राइत क्विन में सालिवाद है। प्राइत क्विन में सी लिक्ता है। प्राइत क्विन में भी लिक्ता है। प्राइत क्विन से सालवाद है। प्राइत क्विन को राज्य का प्रविचित्य साला जावा है। उनमें अनित्यात होने पर भी लिक्ता को तथा पर नित्यता साली आती है। प्राइत क्विन के स्वन व्यक्ति की साहत हो हमा आताद सालवाद साली जाती है। प्राइत क्विन क्विन पर सालिवादों के आधार पर नित्यता साली आती है। प्राइत क्विन क्विन क्विन स्वन का हो विनार रहा जाता है, उससे हो सब प्रकृत हो हिया का भेद होता है।

स्फोटस्य घहणे हेतुः प्राइतो च्वितिरिव्यते । वृच्चिमेरे निमिचत्वं वैहतः प्रतिपद्यते॥ वास्य० १,५७,

> इन्द्रियस्यैव सस्कारः ग्रन्दस्यैवोमयस्य वा । क्रियते ध्वनिमिर्वादास्ययोऽमिव्यक्तिवादिनाम्॥

वाक्ष्य० १,७२।

वीनों मर्वो को मर्नु इति वद्या पुरुषराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। (बाक्य०१,न०-न्द१)

१-वित् दलन होकर कान को शुद्ध कर देवी है, उससे शब्द की रालच्य

२-ध्वांत के संसमें से राज्य में ही संस्कार होता है और वह सुनाई पबता है। जैसे पृथ्वी में गन्य है, परन्तु सुस्ती हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्य की अभिक्यिक होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं। इसी प्रकार का ही संस्कार होता है, कान का नहीं। इमारित ने इस विषय में लिखा है कि पहि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर बह सारे प्रव्यां के प्रदेश कर संस्कार होता तो एक वार कान का संस्कार होने पर बह सारे प्रव्यां के प्रदेश कर तता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत होने पर एक कोच नहीं कराती। अतः विषय का हो संस्कार मानना चाहिए। खोक देन - ६१।

4—ष्वित कान और शब्द होगों को संस्कृत करती है। जैसे आँल विषय के स्थान पर जाकर जब विषय को महरा करती है, तब मकाशक दीगक आहि के ह्यारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है। आंख और पर होगों को ही संस्कार होता है। आंख और पर होगों को ही दीपक संस्कृत करता है। उसी प्रकार प्वित में भी वही कम मानता पाहिए कि प्वति का और शब्द होगों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकार में सड़े हुए को अन्यकार में रक्सा हुआ घड़ा नहीं दीसता, उसी प्रकार अगृहीत शब्द भी मुनाई नहीं पहला है।

स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मतं—विसप्रकार ध्वनि से रहोट की ऋभिन्यक्ति के विषय में कई मत हैं उसी प्रकार रहोट और ध्वनि का किस प्रकार महण होता है, इस विषय में चार भत हैं।

१-म्बनि स्होद से पुथक नहीं है, ऋतः स्होट-समन्वित म्बनि का प्रहण होता

है। जैसे जबा के फून के रंग से अनुरंजित स्कटिक मणि का महण होता है, उसी मकार ष्वित के रूप से अनुरंजित रकोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकारा से मकाशित वस्तु में वस्तु और प्रकारा को पृयक् नहीं महण करते, अपितु होनों को मिमित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्कोट और ष्वित अविभक्त रूप से सुनाई पड़ते हैं।

२—जिसे इन्ट्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेध अर्थात् अरोप होते हुए भी विषय की अर्थात् रूप रसादि युक्त पदार्थ की उपलिय करा देते हैं, उसी प्रश्नार प्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के प्रहुण में कारण होती है।

२—रहोट ऋदस्य है, दूर है। इस दूरता के दोप के कारण स्होट का महरा नहीं होता है, केवल ध्यान से ही उमकी उपलन्धि होती है।

४-स्टोट सर्वदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं पढ़ता है, असप्ट है। तैसे दूरता के होप के कारण वस्तु अस्तप्ट या अज्ञात परिमाण वाली दिखाई देती है। इस दूरी को दूर कर देने से स्कोट दिखाई देता है। (पुजयराज,।

> स्फोटरूपाविमागेन ध्वनेप्र इल्फिप्यते । फेहिचदु ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽस्यैः प्रकासकः ॥ वास्य० १, ¤२ ।

ध्वित से स्फोट ग्रहण कैसे है—यहां पर यह गरन उठता है कि जब ध्वित का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें कम का होना अनिवार्य है, उससे पर या वाक्य का महण्ड किसे हो सकता है। उसका कतर दिया है कि जैसे एक अध्याय, एक मन्त्र या एक रलोक बारबार आश्चित या जब आहं करते से एक अध्याय, एक मन्त्र या एक रलोक बारबार आश्चित या जब आहं करते से एक अध्याय, एक मन्त्र या एक रलोक बारबार आश्चित या जब आहं करते से स्व प्रदेश की पर-वार प्रवित्त के साथ्य ध्वित के का वित्त की कार या करते हैं। यदि कम से वर्णों वा महण्य मानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं वन सकता, और इमिल्य के कभी भी मुद्धि के विषय नहीं होगे। यदि यह कहा जाव कि प्रत्येक ध्वित वर्ण पर और वाक्यरूपी रिपोर्ट के विषय ना वर्ण पर और वाक्यरूपी रिपोर्ट के विषय ता या है कि एक ही मन्त्र सैकहों आश्चित करते पर या सहसों बार जप उत्तेन पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यद आश्चित कर वर्ण पर वर्ण पर कीर वाक्यरूपी रिपोर्ट से वस्तु मेद नहीं होता है। प्रत्येक आश्चित के कारण सिजा वहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि के वारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि कर पर प्रावित्त के कारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि कर पर प्रावित्त के वारण सिजा नहीं की कारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि कर पर प्रावित्त के वारण सिजा नहीं की वारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि कर वारण सिजा किसे के वारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि कर पर प्रावित्त के वारण सिजा के स्वता के स्वता करने स्वता है। पर पर्ता हो हो पर स्वता है। पर प्रावित्त कर वारण सिजा करने किसे के कारण सिजा नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आहंदि हा पूरा झान

अन्तिम ध्वित से होना है। सन्त्राहि का सहलों आर्रोच करने पर भी जितना कर्ष वृद्धि में आर्रा है, क्वना हो प्रकट समम्मा चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं आर्रा वनना अदार या अतुप्तव्य समम्मा चाहिए। जाता या अतुप्तव्य धनम्मे के केंद्र व्यवहार नहीं होता है। मान यह है कि प्रत्येक अन्तर से वस परम अद्यु का वोध कराया जाता है। परनु बुद्धि सम्प्र्य होने से या पूर्य रूप से इस का वोध कराया जाता है, परनु बुद्धि सम्प्र्य त होने से या पूर्य रूप से इति मा का विकास न होने से असंस्था अन्य तक वाक्यों को जानकर भी, सहलों बार प्रवार प्रयोग व्यवहार आर्द्धि करके भी उसके एक अंग्रा को ही जात पाते हैं। जितना जानते हैं उतने से व्यवहार करते हैं अतात अंग्रा का आता है। उहने जाता भी तो करने पर भी वह अन्तर एक अन्तर ही रहनों है, अनेक नहीं हो जाता। यदि जोंवन भर उसके निर्यंक व्यति समम्म जाता है के वह निर्यंक हो रहनों है। यदि बुद्धि या प्रतिमा ने एक अन्तर के स्कोट रूप के समस्य जिता विवार वो उसका स्वरूप प्रकटहोंने समना हिंग प्रतूप प्रयोग में भी जब वह धनि के सकेट अंग्र को स्वर्थ बुद्धि नहीं प्रहुष्ण कर लेती, तर तक हम म किनी शान्य का अर्थ समस्य सकते हैं बोर न उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रवार प्राप्त का अर्थ समस्य सकते हैं बोर न उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रवार प्राप्त कर सकते हैं।

यपानुवाकः इलोको वा सोहत्वमुपगच्छति। बाहस्या न तु स प्रन्यः प्रत्याकृस्या निरूप्यते॥ वास्य० १, ५३॥

अन्य ध्वनियों की विया आवश्यकता है— स्त पर यह परन बठता है कि यदि अवान्तर ज्ञान स्कोद से ही होते हैं तो एक स्कोट से अर्थ का ज्ञान हो जाना चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता हीक्या है। इमका बतर दिया है कि प्रत्येक स्कोट से जो ज्ञान होता है, वह सपट नहीं होना है। वह साधन है। वह आप जाने से वह साधन है। वाले स्कोट के ज्ञान में सहायक है। आप जाने जो ध्वनियों सुनी वालों हैं, वे बती अस्पट को स्पटकरती वालों हैं। वे बत अवर्यनीय ज्ञान को वर्षनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्कोट क्यों राज्य का स्वस्त नियोंरित होता है। अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और वर्यपोगिता है। पुचनयता ।

प्रत्यवैरनुपास्यवैर्पे हपानुगुणैस्तया । ध्वनिप्रकाशिते सन्दे स्वरूपमवधार्यते ॥

वास्य० १, दर ।

स्फ़ोट के ज्ञान का क्रम क्या है—स्फोट का ज्ञान होता कैसे है। उसके स्रहत का निर्यारण करते कैमे हैं कि बुद्धि को राज्द का ज्ञान हुआ। यह एक बड़ा विचित्र प्रस्त दें। स्पूजलप से प्रस्त का मात्र यह है इस ग्रान्ट कैसे सुनते हैं, कैसे जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु ध्यागे जाकर इस महन का रूप यह हो जाता है कि शब्द महा या दूसरे शब्दों में परमहा का बुद्धि में साजात्कार कैसे होता है। यह फेते हात होता है कि आरमसाजातकार हुआ। इससे भी आती जाकर प्रतन का स्वरूप यह है कि सृष्टि के आरम्भ में शब्दतरम का क्या स्वरूप या और यह अक्ष्य से शेव हप में कब और किस रूप में आया। भव्हिर ने इसना एक श्लोक में उच्चर दिया है। पुरुपराज ने जो इसकी ब्याच्या की है, उसके ध्यापर पर पहार्थ यह होता है। प्रयम प्रस्त का इक्षर खुद्ध सप्ट होता है परन्तु भर्व हित का बाक्यार्थ धारों विचारणोव है। नाइ से उसमें बीज का आधान होता है। प्रतिम च्याने के साथ आयान होता है। महा से उसमें बीज का आधान होता है। प्रस्तु का अवस्थारण होता है। स्वरूप प्रस्तु का अवस्थारण होता है। इसके कारण प्राप्त परिपत्वावस्थावाली सुद्धि में शब्द का अवस्थारण होता है।

पुर्यराज का कथन है कि नाद अर्थोत् ध्वनियों से वीत्र का आधान होता है, अर्थोत् व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके परवात् अनितम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आधुत्तियों के स्वाम के कारण जो योग्यता प्राम होती है उससे परिपक्त युद्धि में शब्द के स्वरूप का शान होता है।

> नार्दराहित वीजायामन्येन ध्वनिमा सह । स्राष्ट्रचपरिपाकायां युद्धी गुन्दोऽवधार्यते ॥

> > वास्य० १, ८४।

पूर्ण और पूरों का आभास क्यों होता है - इस पर यह मस्त किया गया है कि आन्यन्तर स्होट (शरीर में बीच और नहायड़ में नहा ) अरतयह है। किर बीच-शीच में वर्ण और पड़ों का आभास क्यों होता है। इसका उत्तर दिया है कि वर्ण पर और वास्य अखरड़ हैं। परनु अनि के द्वारा वर्ण पर और वास्य अखरड़ हैं। परनु अनि के द्वारा वर्ण पर कीर वास्य की कि वर्ण पर कोर पर वर्ण में वर्ण के सहरा मा के आभिनेवेश (अद्युम्धि ) वाली दुद्धि होती है। पर में वर्ण रंगों भाग के आभिनेवेश वाली वया वास्य में पर्रूप के साम के अभिनेवेश वाली दुद्धि होती है। वह कारण राज्य की महत्व कारण मानते हैं। यह का महत्व करने वाले मागवुक असत्य राज्यों की वीच में सत्ता मानते हैं। यह का महत्व करने वाले कारण राज्य के अश्रांक का परित्यान है। परनु वह अर्थाक है। स्वरन्त सह अर्थाक है। सुरव्यात ।

श्रसतरचान्तराले याञ्च्चानस्तीनि मन्यते । मतिपचुरशक्तिः सा मह्त्योपाय एव सः॥

वास्यः १, ८६।

षात्रय र्थार पद का भेद न्यों ई- इम पर वह प्ररून किया है कि उफ मकार को मानने पर वाक्यों और पट्टों का भेद नहीं माना जा सकता है। इसका

उत्तर दिया है कि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, परन्त नाना होयों के रूप में बहुण होते के कारण वह विभिन्न प्रकार का झात होता है जैसे घटहान, पटहान आदि । भाव यह है कि हान का रूप होय के आधार पर ही होता है। जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता है कारण ज्ञान भी श्रनेक रूप और भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आध्यन्तर शब्दतत्त्व श्रर्थात परवहा समल वीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्किय आदि है, परन्तु व्यञ्जक ध्यनियों के भेद में क्रम का आभास होते के कारण आविर्भाव के समय नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। इरिवृपम का कथन है कि वह शब्दतस्य बहा है। वह बाणी और मन की पहुंच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के घाअय से उसका महण होता है, घतः वह चन्यया प्रतीत होता है भ्रयात विभिन्त रूप में प्रकट होता है। हरिवृपम।

मेदानुकारो ज्ञानस्य वाचरचोष्प्लवो ध्रुवः। क्रमोपसप्टरूपाया झानं श्रेयस्यपाश्रयम्।।

बाक्य० १, ८७।

ज्याहि की सम्मति—संग्रहकार ज्याहि का इस विषय पर मत है कि ज्ञान शेय पदार्थ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता है। जब तक वाणी में कम का समावेश नहीं होगा, तत्र तक उससे किसी अर्थ का बीध नहीं कराया जा सकता है। माय यह है कि ज्ञान का आधार ख़ेय होता है, उक्षी प्रकार व्यक्ति निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ विना कारण के नहीं हो सकता है। श्रतः प्यति का श्राघार रहोट की मानना पड़वा है और पढ़ार्थ का श्राधार वाक्यार्थ की और पद का आधार वाक्य की। वह शब्द बढ़ा है, परबढ़ा है, श्रवरड बास्य है।

> ज्ञेपेन न विना ज्ञानं व्यवहारेऽत्रतिष्ठते। नालञ्चकमया वाचा कश्चिक्योंऽमिधीयते॥

वाश्य० १, ८७ की टीका।

वर्ण आदि साधन हैं—वर्ण आदि के वीच में अवल की उपयोगिता बताते हुए मर्ट हिए का कथन है कि जैसे दस सी आदि संख्याओं के झान के लिए एक दो आदि सरयाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे यद्यपिसी आहि संत्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सी आदि के अवयव के हरा में सममा जाता है। इसी प्रकार, बाक्य आदि में देवदन्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना वाक्य के ज्ञान में साधन है। यद्यपि बस्तुतः वे बाक्य के अवयव नहीं हैं, परन्तु साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतीत होते हैं । वाक्य० १, ६५ ।

घ्वनि भेद में एकता कैसे -यदि वाक्य और पद आदि में विद्यमान देवदृत्त आदि के अवण में ध्वनि भेद है तो उनमें एकता कैसे होती है। इसका उत्तर यह है कि पदो और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से मेरित वार्लुएँ प्रत स्थानों के अभिपात से ध्वनियों को बतन्त करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं। वे यशिष परसर विभिन्न स्वमाव के हैं तथाषि उनमें विश्वमान शक्ति में बहुत सक्षेण सी हैं ध्वन एकता प्रतीत होती है। विशेष प्रमण्य में प्रवाद प्रतीत होती है। विशेष प्रमण्य में प्रवाद अपने विश्वमान सोती होते पर भी अभण में प्रक कहा जाता है। इसी प्रकार के प्रतिक ध्वत में विश्वमान को प्रतिक ध्वत में विश्वमान को प्रतिक ध्वत में विश्वमान होते पर भी अभण को एक कहा जाता है। इसी प्रकार के वार्त्य प्रकार होने पर भी उसे एक कहा जाता है। सामान्य वी एकता के वार्त्य प्रकार है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही आवयभेव और कार्य भेद से में ब्रांच को होने पर भी उसे एक ही बाह हो है। हो प्रकार के वार्त्य में नाता विभाग, वर्णविभाग, और पत्रविमाग आप्रयभेत और कार्य में के के कारण हैं, वस्तुत वह कारणीक और मिध्या है। पुरवराज, वार्व्य है, इसे

इसकों उदाहरण द्वारा सप्ट किया है कि जैसे बहुव दूरी के कारण या बहुव पने अप्यक्तार के कारण काँच से आकार की ही उपलिय होने पर वृद्ध आदि को हाथी आदि के तुन्य समक्ष लिया जाता है। परन्तु प्यान से देखने पर तथा प्रकार होने पर कमश किनों ठोक-ठीक सममने हैं। रस्सी में अप्यकार आदि के कारण सींप का अम हो जाता है। परन्तु प्यान से देखने पर जात होता है कि वह रस्सी है। इसी अकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन अनियों हैं। कनमें कम है। उनका कमशा अहण किया जाता है। पहले अन के कारण जात होता है कि वर्ष है, पट हैं। परन्तु जब प्यान से देखा जाता है। गता होता है कि केवल अपरव्ह वाक्य है। वही जुद्धि का विषय है। पूर्ण प्रणियान के अमाव के कारण सर्वसाधारण वाक्यों में अववर्षों को सत्य मानते हैं।

वाक्य० १, ६०--६१।

असत्य में क्य बैसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यहि वास्य में वर्ण आदि की सचा असत्य है तो असत्य में बेग्हें तिरिचत क्रम नहीं होना वाहिय। कोई अध्यक्तार में चुन को हाथी सममता है, काई कुद और, कोई निरिचत नहीं कि यही सममा जाएगा परन्तु वाक्य में क्रम आतुपूर्वी देशों काती है पहले वर्ण फिर पर 1 इसका उत्तर दिया है कि चैसे दूध में दर्श कमा दी वनती है बीन से उन्त कमा और निरिचत कम से ही होजा है, उनमें क्रम का नियम निरिचत है, उसे प्रकार जानने वाले की युद्धि में क्रम नियत है। पहले वर्ण के जानता है, फिर पर को और फिर वाक्य के। इसका अमित्राय है कि वारिचक ग्राम निरिचत कम से हो होजा है अनिरिचत कम से नहीं। वर्ण सामक है, उससे कमा साम है, उससे कमा साम ग्राम पर कमा साम होजा है, किर वीम का और फिर ज्य सत्य वाव्यवाला कहा का। यह कम स्वाम होजा है। अपने का अनिरच नित्य के झान का वाच्य है, असत्य सत्य के झान की

साधन है। स्कूलहप्टि से श्रसत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य श्रसत्य, परन्तु श्रविशा का श्रावरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति श्रीर पदरूपी जीन श्रसत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। बाज्य० १, ६२।

स्फोट नित्य केसे हो सकता है—यहाँ पर एक यह परन वठता है कि बाक्य स्कोट की सिद्धि के लिए प्वांन से स्कोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है हो ही प्रकार हो सकते हैं, राज को अधिक्यक्ति या राज्य की उत्पीत । दोनों प्रकार से असित्य कि बार प्रकृत हो राज्य को अधिक्यक्ति या राज्य की उत्पीत । दोनों प्रकार से असित्य हो की राज्य असित्य है के राज्य असित्य है क्यों प्रकार से उत्पीत है क्यों का कि असित्य घड़े आदि की त्रीपक आदि से असित्य कि देशों की प्रकृत की प्रकृत की सित्य है कि राज्य की सित्य हो ही । इसका उत्तर महु हिर ने दिया है कि यह अनुसान कि असित्य को ही अधिक्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं है। यह नियम लाति के विषय में पुटिपूर्ण है। घटता आदि तातियों के आअस्य व्यक्ति हैं व असित्य है परन्तु जन असित्य व्यक्ति के द्वारा नित्य घटना आदि जाति की अभिक्यकि होती है। इसी प्रकार असित्य अपित्य कि से नित्य राज्यक्त की अभिक्यकि होती है। इसी प्रकार असित्य अपित्य कि होती है। वस्त्य का असिक्यकि होती है। इसी प्रकार असित्य अपित्यक्ति होती है। वस्त्य प्रहार की अभिक्यकि होती है। वस्त्य २ ६ ६ ।

स्कोट और प्यनिमे श्रमिश्रता—इस पर यह प्रस्त किया गया है कि व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विश्वनान घडे आदि की शिष्क श्रादि से अभिव्यिक होती है। परन्तु यहा पर विषित्रता यह है कि ध्विन तालु ओट खादि के व्यापार से होती है और अभिव्यिक होती है कान में। वहा पर मिश्र प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रश्नार ध्विनयों से अन्तर विद्याना स्कोन्स्त्रों राज्य पा वहीं है। राज्य एक देश में रहता है, ध्विनया नाना प्रदेशों में रहती हैं। होनों में यहत दूरी है। इसका उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्त पत्राचों के विषय में होता है। उनमें ही देशमें कालमें होता है। उनमें ही स्थान कालमें आहे होता है। उनमें ही स्थान कालमें काल है अप्तर्क काल है आपत्र से पह मान मी लिया जाय तो भी कोई अपित नहीं होती, क्यों कि ध्विन और स्कोट में यह में है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश पर है, अनेक नहीं। अत देशमें काल पत्र होता है। देश यह कि प्यति के हारा आम्यन्तर स्कोट की ही अभिव्यक्ति होती है चिनया मले ही ताना देशों में हो, परन्तु वे अभिव्यक्ति आम्यन्तर सान्त्र की ही करती हैं। पुण्यराज, सान्य रे, १ ६०।

देशादिमिश्च सम्बन्धो हृष्टः कायवतामिह । देशमेदविकल्पेऽपि न मेदो ध्वनिशन्दयो ॥ श्चिमिन्यस्थिताट पर आसेषों का समाधान एक मन इस पर यह किया गा है कि श्रीम-यित्तवाट हो ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीन महासक है वह निज्ञम से किनी एक वस्तु को ही महासित नहीं करता। पते हो भी दिसाता है, पट को भी, अन्य वस्तु को हो भी परन्तु व्यक्ति में यह देखा जाता है कि हम निर्मान हुए से अभिन्यति होती है, अन्य की नहीं। अब व्यक्तियों को इस निज्ञमबद्धता के कारण अभिन्यति होती है, अन्य की नहीं। अब व्यक्तियों को इस निज्ञमबद्धता के कारण अभिन्यति होती है। इस की प्रस्तु की साथ रूप को ही दिसाती है रहा गया अवस्था होती हो। अस इस्तु में भी यह स्थान होती है। इस इस्तु में अस्थान होती है। इस इस्तु में इसी प्रस्तु करने ही हिसाती है रहा गया अस्य हाणों को नहीं। अस्य इस्तु में सी इसी प्रकार करने ही। इसी प्रशास कीट और इस्तु में भी नियम्बित व्यक्त्य क्षा की स्थान स्थान हो। अस्य इसी प्रस्तु करने ही। इसी प्रशास कीट और इस्तु में भी नियम्बित व्यक्त्य क्षा क्षा हम स्थान हो। अस्य इसी प्रस्तु करने हो। इसी प्रशास कीट और इस्तु में भी नियम्बित व्यक्त स्थान क्षा हम स्थान करने हो। असी प्रशास करने ही। इसी प्रशास कीट और इसित्यों में भी नियम्बित व्यक्त स्थान क्षा हम स्थान स्थान करने हो। इसी प्रशास कीट और इसित्यों में भी नियम्बित व्यक्त स्थान क्षा क्षा क्षा हम स्थान करने हो। इसी प्रशास कीट और इसित्यों में भी नियम्बित व्यक्त स्थान क्षा करने हो।

प्रहरु माहायोः सिङा योग्यता नियता यथा। व्यान्यत्यञ्जकभावेन तथेश स्फोटनादयोः॥

वाक्य० १, ६= !

श्रभिव्यक्ति में नियमकी सत्ता – इस पर दूनरा आनेप यह बठाया गया है कि विभिन्न इन्द्रियों के माछ की विभिन्न इन्द्रियों से अभिन्यकि नहीं होती, परन्तु निन जिन पतायों का एक ही इन्द्रिय से महला होता है उनमें यह नियम नहीं होता। प्रान का भाव यह है कि इन्ट्रिया तो प्रकार की है एक वे जी व्यपने सजा-तीय द्रव्य के गुर्गों को प्रहरा करती है जैसे नाक और कान, गन्य और शाद को ही महल बरती है, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दीनों प्रकार के इश्यों ने गुण की प्रहरा करती हैं, जैसे खाँद, जीम खीर स्वचा । खाँच करने सजावीर अप्रि के भी रूर के प्रहल करती है और साथ पृथिवी, जल आहि निजातीय द्रव्यों के रूप की भी । नाक और कान व्यपने सजातीय पृथियी भीर आहारा है ही गन्य और राज गुर्खों की ही बहुए करते हैं। एक नाठ से माह्म गर्म में श्रमित्रखंद का नियम नहीं है, जभी प्रशार शांट में भी श्रमित्रखंद का नियम नहीं होना चाहिए। ऐमा होना है, अब ज्ञात होना है कि ध्वति श्रीमित्राञ्चक नहीं अपितु शांद का बतादक है। इसका बचर भवें हरि ने दिया है कि गप आहि जो कि एक ही इन्द्रिय से बहस किये जाते हैं, उनका भी प्रकाराक समार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में निवमित ही है। प्रत्येक गन्य की मत्वेक महार के मयोग से अभिज्यक्ति नहीं होती। बुड्रम के गच की अभिज्यक्ति गान के पो से ही होता है, अन्य से नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक राज् की अभिज्यक्ति नहीं हो सरुवी। वाक्य० १,६६।

व्यञ्जक को व्यह्र ग्य में भविविक्त-इम पर फिर यह ऋजिन द्विया गरा है

कि श्रीभन्यिक्त मानना ठीक नहीं है। श्रीभन्यश्चक के वृद्धि हास और संन्या भेद से श्रीभन्यदृय में वृद्धि हास श्रादि नहीं होता है। जैसे दीएक के वृद्धि या हास से पड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीएकों की संर्या घटने वदने से पड़ों को संस्या नहीं घटनो बदनी। परन्तु शन्द में ब्वनियों के मेद से संख्या और पि माया में भेद होता है। इसका करार विया है कि श्रीमन्यञ्चक के मेद का श्रीम-न्यदृय पर प्रभाव पड़ता है और वह तव्युसार दीरावा है। जैसे नीचे शीरों में गुँह का प्रतिविन्द अंचा दीरावा है, इस्वे में नीचा। तेल में काला श्रादि। तलवार काँच श्रादि के परिमाणभेद से प्रतिवन्द में भी एरिमाणभेद शिखता है, किसी में गुँह तन्दा, किसी में गोल श्रादि वियामें देवा है। श्रीसे श्रीद तथा पानी की तरोंंं की श्रनेक्वा होने पर मुंद भी कई दिलाई देते हैं। इसी प्रभार श्रीमव्यञ्चक ष्विन के भेद से शान्त्र श्रीनक दिसाई देता है। युखराज, बाक्यव ९, १००।

शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती—इस पर प्रमक्ति ने अपनी और से यह समायान दिया है कि शीशे आदि मे जो चन्द्रमा, ग्रेंह आदि एक प्रतिविद्य नहीं है, अपित वह सिमन ही पदार्थ चन्द्रमा या मुँह आदि का प्रतिविद्य नहीं है, अपित वह सिमन ही पदार्थ है, जो कि उत्पत्ते अन्दर दिता है। है, अपित वह विभान ही पदार्थ है, जो कि उत्पत्ते अन्दर दिता है। के अपित अपने हैं कि यदि मिल देपे आदि के अपित के अपति के अपत

स्वितिमेंद्र के कार्रण व्यावहारिक कार्य — इस पर यह परन किया गया है कि स्माट एक और अदरवड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात् पीवांपर्य नहीं होगा। अत व्यवहार में वो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वित है यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। व्याकरण के नियम जैसे "इको यर्णि" (इक को यण् होता है अप बाद में हो तो) इस्य दीर्घ जुल, दुत व्यवहार की हो सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह पहले पहले वह बाद में इस अकार को है। इस दीर्घ जुल कुत पहले यह बाद में इस अकार को हिस्स, दीर्घ, जुत आदि व्यवहार ग्राइक ध्वान के कार्य्य होता है। इस मध्यम विकामित यह व्यवहार बैठन ध्वान के कार्य्य होता है। इस प्रकार से इतिमेद कालमेद

श्रादि नादभेद के कारण होता है। वर्णपढ़ वाक्य श्रादि में किमी प्रकार का काल-भेद नहीं है। पुएपराज, वाक्य॰ १, १०२।

कुमारिल ने खोक्वार्विक के राज्यनित्ववाधिकरण में ४४४ खोकों में इस विषय पर बहुत विस्तार के साथ विदेचन किया है और राज्य की नित्वता की सिद्ध किया है।

### स्फोट और म्बनि के विषय में विभिन्न मत

स्कोट और नाद का स्वरूप—मर्वृहिर ने स्काट और ध्विन के स्वरूप की ब्याल्या की है कि अन्यों का मत है कि स्काट उसे कहते हैं जो कि स्थान प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विमाग के कारण उत्तम्न होता है। ध्विन बनको कहते हैं, जो कि उन राज्यों से अन्य राज्य उत्तम्न होते हैं।

> यः संयोगविभागभ्यां करणैरुपजन्यते । स स्फोटः शब्दजाः शन्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहताः ॥ वास्य० १, १०३ (

पुषयराज ने इसकी ज्याप्या में विभिन्न सर्वो का उल्लेख किया है। जो राज्य को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से बायु को संयोग या विभाग मुलक पहले अभिज्यक शब्द को ही श्कीट कहते हैं। उसका मुख्य समजागे हैं। अध्यात यह आक्रश्त में समजाय सम्बन्ध से रहता है। आक्रारा को संयोगी विभिन्न हर्ज्यों के कारण भेद होने से तन्मुलक मोधीप के ज्यवहार होता है। उसके याद सार्वे दियाओं में शब्द के रूप के प्रकित किया है। अध्यात स्थान स्थान के स्थान के क्ष्या से अध्यात कर के आमास के क्ष्म से भाषित होते हुए जो वर्ष श्रुकि के अक्ष्यर से अध्यात कर के आमास के क्ष्म से भाषित होते हुए जो वर्ष श्रुकि में भेद डालते हैं, वे स्थित कर है जाते हैं। वहीं पर यह स्थान रदना चाहिए कि वैचाकरण जिसको श्रुक्त कर है, उसको है वार्ति कर रहेट सत्य चाहिए कि वैचाकरण जिसको श्रुक्त हैं, उसको है वार्ति कर रहेट सत्य चाहिए कि वैचाकरण जिसको श्रुक्त हैं, उसको है वार्ति कर रहेट सत्य चाहिए कि वैचाकरण जिसको श्रुक्त हैं। वैग्रिये दर्शन के मानने नालों का मत है कि संयोग है, विमानो से वा सार से सार्य की श्रुक्त होती है। जेसे पहले बाबु से एक लहर उत्यत्न होती है। जेसे पहले बाबु से एक लहर उत्यत्न होती है, अनको सहसे से अपना पूर्व पूर्व वरंग से कररे रात्र की श्रुक्त होती है। उसी प्रकार सेरी और टेंड के मंयोग से या यांस के फाइने से जो सार्य आधार में उत्यत्न होती है। इस प्रमाय से श्रुक्त होती है। इस प्रमाय से सार्यान के पाइने से जो सार्य आधार के पहले से जो सार्य आधार के पहले से जो सार्य आधार के पहले से जो सार्य अस्ति है, वह सार्यानय से सार्यान से सार्यानय कहा सार्यानय से वीचीवीवरंगन्याय से सार्यानय सार्यानय से सार्यानय सार्यानय सार्यानय से सार्यानय सार्यानय से सार्यानय सार्यानय सार्यानय से सार्यानय सार्यानय सार्यानय सार्यानय सार्यानय सार्यानय सार्यानय सार

राज्द नित्यका के पस में संयोग वा विभाग से उत्पन्न ध्वति से ब्यट्ग्य को

व्याल्या को जा चुकी है कि जिससे अर्थ प्रसुटित होता है, उसे रकोट कहते हैं। महोत्तिशीहत ने शादनीस्तुम में इसका आठ प्रकार से रम्बा है। उसका सारारा बहु है कि नार्षक क्या है, इसका आठ प्रशार से कहा जा मकता है। १, प्रत्येक बर्ण सार्थक है, र प्रत्येक वर्ण नहीं आषितु प्रत्येक पद सार्थक होता है। ३ प्रत्येक वर्ण और पर नहीं, अपितु प्रत्येन बान्य सार्थन होता है। ४, निर्वचन के येग्य पर सार्थक नहीं, अपितु अनिर्वचनीय पर सार्थक होता है। पर अखरड है, उसके सरह नहीं होते हैं, असरह पड सार्वक है। ४, वास्य के खएड नहीं होते हैं, वह अप्युरड होता है, वहां सार्थक है। बाक्य का निवंबन नहीं किया जा सकता है, अनिवंचनीर बाक्य सार्थक होता है। ह, असत्य वर्ण मार्थक नहीं है, श्रपितु सत्य वर्ण सार्थक होते हैं। श्रनित्य वर्ण सार्थक नहीं हैं, श्रपितु नित्य वर्ण सार्थक हैं। वर्णनाति सत्य है, सार्थक है। व्यक्तिस्पी वर्ण सत्य नहीं है, वे मार्थक नहीं हैं। ७ असत्य पढ़ सार्थक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पढ़ सार्थक होते हैं। कानित्य पट सार्थक नहीं होता है, कपितु नित्य पट सार्थक होता है। व्यक्तिस्पे पट सार्थक नहीं है, कपितु जातिरुती पट सार्थक है। प्रत्येक पट सार्थक नहीं है कपितु एक ही पट नित्य है, बही सार्थक है। इ. कसत्य बाक्य सार्थक नहीं होता है, अपित सत्य वाक्य हो सायक होता है, अनित्य वाक्य सार्थक नहीं होता है, अपितु नित्यवास्य सार्थक होता है। व्यक्तिरूपी बास्य सार्थक नहीं है, अपितु जातिरूरी वास्य सार्थक है। प्रत्येक वास्य सार्थक नहीं है, श्रवितु एक ही यास्य है, वह नित्य है, सत्य है, अग्रराड है, अनिर्वचनीय है, वही शात्र है, वही अर्थ है, बही रसीट है बही ध्यति है, वही बाक्य है, बही बाक्यार्थ है, वही पड है, बही पदार्थ है, वही झहर है, वही अहरार्थ है, वही निर्गु ए है, वही नगुए है, वही निष्टिय है, वही सित्र है, वही निष्टाम है, वही सवाम है, वही निर्तेष है, निरजन है, निरानार है, अन्तय है, यही साराश है, वही मानार्य है, 1 वही शर-१ है, वही भाव है वही भाषा है, वहा विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही उर्जन है, वही साहित्य है, वही बेड है, वहीं सहिता है, बही त्र्याररण है। पाणिनि श्रीर पत्रश्रील ने उसको वैयानराणों के शाजों में सहिता, पढ़, स्वरित, प्राविपटिक, धन, 'रातन्त्र कर्या' आदि की ज्यारता में विशेष रूप से सप्ट किया है।यह विरोधी गुणों का समन्वय है, इमकी न्याख्या में विशेषहप से सप्टकिया है। पह विरोधी गुणों दा समन्वय है, इमदी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा की जाती है। ममास में यृत्ति की न्याप्या में उसकी अजहन्स्वायां यृत्ति कहते हुए भी जहत्त्वार्यों के द्वारा सपष्ट करते हैं, 'समर्थ' पत्रविधि ' (आप्टा० २, १, १) में उसको पढ़ में रहते हुए भी बास्य रूप बनायागता है। 'स्व रूपमृव' (१,१,६८) उसको शुद्ध राज बनाते हुए भी जसे सार्यक कहा गता है। वह सुब और अर्थ दोनों ही है। 'धर्यवदयातु.' (१,२, ४४) में पाशिनि ने उसे प्रातिपरिक नाम दिया है क्योंकि वह अत्येक पद में है। इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक

पर में वाक्य की शिक्त है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त महर्त्तपूर्ण है। प्रवालि ने इसकी ज्यारवा में अर्थ क्या है, अनर्थक क्या है, आदि की विवेतना करते हुए सण्ट रान्द्रों में वर्णों को अनर्थक वताय है तथा वाक्य को सार्थक वताया है। पाणिति ने चार पड़ इस सूत्र में विए हैं वे पारों राज्य तत्त्व के तत्त्वण हैं। शु. वह सार्थक है अत्यन्त अर्थवत्त्त राज्य का प्रयोग क्रिया है। शु. वह सार्थक है अत्यन अर्थवत्त् राज्य का प्रयोग क्रिया है। है, वह अर्क्षत नहीं है, वह क्रिया नहां है, वह निर्मेश्य है। शु. वह सार्थ नहीं है, वह लिगरित है, वह मिर्गुल है, वह निर्मेश्य है। यह निर्मेश्य है। इस सार्थ है, वह अर्क्ष सहा प्राविपदिक है वह अर्थ में क्यार है, वह प्रकृति है, वह प्रत्येय है, वह पातु है, वह गुण है, वह प्रत्येव क्षेत्र में क्यार है, वह प्रकृति है, वह प्रत्येय है, वह पातु है, वह गुण है, वह प्रत्येव क्षीय में व्यार है।

करर जो चाठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अप्टम साध्य है। कप्टम ही पूर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह चासि है, वानिर्मचनीय है, साध्य है, रोव है। निवर्षत विवेचन ज्याकरण जहाँ तक ज्यात्या कर सकते हैं, वह सप्यम पर समाप्त हो जाते हैं। सावों में सत्यारा है, परन्तु उन्हें ही सत्य समम लेना अम है, अविधा है, अप्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, वन्हें साध्य समम लेना अम है, अविधा है, अप्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, वन्हें साध्य समम लेना अबान है। सारे वेद, सारे दर्शन, ससार का सारा साहित्य असक असत्यारा अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीकृष्ण करता है परन्तु इन सावों कीटियों को पार कर लेने पर सद्यय्य स्वय अकार, अविधा, असत्य अप्यचकार को पार कर लेने पर सद्यय्य स्वय अकार के द्वार पर परुष्ट जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य श्राप्त है। पर्म, सत्य, आत्मा, विधा, द्वार, तस्य, वस्य, अस्य, वस्य, तस्य, वस्य, व

वर्ष्युक्त विवेचन में वर्ष्यु के स्थान पर मुक्ति यह के स्थान पर जीत और वाक्य के स्थान पर हैर नर राजकर समफ्त से व्यभिष्मय सप्य हो जाता है। वेयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ष्यु पड और वाक्य, ताम आव्याव और उरस्यों, सज्ञा किया और उरस्यों, सज्ञा किया और उरस्यों, सज्ञा किया और अर्था के व्यक्ति के प्रशिक्ष द्वारा स्थन्ट करते हैं। वे प्रमित्त की वर्ष्य समस्त हैं, जीतात्मा को पड और ईरवर को वाक्य। मुद्दे हिंत ने अत्यक्त्य वाक्यप्रदीय में वाक्य और पत्र तथा इनके मूल महा की तिन कारहों में व्याप्त्या करके सारे विवेचन को समात कर दिया है। वियाकरण वर्षों का प्रयक्त अस्तिन नहीं मानते हैं, अत वर्ष्यु को स्थाद स्थाप के प्रतिच्च नहीं मानते हैं, अत वर्ष्यु को स्थाद स्थाप प्रमान मही मानते हैं, अत वर्ष्यु को स्थाप करके मानते ने जो किताई आती है, उसका निर्देश क्या विदास का अस्तित मानने में जो किताई आती है, उसका निर्देश दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी अया ठीक हैं। यहाँ पर प्रमु प्रमु अस्तिम सत्य स्था है, उसका निर्देश क्या ति स्था है। उसका विद्या है। उसका निर्देश की स्था है। उसका विद्या है। उसका है। व्यक्ति महत्य स्था है, उसका निर्देश की स्था है। व्यक्ति महत्य स्था है, उसका निर्देश की स्था है। व्यक्ति महत्य स्था है, उसका स्थान स्थान स्थान स्थान हो। व्यक्ति महत्य स्था है, उसका निर्देश की स्था स्थान स्थान स्थान हो। व्यक्ति सहत्य स्था है, उसका स्थान स्थान स्था है। व्यक्ति सहत्य स्था है, उसका स्थान स्थान है। व्यक्ति सहत्य स्था है। सहा सहत्य स्था है। व्यक्ति सहत्य स्था है। व्यक्ति सहत्य स्था है। व्यक्ति सहत्य सा सहित स्था है। व्यक्ति स्थान है। व्यक्ति सहत्य सा सहित स्था है। व्यक्ति सहत्य सा सहित स्थान है।

इन श्राठों लच्चणों को महोति श्रादि ने निम्न नाम डिये हैं:-

१, वर्णस्त्रोट, २, पदस्कोट, ३, वाक्यस्कोट, ४, ऋखरहपदम्होट, ४, ऋरक्षह-वाक्यस्टोट, ६, वर्णजाविस्कोट, ७, पदजाविस्कोट, ८, वाक्यजाविस्टोट ।

पंचकोशों से समानता—इन आठों को पाच भाग में रसा गया है, वर्ध-रफोट, परसोट, बाक्यस्कोट, असरहपटवाक्यस्कोट, तीन प्रकार के लातिरहोट । महोगि भीर कीएडमह ने भूषण कारिका है। में इस बात को स्पष्ट किया है कि इस विचेचन के मुल में उसी प्रकार की करणता है, तैसी कि तैसिया स्वर्तनपद में बहातन्त्रचलतों में शुद्धनक के हान के लिए पंचकीशों की करणता की गई है। वे पंचकोश हैं —अननमय, प्राथमय, मनोमय दिहानमय और आनन्द-मय कोश। ये पाचों कोश शुद्धनकतान के लिए उपाय हैं, ये क्रमश उचरोचर श्रेष्ठ हैं। स्पूर्व की श्रोर से सूच्य की शिंत की जाती है। ये पांचों न्नक्र नहीं हैं, परन्तु इनमें नह की करमा पितासु को शिंत की कह पहुँचाने के लिए हैं। यहाँ पर पारमार्थिक स्वराद्ध कथा आदीक्षर वाक्यस्कोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक वर्षपद याक्य तथा सरसहरादरहोट ज्याय है।

इसकी भिरोप ज्याच्या भीकृष्यमम् ने श्लोटचन्द्रिना में, मट्टोजि ने शब्दकीसुभ में (पू॰ म,—१२ ) तथा संकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र (३,२,१–१०) तथा तेंस्तिय उपनिषद् (२,१) के माष्य में की है।

वानपस्तोट ही सत्य है—महोजिशीखत ने कीलुम में (पष्ट १२१), बीयहमह ने मूपण में (वारिका ६१-७४), नागेश ने मंजूण में (प्रप्ट १६१-४८) भीडण्य ने स्टोटचिन्डरा में, मंडनिमण्ड ने स्टोटिसिट्ट में, शंकराचार्य ने पावज्ञल योगरशन के जर्यमाद के अन्त में, मरविमण्ड ने स्टोटिसिट्ट में, तया स्ताटिसिट्ट स्वायविचार के आज्ञात रचित्र ने सहुत निस्तर से यह सिट्ट किमा है कि स्टोटिया ही सत्य है। महोजि ने कहा है कि स्टेटवार ही सत्य है। महोजि ने कहा है कि वस्तुत हो सिट्ट होना है वही वैयाकरणों का सत्र है।

बस्तुतस्तु वाचकता स्कोटैकनिष्टा । कौस्तुम, पृ० = । बाक्यस्कोटोऽतिनिष्कर्षे विष्टतीति मतस्यितिः ॥ भूपणु कारिका, ६१।

आधुनिक विचारकों का मत—श्वाटोयेसमंत ने फिलानपी आब् प्रानर ( पृ० २०७), आग्डेन रिपार्ट्स ने मीनिङ् आब् मीनिङ ( पृ० १०,१६३ तथा २३०), हर्मन पाडत ने जिमियत्स आब् दो हिस्ट्रो आब् लेंग्वेज ( पृ० १११) तथा गार्डिनर ने प्योरी आब् स्रीच एड लेंग्वेज ( अप्याय २ से ४) में बहुत

विस्तार से इस बात पर विचार किया है श्रीर वह निर्गय दिया है कि वाक्य ही सायक है, वाक्य एक अरायड अवयवी है। वाक्य की पद से पृथम् सत्ता है। पदों का कोई अर्थ नहीं होता है। आगडेन और रिचार्ड स तथा गार्डिनर का विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गार्डिनर ने इस विशय पर वहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है।

श्राधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक श्राविष्कारों ने शब्द की नित्यता को सर्वथा सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशाली दोनों निर्णयों को प्रथक रसते हैं। श्रतएव वे नित्य शब्द तथा रकोटबाट को भारतीय रूप में श्रभी तक नहीं मानते हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न करना कहां तक उचित है यह विचारणीय है।

### स्फोटवाद पर मीमांसकों और नैयायिकों द्वारा किए गए श्राक्षेपों का समायान

रफोटबाद पर मीमांसकों और नैयाधिकों त्रादि ने बहुत से ब्राह्मेप किये हैं। मीनांसादर्शन के भाष्य मे शबरस्वामी ने वर्णस्कोट श्रीर पदस्कोट का समर्थन किया है। कुमारिल ने रलीकवार्तिक के स्फाटवाड प्रकरण से १३७ रलीकों में स्फीटवाड का खरहन करके वर्णवाद की स्थापना की है। मरहन मिश्र ने स्कोटसिट्टि में ३७ रलीकों मे १३७ रलीकों में किये गए आन्तेपों का उत्तर दिया है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र १, ३, २८ के भाष्य मे वर्णवाद का समर्थन किया है। परन्तु योग-वर्रान में चतुर्थपाव के अन्त में वर्णवाव का घोर शन्त्रों मे रायडन करते हुए कुमा-रिल के आचेपों को असत्य, आन्त और निरर्थक बताया है। इसी प्रकार नैया-यिकों में श्रीघर ने न्यायकन्दली में ( पू० २६७ --२७० ) में तथा जयन्त ने न्याय-मंत्ररी में ( प्र० ३४४ -३४४ ) स्कोटबाट का बिस्तार से खरहन किया है। साहित्यकों मे श्रानन्द्रवर्धन ने ध्वनि की सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकाएँ लिसी हैं तथा उनकी त्रालोक नामक टीका स्त्रयं की है। त्र्रभिनवगुप्त ने ध्वन्या-लोक की लोचन टीका करके व्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिरिवेककार महिमभट्ट ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान मे अर्थात् लक्त्या मे समावेश सिद्ध करने के लिए बहुत कल दिया है। परन्तु सम्मट ने काव्ययकारा के पंचम उल्लास में तथा विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के पंचम परिच्छेद में उसके तकों का बहुत उद्यापोह से रारडन किया है और व्यञ्जना शक्ति की प्रयक स्थापना की है।

जो प्रस्त किये गए हैं, बद्यपि उनका उत्तर पवश्चित और भर्त हरि के शब्दों में दिया जा चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संद्रोप में उनका उल्लेख यहां किया गया है।

शवर स्वामी का कथन-शवरस्वामी ने भीगांसादर्शन में १, १, ४ सूत्र की न्यारया में शब्द की जो न्याख्या की है उसी के आधार पर कुमारिल ने इस पर प्रत्न बठवा है कि प्राखकार भी ऐसा मानते हैं। यास्त ने निक्त में कहा है कि किया ने द्वारा प्रारम्भ से लेकर चन्तिम वक की सत्ता सी जाती है, जैसे "जाता है, पनावा है' मे जाने और पनाने की किया का जब से प्रारम्भ होज है, तम से लेकर समाप्त होने वक भी किया मे जाना और पनाना महते हैं। अभागायिक नाव यहि शासकार भी कहते हैं वो नमने नहीं मान समते।

षहर से मिद्र नहीं हो मक्वी, ऐसी यात नहीं है अवारों से सस्कार होता है, सररार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रशर से अर्थतान सत्मय होन में अवर ही कारत है। यह यह पहें कि अर्थजान में राज गीए है, सुरव नहीं, तो वह राज नहीं है। यह यह पहें कि अर्थजान में राज गीए हैं। यह यह पे होने पर अर्थशन होता है, उनरे निमा नहीं होगा है। यह यह है कि म आदि अर्थों से गो शब्द एयह है तो यह अरोह अरों से गो शब्द एयह है तो यह अरोह महीं क्योंकि असरों से पृथक यह नहीं दी।यता है, दोनों में अभिनता दारती है। गा आदि प्रयत्न है। इनलिये ग से लेकर मिम्में तक पूरा पर अत्तर ही है। अप अरों से अर्थार ही है। अप यह सहा ज्ञाय कि मररार की क्या में आदिर अर्था करने। यह तो है, वो समें कि अर्था कि क्या है। अर्थ यह नहीं की स्वाय कि महार की क्या है। अर्थ यह सहा ज्ञाय कि मररार की क्या में भी अटट से क्या करने। यह ती है, वो हमने पर पर है कि साक में पृथक करना करने। यह ती है वो इस हम एयह पर हो से करने।

नतु सस्मारव पनायामहस्टबल्यना । उरुवते । शुन्दबल्यनाया सा च छन्द कृरपना च । तस्मादत्तुरावयेव पदम् । पृठ १७ । श्रात्र का अर्थ किसको मानते हैं इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शत्र का अर्थ आकृति अर्थात् जानि है। 'आकृति शायाय " यह जैमिनि का कथन भी सिद्ध होता है। पर १४।

शहर स्वामी में 'उत्पर्धो चाउवचनां ने सूत्र नेश के भाष्य में यह रतीशर किया है कि प्रशर्य ही बाक्यार्थ नहीं होता है, पर सामान्य अर्थ को बताता है और बाक्य विशेष अर्थ को। सामान्य आर तिशेष में अन्तर है। पत्रार्थ से वाक्यार्थ का झान नहीं होता है, उन्होंकि पत्रार्थ में और सम्बन्ध नहीं है। विशेष कियार्थ में और सम्बन्ध नहीं है। विशेष हिता सन्वर्ध हुए ही एक पत्रार्थ के ज्ञान से अन्य पत्रार्थ का झान हो जात ती एक का झान होने पर सब का झान हो जाता। पत्नु एसा नहीं होजा हो अत बाक्य का अर्थ पूष्य होता है। 'तस्माइन्यो वाक्यार्थ "। पूर्व २२।

दुर्माग्लि मेर्ट — कुमाग्लि ने शहर राज के त्यान पर वर्ण राज राजकर कनरों को राज न तो कारित वर्णों को राज न सहस्र राज ना समाग्र नेत्व की मान्य किया है। कुमाग्लि ने वान्यस्कोट के मान्ये में सराये होतानिक किनार्ष मान्ये हैं। कि स्तोन मान्ये पर वान्य क्षत्वह होगा, उद्द अदार बान्याये का वान्य होगा। कि कार्य मान्य पर वान्य क्षत्वह होगा। कि प्रत्य वान्यये का वान्य होंगे। कि पर वान्य की है कार्य मान्य के कार्य मान्य कार्य का

क्रांतिरिक प्रतिविध्यमानः परेषु मन्द् फलमार्घाति । कार्याति वाक्यावयवाश्रयाणि सन्यानिकर्तुं कृत एव यह ।

स्कोटगद, १३३।

मीमांसरों के पाँच मुर्च आक्षेप, ४४ अन्य आक्षेप - मह हिर ने वाक्य-परीज के दिनीज कारड में (खोक ६२ से मं) मीमातकों की और से जो भी आमेंत्र किये जा सकते थे, वन सब का समह किया है। भीमासकों के मन वल्लेस करते हुए मह हिर ने कहा है कि जैसे एकत्रित पढ़े। में बार्स्याये रहता है उसी महार एकत्रित वर्षों में पत्राये वरतन हो जाता है। अवस्य पढ़ों में वर्षों के अधि महार एकत्रित वर्षों में पत्राये वरतन हो जाता है। अवस्य पढ़ों में वर्षों के सीस्य बस्य अया होते हुए भी किसी के समर्ग से बीस्ती है, इनी प्रकार वर्षे सार्यक होते हुए भी अन्य वर्षे के समर्ग से बावक होता है। मीमातकों का अभिप्राय यह है कि वर्ष सार्यक है परन्तु औता अज्ञान के कारण अनको सार्यक नहीं सम-मता। पत्र को अन्यक नहीं कह सकते क्योंकि पत्र के वन्यारण से कोई म कोई अर्थ जात होता है। वमझ किमी अर्थ से सन्वन्य नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंक असुमन में कनका अर्थ हत्वा जाता है। का एकन्यक पढ़ों में जो अर्थ है, वसी का समुदान वाक्य है। अस्त वर्ष समुश्व पत्र है, पत्रों का समुदान वाक्य है । उससे पूपक् वाक्य नहीं है । पुरुपराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध रलोक उद्दुत किया है, कि तिवने वैसे जो वर्ण जिस क्षर्य के प्रतिपादन में समर्य देखे जाते हैं, उनको चैसा ही वाचक मानना चाहिए । पुरुपराज, चाक्य॰ २, ६२ –६४ ।

> याबन्तो यादशा ये च यदर्घशतिपादने । वर्णाः प्रवातसामर्थ्यास्ते तथैवादयोचनाः ॥ इलोकः स्फोटबाद ६६ !

इलांकः स्पारवार ६६

यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये आती हैं:— १—प्रतिनिधि को करना नहीं हो सकती। वैसाकरखों की भाषा में इसका

सर्प यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो तकना। जैसे पातु रूपों में स के, स्थान पर लिए तम् आदि होते हैं, उनका कोई सर्थ नहीं होता चाहिए। व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी भी कोई शक्ति नहीं होगी।

२—एक वास्य में किसी विशेष पढ़ का अर्थ न श्रात होने पर यह नहीं पूछ सर्केंगे कि इस बाक्य से असुरु यद का क्या अर्थ है।

३—श्रुतिलिंगवाक्यमकरणस्यानसमास्यानां समवाये पारदीयं,यमर्थविम कर्यात् । मामांसार ३, ३, १४ ।

मीमांमा वा नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समायशन ये विनियेत के कारण हैं। यहि ये एक स्थान पर हो तो इनमें से पूर्व-पूर्व बलवान हैं, और एक के बाद दूसरा हुवेल हैं, क्योंकि वह सुरवार्य से दूर हैं। जाता है। यहि वास्य को सुक्य माना जाएगा तो वाक्य से श्रुति बलवान होती है, यह

यदि वास्य को सुन्य माना जाएगा तो वाक्य के श्रुति वलवान् होते नियम नहीं रह मफेगा।

४-एक महानाक्य में श्रवान्तर वाक्यों का क्षेत्र श्रवं नहीं होगा। ४-यटि पर और पटार्य को नहीं मानेंगे तो मोनांसा दरान ने जो पटार्य

मुलक बाक्यों के नियम चताए हैं, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं कि लौकिक और वैदिक अयोन् संमार के सारे नियमों के वे आधार माने जाते हैं। इनके झान से ही वाक्यार्य का निर्णय होता है। पुरुपराज, याक्य० ६४—ज≂।

६४—०दा ६—मर्वहरि ने उपर्युक्त आचेगों का बहुन विस्तार से उल्लेस किया है। पंचम आचेप में उन्होंने ४४ आचेगों का समावेश किया है। सीमांसा में इन नियमों को लक्षण कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विमाजित किया

गया है, इनको संख्या ६, १२ श्रीर २४ है। रायर स्वामी ने इन ४२ में १२ श्रीर

पदार्थ के तिरचय के साधन किसे हैं। इनमें विधि, भेद, शेप-शोपभाव, प्रयोग, क्षम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गीख, मुख्य आदि हैं।

## ब्राक्षेगों के उत्तर

पतञ्जित ने 'ह्यवरट' (आहिक २) तथा 'अर्थवहवातु॰' (१,२, ४४) के भाष्य में बहुत विस्तार से वर्णवाद का सरहन किया है, और निर्णय दिया है कि कुद्ध ऐसे अन्तर हैं जो कि एकान्तर ही हैं, जैसे इ पातु अ शन्द, अण आदि प्रत्यत, अ इ द आदि निरात ये सार्थक हैं। अन्य वर्ण सार्थक नहीं हैं। जैसे कुर, सुर, वूर, में क स य और कर का खला-अलग कोई अर्थ नहीं है। इसके विषय में बे कहते हैं कि यह स्वाधाविक है। और धारे ही पढ़ने के इन्खुक काय प्रत्यत्यन करने वालों में इन्द्र को जान प्राप्त होता है, इन्द्र को नहीं। एक को अध्यत्यन करने वालों में इन्द्र को ज्ञान प्राप्त होता है, इन्द्र को नहीं हुआ, इसलिए सन को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाधाविक है। एकान्तर वर्ण सार्थक हैं, उनके खतिरक्त वर्ण निर्यक हैं।

कीयहमट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि बाते प्रश्त का उत्तर दिया है। कि प्रतिनिधि जिसका प्रतिनिधित्य करता है, उसका क्यां उसमें रहता है। व्यवस्था, व्यवहार एवं तिप्रमित्तक होने से उनमें कार्य रहता है। भूषण कारिका० ६२।

भर्छ हिर ने करू सारे प्रश्नों का उत्तर (बाक्य० २, ६०—११४) दिया है । सारे उत्तर का सारांश यह है कि आधिष्ठ में भी अपोद्धार से विभाग कर विचा जाता है, जैसे राहु और शिर एक होने पर भी "राहु का शिर" रस एक न होने पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। यन्य एक है, उसमें भेद नहीं है, परन्तु भेद किया जाता है कि फूद की यन्य जन्दन की गन्ध आदि। गन्य एक है, नर्साह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना महास्प है, इतना सिंह। इसी प्रकार बाक्य में से अपो को प्रयक् करके प्रतिनिधि की करपता, मुलि और बाक्य का निर्णय करते हैं।

एक वाक्य में अक्षात पद के विषय में जो परन करते हैं, वह अक्षान का सूचक है। अक्षानी वाक्य में अक्षात पद की सचा मानते हैं, झानी नहीं। ज्ञानपद वाला याक्य, अक्षात पद बाले वाक्य से सर्वया निज है।

ह्यान में विपाग नहीं है। ज्ञान एक है, वह प्रकाराक है। प्रकारा एक है, परन्तु उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का छान ष्रादि। आकारा एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवरा घटाकारा, मठाकार आदि कहते हैं और सममृत हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खरव आ भेद नार्र है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं। बचलों आदि सब के विपय में यही उत्तर है, ज्यानहारिक अपोशिता के लिए जनेलों की आवायकता है। पारमार्थिक एवं सत्य राज्यका के लिए ये सारे लन्न्य निर्म्यक पर्व अनुपर्यमेगी हैं। ख़्ति एक ही है, परन्तु वही बाय आदि की विभिन्तवा से निपाद ऋषम पह्न मध्यम आदि भेड़ों से युक्त मानी जावी है।

चैसे एक बाक्य में से पहों को निकाल तेते हैं, इसी प्रकार महाबाक्य में से अवान्तर वाक्यों की करणना करके दनको निकाल लिया जावा है। वस्तुत: उनमें मेद सरड आदि नहीं हैं। वाक्यु० २, ६०—११४।

## पद्वादी वैयाकरणों के पाँच आधिप

पींच और आसे प-पड़वाड को जानने वाले वैयाकरों की ओर से बाक्यरकोड पर लाव आलेप किये जा सकते हैं। अर्वुहिर ने स्वयं उनका उल्लेख करके निराकरण किया है।

१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा।२, "चवस्वविपालाग्राः" "दिण्य-न्ताम्" घव, तैर, पलारा को सींचो, में सींचना किया का प्रत्येक के नाथ मन्यन्य नहीं हो सकता। माब यह है कि वाक्यार्थ की प्रत्येक क्यकि में ममाप्ति नहीं होगी। ३, इन्द्र समाम के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सर्वनाम पर के द्वारा सम्बोधित नहीं कर मकते। १, वाक्य कक्ष्म मानने पर वाक्यार्थ का अनुष्टान करते समय कम नहीं होना चाहिए, महसा सारा काम हो नहीं मकता है। १, इन्द्र कांस्र के स्वत्ये कहा तैन एवं मी पूर्व काम का कर तेने पर भी पूर्व काम का कर तेना कह दिया वाता है. यह नहीं सम्बद्ध होगा। बैसे थोड़ा चाटने पर भी कह देते हैं कि "आप ने जो कहा या वह मैंने कर दिया" आदि। वाक्य० २, २२३—२२७ !

आहोगों का उपर—भवृंहर ने बिखार से इन प्रश्तों का उपर दिया है। मर्ट हैरि का क्यन है कि पहले बाक्य किर ममास आहि जो किया आता है वह बाखिर क नहीं है। बाक के एवं अविदानों को समस्यों के लिए ममास का विमह आहि किया आता है, क्यांक्षार को मानकर बहुवकन काहि किया जाता है। बहुआहि समाम ने जहत्त्वायों कृति का है। क्षाप्य लिया जाता है। बहुआहि समाम ने जहत्त्वायों कृति का है। क्षाप्य लिया जाता है। बहुआहि समाम के जहत्त्वायों कृति का का का कि कि का वहां है। वहां पहांचों की समा न होना बताकर यह सफ्ट किया जाता है कि बाक्य में पहांचे की सच्चा बस्तुतः है ही नहीं। बाक्य के २ २२-८-२३०।

श्रविया ही विदापाष्ट्रिका उपाय - मर्चेहार ने काले बवाजा है कि यदि पर पतार्थ सार होने तो व्याक्टर में नाना प्रकार की प्रक्रियार नहीं होते। कहीं प्रहृति प्रत्य के अर्थ को बतावी है, जैसे - श्रह्म (प्रायाः में प्रत्य नहीं है। कहीं प्रत्य प्रकृति का व्यर्थ बतावी है, जैसे - श्रह्म (प्रत्याः) में प्रत्य नहीं है। कहीं प्रत्य प्रकृति का व्यर्थ बतावा है, जैसे इनत् (प्रत्याः) में इक्स प्रत्य का क्षेत्र है और काहरारों को इक्स मुद्देहोंने से बतावा है कि व्यवहार के लिए ये ग्रास्त्य के प्रकार है। बहान की इताने के लिए इनका क्योन है, कोई भी ग्रास्त्र उत्त व्यर्थ प्रवास का बर्जन नहीं

कर भकता है। प्रत्येक शास में अविद्या का ही वर्ष्य है, परन्तु शासों द्वारा अविद्या का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध झन की शाम हो जाती है। शासकों को जिस प्रकार रेखा आहि बनाकर अनुरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी प्रकार सारे प्राय राज्युतस्य के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अक्षान के नाश से ज्ञान होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का वृशन होता है। वाक्य०२, २३१—र४०।

> ब्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रियायतः । शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदैरविधैवोपवर्ण् यते ॥ श्रनागमविकस्पातु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ वाक्य० २, २३४ – २३४ ।

#### पदवाद का खएडन

अन्य चार आसे प--- १ यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद का आर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्यार्थ के समय उसको होड़ना पड़ेगा, इससे पढ़ों को निर्देशक मानना पड़ेगा। १ ---बिंद पढ़ सत्य है तो वे सर्वेदा एक सेसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आजा चाहिए। एक ही राज्द के कची, कमें, करए आदि में रूप बदल वाती हैं। १ --- बिंद पट सत्य है तो एक पद का अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजपुरुष 'समास में' राज प्रान्द कियावाचक भी हो सकता है कि है पुरुष, तेजस्वी हो। ४ --- अप्तय-कए, इस्प्य-पर्म, नीलीयल आदि समस्त में अरद कर्ण आदि पदों का कोई आर्य नहीं है। वे विरोध चातिवाचक राज्द हैं। प्रत्येक काले सांप को इच्छा पर्म नहीं हहते हैं। संविरोध चातिवाचक राज्द हैं। प्रत्येक काले सांप को इच्छा पर्म नहीं कहते मतृंहिर में इसी प्रकार से किवने हो खान्त्र पदवाद मानने पर किये हैं। पढ़ों से ही बाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पढ़ों से प्रयक्त सत्ता है। वही सत्य है। यहीं पर भट्टेंहिर के सारे खान्त्रों का ब्ल्लेख सम्भव नहीं है।

## वर्ण श्रोर पदवाद का खएडन

कुमारिल आदि की तृदि – मरहत मिल ने न्होट सिद्धि में पृष्ठ २१ — २२ इस बात को सम्द्र किया है कि कुमारिल चारि मोमांन को तो वर्षताई का समर्थन करके स्टोट का खरहत किया है, वह भीमांना दर्शन के सिद्धान्त को ठीक न कमस करके किया है। मीमांनाव्योन में चैमिन का क्यन है कि माद-बायक कमें राज्यों से किया थी अर्थीत होती है। वही कर्य है। जैसे "यंत्रत" ( यह करना चाहिये ) में यद् घातु से माद क्यांन् सचा का क्यं बताया गया है। अस सचा को ही स्कोट, भाव, किया चादि नाम दिये गए हैं। रायर स्वामी न इसकी क्यांक्या में ६ प्रकार का कमें में ब बताया है, राष्ट्रान्तर, अम्यास, मंदया, गुए, प्रक्रिया, नामचेष। शवर स्वामी, भीमांसा॰ २, १, १।

भावार्याः कर्मग्रन्शस्त्रेम्यः किया मर्तायेतैष हार्यो विधीपते । मीमांसा॰ , २, १, १।

इसारित आदि ने दूसरी बही दुटि राव्ह के सज़य में की है। वो घान से सुना जार, बसे राज्य कहते हैं, यह राज्य का लज़य बहुत अदिपूर्य है। पत्रवित हा राज्य का शज़प दिया जा चुका है। अयहन सिन्न ने राज्य का सज़य किया है कियान की स्वपित के शारण को राज्य कहते हैं। अनर्थक प्यानि आदि की राज्य नहीं कहते हैं।

प्रयांबसायमसविनित्तं शुःह रूपते । स्कोटसिद्धि ३।

स्होदवादी मंस्कार को पृथक नहीं मानते हैं। वे वसे वासना का रूपान्तर मानते हैं। श्रवः रावर खामी और इमारिल का आदेर किश्सोट और मंस्वार और मानने पड़ेंगे। यह आदेर निरस्के है। श्लोट० १०।

मएहन ने भरता मत इस विषय पर स्वष्ट रूप से दिया है कि पट या बाक्य में स्टीटवादी सवयकों वा ऋस्तित्व नहीं मानते हैं। स्टीटवाद सत्य है। शाखीय स्त्रीर भुतितंनत यही मत है। व्याकरस्, निरुक्त स्त्रीमांना स्नादि इसी स्टोटवाद सो मानते हैं। स्टीट० २६ ३६।

नानेकावयर्वं बान्यं ६६ं वा स्फोटवादिनाम् । इलीक० २६।

नैयापिकों थार मीमांसकों के श्राक्षेपों का समायान ।

त्रयन्त भट का विवेचन-जयन्त ने न्यायमंत्री में नैयायिकों श्रीर

मीमांसकों की श्रोर से जो श्राह्मेश स्कोटबाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो उत्तर भर्च हिर, मएहत, भट्टोजि० श्राहि की श्रोर से दिया गया है, उसका सुन्दर श्रीर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने श्रन्त में नेवायिकों की श्रीर से सफ्ट किया है कि वे ध्वनि केकारस्य शब्द की श्रमित्य सानते हैं।

वे स्कोटयाद को स्कोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं और उसे सावयब मानते हैं। वैयाकरण स्कोट और ध्विन दीनों को मानते हैं, परन्तु नैयायिक ध्वीन को ही स्कोट मानते हैं, ध्वतः अतित्यारा के आधार पर खरडन करते हैं, नैवायिकों खादि की ओर से स्कोटबाद के विरुद्ध निम्न आहेप हैं.—

१—वर्ष ही सार्यक है, उन्हों से षर्यक्षान होता है। २—त्रत्यक्त घोर प्रमुमान प्रमाण से रमोट सिद्ध नहीं होता। १ - वर्ष स्कोट के व्यक्षक नहीं हैं। १— व्यक्तियाँ रकोट की व्यक्षक नहीं हैं। १. वाक्यरकोट नहीं है। १ - वाक्य के भाग पद खादि सत्य हैं। ७—स्कोट नहा नहीं है। इनके समायान, जयन्त के शक्तों में निक्त हैं। न्यायमंत्ररी पृ० २१७—१४४।

## १-वर्ण अर्घवोधक नहीं हैं।

यह क्यन कि वर्ण ही अर्थवोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार यह है कि यदि वर्णों को अर्थ का बोध मानते हैं वो यह बताना होगा कि वे ग आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रित्मादन करते हैं श व्यव्य रूप से, साम्मात्व कर से का प्रयक्ष-पृथक। वे पृथक-पृथक अर्थ के बोधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक-एक वर्ण के प्रवृत्त से अर्थ की प्रवीत नहीं होती है। वे समस्त तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उक-एक वर्ण के प्रवृत्त से अर्थ की प्रवीत नहीं होती है। वे समस्त तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात् एक विवा होने के वो ही प्रकार हैं, या वो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैं या प्रवीति के विषय होने से। मैपाधिकों के मत से सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्माव नहीं है, क्योंकि वे शब्दों को कार्य कोर दिनाशी मानते हैं। वनक मत से शब्द उत्पन्त होते ही नष्ट हो कार्य कीर दिनाशी मानते हैं। वनक मत से शब्द उत्पन्त होते ही नष्ट हो कार्य कीर

हां, भीमांसक उन्हें नित्य भानते हैं, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णों में सत्ता स्मानरूप से है, अव: कीन वर्ण समूह किस अप का बोधक होगा, यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। यहि यह कहा जाय कि वर्ण समूह आद आहंद हिन्यों के तुल्य अप के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे के उनके सम्मेलन से अर्थ बीध हो। जाय। वे वर्ण हापक हैं, प्रकाराक हैं। जैसे विद्यान घृएँ आहि से अप्रि क्षा का बोध होता है, उसी प्रकार कहें। जैसे विद्यान घृएँ आहि से अप्रि आहि का बोध होता है, उसी प्रकार विद्यमान घुएँ।

का प्रइण होने पर ही अर्थ बोघ होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही जुम्बुक्त है।

यह भी ठीक नहीं है यहि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह वताना होगा कि क्या एक वचा के प्रवुक्त वर्गों से अर्थ का ज्ञान होता है या अनेकी पुरुपों के भाषणों से, यदि अनेनों पुरुपों के भाषणों से वो वह कीलाहल ही होगा, उसमें वर्ण के स्वरूप का हो ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या किसका सम्मेलन वा विकास का क्या का अपने की प्रतीति नहीं हो समसी। यदि हिकी प्रकार सम्मेलन हो भी भाषा तो अर्थ की प्रतीति नहीं हो समसी। यदि एक के प्रवुक्त वर्णों से वो उसमें भी प्रयत्न स्थान, और करण कर, तालु, आदि के क्षम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। यह कर्म का वर्ष स्थान की का सम्मेलत कर से अवरूप स्थान, की एक स्थान की होंगी आहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है। इस प्रकार न सिम्मिलत रूप से अरोत नहीं का स्थानित तर से वर्षों को साम की होंगी आहिए, परन्तु ऐसा देखा करों का वोच कर। सकते हैं। अत वर्णों को भावन की मानता आहिए।

श्रनेकों में स्मृति भी श्रनेक होती हैं—एक बात और है, वर्णों के विषय में बुदियों भी उसी प्रकार की मानती पड़ेगी। वे भी पकवार एकत नहीं हो सकती है। यहि कम मानते हैं तो एक-एक वर्षाविषयक बुद्धिसे क्यें का क्षान मानना पड़ेगा। यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूर्व-पूर्व वर्षों से उत्पन्न सरकार के छहित अन्तिम वर्षों बोध कराता है यहूं भी बुक्तिसंगत नहीं है क्योंकि सस्कार जिस-जिस अनुमव से उत्पन्न हुआ है, यह उस विषय के ही स्मरण की उत्पन्न करता है। वह अन्य अयों के विषयक ज्ञान की उत्पन्न नहीं करता। यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्षा अर्थ का वीर्य कराता हैं। ते यह भी ठीक नहीं है, क्यों कि इसमें एक साथ के हातों की बाय कराजा है, वो यह भी ठीक नहीं है, क्यों कि इसमें एक साथ को हातों की उत्तरित मानती पहेंगी। (नैवायिकों का बहु निर्देश है कि मन का स्वमाव है कि उत्तर्भे एक साथ को ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं)। अस्य वर्षों के हान के अनन्तर ही पूर्व वर्षों के स्नरण की तरह समय का भी स्नरण मानवा पहता है, अतः वो सानों की युगपत्रियति माननी होगी। उसमें कम मानने का या उसमें कम की उत्पत्ति वा कोई कारण नहीं दीमता है, यदि यह सान भी लिया जाए कि उसी ब्दमार वो काइ कारण नहां दोगता ह, याद यह सान मा ।लया आए ।० ००। कम से होनों प्रान होते हैं, तो भी उस समय अन्तिम वर्ष का बान नष्ट हो चुका है, अप पहने पर्खों की स्पृति हिस्सकी सहात्वा करोगा हाँ, अब तक तो कहा गया है यह अनेकों पहने वर्षों के विषय की एक स्पृति के मानकर पहा गया है, परनु यह भी जानना चाहिए कि सारे वर्षों के विषय में एक ही ।एति नहीं होती है, क्यों कि मिन्न भिन्न राज्यों के महत्व सार्यनाओं के मेद से निर्मित एरिवर्षों भिन्न होनी चाहिए शि तर्ही हो एरिवर्षों भन्न होनी चाहिए शिक्स होने सहित सही के स्वराज्यों भन्न होनी चाहिए । अनेकों में रहनेवाली एक स्पृति नहीं हो सकर्ता ।

संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं हैं—यदि यह कहा जाए कि एक सकलना ज्ञान (समन्यय ज्ञान) होगा जो कि सन् और अवन सभी वर्षों में रहेगा। उसके आश्रय से वर्षों अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशानात्र है, क्योंकि संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इंन्ट्रियाँ अतीत (नष्ट) वर्षों को महण करने में समर्थ नहीं हैं और न संस्कार वर्तमान का प्राहक हो सकता है। इंन्ट्रिय और स्तकार युगपन अर्थान एक नार हो इस प्रकार की बुद्धि को वर्र्यन नहीं कराते हैं, क्योंकि सस्कार सहयोगी के वर्र्यन आदि से आहित (स्यापित) प्रतीपस्य है, केवल समरण को उत्पन्त करने की शांकि उसमें है, इंन्ट्रिय के साथ उसफा व्यापार 'मेल' नहीं है, अब वर्षों को बायक नहीं मानना चाहिए।

क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा—हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से याचक मान निया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोगकरने पर भी उन्हें उसी अर्थ का बोधक मानना होगा, जैसे वहोदीन, नाददान, राजा, जरा, राज्य साजर आदि इनमें भेड नही होगा। यदि क्रम की अपेदा करनी पड़ती है तो यह निवास्णीय है कि उसे अविरिक्त मानना है वा अप्रयक्। यदि अप्रयक् ये यदी वर्षों है, क्योंकि उसी अर्थ को नहीं बवाते हैं। यदि क्रम वर्षों से पृथक् है तो जुझ क्यिक को वाचक मानना पड़वा है। येदी अवस्था में स्केटबाद को मानना पहेगा।

यित यह कहा जाए कि श्र्युत्सित के कारण शब्य का बेधिक होता है और ब्युत्सित में जितने जिस कम से जो बया जिस अर्थ को बताते हुए व्यवहार में देखे जाते हैं, वे उतने बसी कम से उस अर्थ का बोध कराएंगे। जैसा कि हुमारित ने कहा है कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अर्थ के बोध कराने की साम्मर्थ बाते देशे गए हैं वे वैसे ही बोधक हो जाएं, व्यर्थ के विवाद से क्या लाम । स्तोफ बार्टिक। स्कोटक ६६।

इस पर क्यन यह है कि वह व्युत्पत्ति विचारणीय है। राट से अर्थ का जो नाम होता है, वह पहले अर्थात पूर्वेज व्यक्ति के हाम से ही होता है। हुदों के हान से ही आगे राज्दें। का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैं वनके व्यवहार को देराकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कीन कितने वर्ष आदि विस्तिक्त अर्थ का प्रतिपारन करते हुए देरो गए हैं, जिनसे उसी अर्थ जान अर्थों के जान सके। व्यवहार में वस्से अर्थ की व्यन्तिक सहीं नहीं देसो ताती है। जिनते जैसे आपित वसी तक प्रति हैं, ज्ञान तक कितने केंसे कीन आदि प्रश्न नहीं पूर्वे जाते हैं।

## २-श्रनुमान से स्फोटकी सिद्धि।

स्फीट अख़एड हैं—इस प्रकार से वर्ण सर्वया अवाचक सिद्ध होते हैं, उच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह तिना कारण के नहीं हो सनती है, इसलिए उसका कारण फीट है, इसको चाहे कार्याचुमान, परिजेपानुसान या अर्थापित माने, सर्वया अर्थ प्रतीति क्पी कार्य से फीट की सिद्ध होती है। यह निरवय किल्य एक अक्स है, अतः उसमें क्रम पल के होप नहीं आते। अतः तिरव ही अर्थ का प्रतिचढ़ है । स्पेट को साने पर 'शब्दा प्रतिचढ़ानों में सान्त एक स्वरूप है। स्पेट को साने पर 'शब्दा प्रतिचढ़ानों में साद्य शब्द से प्रतिचढ़ानों की सिद्ध हो जाती है।

यदि वर्षों को शान्द शब्द के हाश कहा जाता है और वे कर्ष के प्रतिवादक हैं समापि 'शाव्दान' में पंचनी और एकवचन का कार्य ठीक नहीं होगा। वस क्षयस्था में शब्द शब्द ने बहुवचन होगा और 'शाब्देम्योडर्य प्रतिव्यानहे' (शब्दें से अर्थ जानते हैं) ऐसा क्यवहार होजा। जबस्कोट को अर्थ का प्रतिवादक मानते हैं तब प्रासिपहिक का कार्य और पंचनी पियंक्ति होनों का कार्य ठीक हो जाता है।

राज्य राज्य के द्वारा स्मेट का नहीं, कामित्र वाणों का ही बीच कराया जाता है। जो कान से सुनाई पढ़े उसके लिए राज्य राज्य का अयोग होता है। बाणों का ही कान से महत्य होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में राज्य का व्यांत कान में रहने वाकी जाति का भी महत्य होता है, करना, बीखा क्यांति की स्मीत कान से सुनाई पहती है, परन्तु वह राज्य का कार्य निद्ध नहीं करती, उससे क्यां होता है, वसे राज्य कहा कार्य निद्ध नहीं करती, वससे क्यां का नहीं होता। अतः जिससे क्यां का नहीं होता। अतः तिससे क्यां का नहीं होता। क्यांति होता है, वसी राज्य हहना चाहिए। क्यांतान रहीट से ही होता है, वर्षों से नहीं, क्यांति क्यांति ही रही होता है, वर्षों से नहीं, क्यांति क्यांति ही स्मात होता है।

यदि अर्थ योषक होना ही सन्द्र का लक्क्षण करेंगे वो पूर्ण आदि को भी शास्त्र मानना पदेगा। क्योंकि उससे भी व्यर्थ अर्थात् आप्र का शान होता है। यह प्रस्त विक्त नहीं है। परवाल का प्रस्त या कि "व्यव गारित्यत्र का शब्दः" गाय शब्द के सुनने से तो अर्थों की मतीव होती है, उससे शब्द क्या है, इस प्रकर्ण में आर्थ-प्रतिपत्ति जिससे होती है, वर्ष शब्द कहते हैं, इस प्रभार उपसंद्रार करने पर पूर्ण आदि में शब्द की शंका को ही व्यवकार नहीं है।

यदि यह बहा जाए कि अर्थ मतीति वालों के होने पर होती है, उनके न होने पर नहीं होती है। अतः उनको छोड़कर वह कंसे स्मेट का कार्य हो मकती है। इसका उत्तर यह दें कि क्यांनि बही होतो है। जो अन्यम सिद्ध न हो, यह अन्यम सिद्ध हैं। अन्यम सिद्धि क्या है, इमका उत्तर यह है कि वर्ष स्मेट के व्यक्त हैं, उसके अनन्तर ही अर्थमतीत होती है। वालों से अस्वित्यक्त स्मेट अर्प का योप कराता है, त्रोगों को यह अस होता है कि वार्यों से अर्थ मतीति होतो है।

## रे-वर्ण स्फोट के व्यव्जक हैं।

शवर और कुमारिल के भइन का उत्तर—अच्छा यदि वर्णों को स्कोट का व्यक्षक मान लें वो वर्णवाद पर जो समस्त या असंमस्त आदि परन किए गए थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अवएव कहा है कि जो स्कोट को अखएड मानते हैं, और वर्णदान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी गह प्रस्त उसी प्रकार लागू होता है, (खोकवार्विक, स्कोट० ६१)। शवर स्वाधी ने (भीमांसा० १, १, ४) संस्कार को कल्पना करने पर अद्युट की कल्पना करनी पढ़ेगी, इस प्रस्त का उत्तर देते हुए स्कोटवाइ पर आद्वेष किया है कि शब्द की कल्पना करने पर संस्कार और राज्य दो कल्पनाएँ करनी पड़वी हैं।

ये आचेप ठीक नहीं हैं। स्कोट की अभिन्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। इस आचेप के दो उत्तर हैं। एक सत यह है कि पहले वर्षा धुनने के समय स्कोट अभिन्यक होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्षा निक्कत नहीं हैं। क्योंकि जो स्कोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं। जैसे रत्तों के परीकृत इस को पहले ही वर्षा के समय उसे निर्मल आदि जात को हिं, परन्तु वार-वार उसकी परीज्ञा करते करते अन्त में उनके हृदय में विश्व रक्षत का ज्ञान का प्राप्त जात को कि समय को निर्मल वर्षा के सुनने पर का को चार को प्रति के की का अन्य वर्षों का प्रति की वर्षों के सुनने पर स्कोट की अभिन्यकि होने पर भी और स्कोट प्रतीति के लिए अन्य वर्षों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १,३४।

## ४-ध्वनियां स्फोट की व्यव्तक हैं।

दूसरा मत यह है कि ष्यिन ही स्कोट की व्यञ्जक है। वन ष्यतियों से अखरड स्कोट ही अभिव्यक होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी वपाषि में मानित अनेकों ना आदि आकारों के विभागों से गुक्त प्रतित होती हो। खानिय भें व्यापि से मानित अनेकों ने आदि आकारों के शास होते हैं। आनव भें व से असरयरूप का भी प्रतीति होती है, जैसे क्षमाय, मणि, पूर्पण आदि व्यञ्जकों के भेंद से ग्रुंह काला, लम्बा, आदि दिलाई देवा है। नाद रूपी शास्त्र पीएण, ग्रुर्ली, ग्रुर्डंग, नगाना आदि व्यञ्जकों के भेंद से अनेकता को प्राप्त होता हुआ दीखता है। अतः समस्त या अतः वर्ष पारमाधिक नहीं है, और न वे स्कोट के व्यञ्जक हैं। अतः समस्त या असमस्त आदि प्रदन नहीं वठते हैं।

उपाधिमेद से प्रतिमासित होते हुए, श्रमत्य श्राकार वाले वे श्रर्थवीय श्रन्वय व्यक्तिरेक के साधन होते हैं। श्रवः यह जो कहा गया है कि शब्द करणना में दो करपना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी करपना नहीं है, दुगनी को तो कहना ही क्या।

श्रतः स्कोटात्मक शृब्द् से ही श्रर्यद्यान होता है, वर्षों से नहीं, यह सिद होता है।

५—स्कोट मत्यक्ष दिखाई दैता है।

वार्किक अनुमान श्रिय होते हैं। अतः इनके सन्तांप के लिए अनुमान द्वारा स्कोट की सिद्धि की गई है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से बहे परवाही है, राज्यों से होने बाले झान में जिसकी प्रतीति होती है, वह स्मोट ही है, वही प्रत्यन्त है। वह क्या विचित्र यात कही जा रही है, वसी प्रत्यन्त कुछ जा रही है, वसी प्रत्यन्त कुछ जा रहा है और रशेट जो कि अप्रत्यच है, उसकी प्रत्यच कहा जा रहा है। इसका समाधान यह है कि हम यह नहीं कहते कि वर्ग प्रत्यक्त नहीं हैं, वे वात्विक हिं से नहीं हैं जैसे सँह शोरो आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिसाई देवा है, उसी प्रकार स्कोट बपाधि अर्थात् ध्वनि के कारण वर्षों के रूप में दिखाई देवा है। शब्द वल्तुः एक निरवयव है। अतएव यह एक पद है, यह एक वाश्य है। यह सप्ट प्रतीति होती है। जैसे कि न्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है और अवयवों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार बर्खों से अतिरिक्त पर है और पढ़ों से अविरिक्त कोट है। यही प्रत्यज्ञ दिखाई देता है। यदि यह कहा जाए कि जैसे सेना, चन व्यादि की तरह पद और वाक्य की सत्ता व्ययसर्थ है, तो यह ठीकनहीं क्योंकि साधक झान के बिना उसे श्रसत्य नहीं कह सकते । यदि यह कहें कि एकार्यकवोधकता रूपी वपाधि के कारण यह एकाकार बुद्धि है, तो परन यह है कि यह एकार्य की प्रवीवि कहाँ से और कैसे हुई।

पद और वाक्य की मतीति के आधार पर पदार्य और वाक्यार्थ की प्रतीवि होती है, पदार्य और वाक्यार्य ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य धुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराग्रथ दोप हो जाएगा। जहाँ तक भीपाधिक ज्ञान का भरत है, वह तो ज्ञाति और अवयवी के विषय में कहा जा सकता है। यदि जाति श्रीर प्रवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि वाघा भीर सन्देह से रहित प्रवीति की हदता से उसकी भानते हैं तो बही उत्तर पर भीर बाक्य के विषय में भी है। अवएव पद्वुद्धि का पद्रकोट और वाक्यवुद्धि का बाक्यकोट विषय है। इस असर स्कोट अत्यत्त ही है, पद्रकोट से पदार्थ का

यान होता है और वास्यस्तोट से वास्यार्य का ।

#### ६--वानयस्तोरकी सिद्धि।

यहाँ पर प्रस्त यह है कि निरवयन स्कोटातमा शहर है। बाक्य भी शहर है। उसके परस्पी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके परस्पी अवयव हैं, हो। पर के भी वर्णरूपी श्ववयव मानने चाहिए।

ध्वनि रूपी उपाविभेद के कारण हुए वर्णभेद के आमास से विचलित सुदि बालों को सममाने के निए असरह पद्स्कोट दिसाया गया है। वस्तुतः वाक्य का श्रवयव पदस्कोट है ही नहीं। अलग्ड वाक्य ही अलग्ड वाक्यार्य का वोघक है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, इसीलिए कहा गया है कि "वास्य में पदों की श्रसचा के कारण वाक्यार्थ में पदार्थ को सत्ता नहीं होती है। वाक्य और वाक्यार्थ अखएड है।" यदि अवयवों की कलना करेंगे और वाक्य के अवयब पद कहेंगे तो उसी प्रकार पदों के बयों हैं और वर्णों के भी अवयब होने चाहिये उनके अवयवों के भी और अययब मानने पड़ेंगे। इस प्रकार अनन्तदा हो जाने से क्या ब्यवस्था होगी ? यदि वर्णों पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर ही रुकना ठीक है। एक घटना के आकार बाली बाक्यार्थ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती है। ज्यवहार करने वाले बृढ़ों के ज्यवहार से ही शज्दार्थ को जानते हैं। बृद्ध व्यवहार में केवल पढ़ों का प्रयोग ही नहीं होता है, क्येंकि पद व्यवहार का साधन नहीं है। बाक्य का ही प्रयोग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अर्थ की प्रवीति होती है। अवयव का जाभास असमात्र है। अर्थ भी वाक्य काएक डी होता है जैसे नरसिंह, कृप्णसर्प, राजपुरुप आदि। इनमें दोनों मागों का प्रथक कोई अर्थ नहीं है।

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्यार्थ है, जैसे पेय पदार्थ आदि । पेय ठंडाई राक्षर, नागकेरार, मिर्च आदि से प्रथक ही पदार्थ होता है। सिन्दूर, हदताल, लाका रंग आदि से चित्र प्रथक होता है, पद्च खप्तर गान्यार आदि से रोग ृथक् ही है, इसी प्रकार पद से बाक्य और पदार्थ से बाक्यार्थ प्रथक् है।

७-वाक्य के श्रवपर्वों की श्रसत्यता।

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवों का ज्ञान क्यों और कैसे होगा। इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, बास्तविक नहीं। एक राज्य के हट जाने से उस अर्थ का कम होना और एक शब्द के बदने से उस अर्थ की दृद्धि देखने से अवयवों की बास्तिभिक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। कूप, सुप, यूप में एक अत्तर के हट जाने से भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए प्रकृति और प्रत्यांश रूपी असत् पदार्थ की कल्पना वाक्यार्थ झान के उपायरूप में महरण की जावी है, वस्तुवः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं है, जैसे भारतकार्ष ( एक अपिया का साथ ) में स अपन का अर्थ है और २ कर्ण का । श्रसत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के अत्र असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का झान कराते हैं। यदि यह कहें कि वे अपने स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। देखारूप से वे कर्थ का बोध नहीं करा सकतीं। यह ग है, इस प्रकार की रैखाएँ अर्थ वताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से सत्य हैं, इस रूप से दे अर्थ का दोव नहीं करा सकतीं, और जिस रूप से अर्थ का बोध कराती हैं, इस रूप से वे सत्य नहीं हैं।

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय श्रादि श्रंश भी वस्तुतः सत्य हैं, क्योंकि वैसी ही प्रतीति होती है और दे उस अर्थ का बोघ कराते हैं, तो यह कपन ठीक नहीं है, व्याख्यान मेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्वव नहीं हो पाता। 'भवति' (हैं) में कोई मानते हैं कि मुशातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' घातु है। कोई बुझ धातु वताता है, खोई बुझ, कोई एक प्रत्यव बताता है, दूसरा बीर। अदः वास्तविक कीन सा मछति प्रत्यव विमाय है, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यव है, यह केवल करणा है।

इसी प्रकार वाक्यार्थ की कल्पना से ही प्रवार्थों का विभाजन करते हैं। काराब महाहरि ने कहा है कि जैसे पढ़ में से प्रकृति और प्रत्य की कल्पना करके उनका क्षणोद्धार (विभाजन) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में ऋषोद्धार से पढ़ों की कल्पना की गई है।

कोई पदें की संस्था दो मानते हैं, कोई चार और कोई वाँच। कोई नाम श्रीर आस्यात, कोई इसके साथ उपसम् और निपात श्रीर मानते हैं, कोई पंचम क्रमेंप्रवचनीय भी मानते हैं।

> परं कैश्चिद् द्विचा मिन्नां चतुर्घा पञ्चधाऽपि षा । श्रपोद्दभृत्येष बाक्येभ्यः प्रकृतिप्रस्थयादिवत् ॥ वाक्य० ३, १।

यदि पद पारमार्थिक होते वो निरिचव और असंदिग्ध उनका रूप होता। परन्तु उनमें अनिरिचवता संदिग्धवा आदि है। कहीं पर वहीं संझा का रूप दे कहीं वहीं किया का रूप है। अतः पद पारचिनक हों। जैसे उनका का दे कहीं वहीं किया का रूप है। अतः पद पारचिनक हों। जैसे उनका रूप है। का वे हे। कारतः (गया) दिव धातु का लुकू मध्यमपुष्प का रूप है के उनका दे दे होनों, तेरे लिए, तेरा आदि। "अजापद पीयवाम्" (वकरी का दूध पी) और 'अजापदस्त्यं राजानप्" (तृ ने राजा की जिताया) में अजापदः एक जगइ नाम पद है, दूसरे स्थान पर किया पद। 'कालेनपिनतायाः" का विभाजन के सिक्या जाय, आत नहीं होता। इसके वीन विभाजन हो सकते हैं, १- तूकाले होयो से गया, २-समय पर नाग अर्थात् होयी विभाजन हो सकते हैं। इस अनियम से झात होता है कि पद पदार्थ का विभाजन हो हो है अपनाय का विभाजन हो सह ते हैं। इस अनियम से झात होता है कि पद पदार्थ का विभाजन हो ही है।

## ८—स्पोट ब्रह्म हैं।

यदि पदों में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पट नहीं है, वो महावाक्यों में अवा-नदर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कवन से क्या लाम १ प्रकरण आदि की अपेता महावाक्य भी वास्त्विक नहीं होते, इनसे क्या लाम १ प्रात्कों अपेता प्रक-रण भी नहीं होंगे, उस कवन से भी क्या लाम १ अन्त में एक ही यह प्रास्त्वत्व राज्यवस्त्व अविभाग अद्वितीय स्कोटरूप में ग्रेप रहवा है।

हाँ. यदि सत्य पूछना चाहते हो। श्रीर सत्य तत्व को जानते हो तो राज्य अक्ष हो यह अदिवीय, अनोदि है, बही श्रविचावासना के कारण मिन्न होकर सर्य रूप में परिएत ( विरुक्तित ) होता है। वाचक पृथक् कुछ नहीं है। इसलिए वाच्य वाचक का विभाग काल्यनिक है। विद्या की शाप्ति का साधन ऋविद्या हो है, ऋतः अविद्या का आश्रय लिया जाता है। मुद्र हिर्दिने ऋतएव कहा है :—

> श्रनादिनिधनं ब्रह्म शन्दतत्त्वं यदस्रम्। विवर्ततेऽर्थमाचेन प्रतिया जगतो यतः॥

> > बाक्य० १, १ ।

संसार में बाग्रूपता (बाकृतरव) ही तस्त है। सारे जानों में बही श्रन्तः प्रियन्द है। श्रतः भन् हिर ने कहा है कि यदि ज्ञान में से बाकृतरव निकत जाय तो संसार में कोई प्रकार प्रकारत नहीं ही सकता है। बही प्रकाराक है। (बाक्य० १, १२४)। भन् हिर ने उसका साज्ञात्रूप प्रतिया याना है। प्रतिभा संसार के जिल तस्त से निकत जाती है, बह तस्त कभी प्रकारायुक्त, तेजस्वी नहीं हो सकता है।

वह याकृतस्य संसर में तीन रूप से ब्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। इसके नाम हैं, वैस्तरी, अध्यम, और परवन्धी। इनमें से स्थान कारण और प्रवस्ता के क्रम से ज्वस्क होती हुई ग आदि वर्णसहाराक्ष्मी जो नाक है, उसे वैस्तरी कहते हैं, विस्तर का अर्थ है देह और हिन्यों का सपूर, उसमें उत्तम हुई को वैरारी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ वालु आहि स्थानों में बापु के विद्यत होने पर वर्णहरूप को भह्य करके प्रयोचा के मुल से जो बाणी निकलती है, उसे वैसारी कहते हैं। आयुर्वित उसके व्ययन का आश्रय है जो अपदर संकरणात्मक क्रमवाली है, जिसको लुढि ही अहस करती है, वह मन्यमा बाक् कही जाती है। वह मायुर्वित को अतिक्रमण करके रहती है, वह मन्यमा बाक् कही जाती है। वह मायुर्वित को अतिक्रमण करके रहती है।

जो भेद कम चाहि से रहित, सुहम, अविनारिती केवल स्वप्रकारारूप क्योति जो कि सुष्टि में सर्वत्र ब्याप्त है. उसको परवन्ती कहते हैं। न्यायमंत्ररी, प्रष्ठ ३३० - ३५३ ।

श्रविमागात् तु परयन्ती स्वतः संहतकमा । स्वरूपस्योतिरेवान्तः सुरुमा वागनपयिनी ॥ वाक्य०१, १४४ की टीका

#### उपसंहार

भर्वृहिर ने जिस शब्दब्रह्म की अपने विकारहासक वाक्यपदीय में ज्याख्या की है, उसी का विकास अर्थब्रह्म है। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनामाव से रहने वाले ये युगल हैं। यही सृष्टि से स्कोट और व्यति दो रूपों से प्रत्येक अशु में व्यति है। राज्य ब्रह्म की प्राटित का साधन अर्थव्य है। दोनों में से एक अंश की भी त्युनता होने से सृष्टि की सिवित नहीं रह सकती। पत्रखिल और कात्या-यन ने इस शब्दब्रह्म को "सिद्धेशव्यक्षियन्त्रक्ष" कह कर व्याप्या की है। यह

उसी की प्राप्ति के लिए हैं वही राज्द है, वही खर्य है, वही सृष्टि के प्रत्येक असु में सम्बद्ध है। वेदों ने बसकी ब्याख्या वाक नाम से की है। वही ज्ञान है, वही वृत्ति के द्वारा ज्ञान शेय और शाता रूप की प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप से प्रत्यत्त है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दुर्शन ने उसकी विभिन्न टिन्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका लक्ष्य एक है, सबका इप्ट वही है। उपनिषद्दें आदि ने उसे नेति नेति कह कर समकाया है। पाणिनि ने उसे "अ अ" कह कर समकाया है। पाणिनि ने उसे ही अर्थयुक्त बताया है, वही सार्थक है। वह न घातु है, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है न जोव, वह अलिंग निष्किय, अक्रम, अखरड, अन्यय है। उसी से इस अर्थ का विकास है। उसे पाणिनि ने प्राविपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में है। यही संज्ञा है, श्रीर यही संज्ञी है। यह सुबन्त और तिकृत है। यह आछति और दृश्य है। यह जाति और व्यक्ति है, यही प्रस्तुत विषय का विषयी

है। उसी की क्याख्या इस प्रत्यन्न का लक्य है। वह सबके लिए ग्राम हो, सुखकंद हो। अर्थवदधातुरमत्ययः मातिपदिकम्। पाणिनि, १, २, ४४। इत्योम

श्रनुक्रमणिका

# अनुक्रमणिका (क)

## सामान्य-अनुक्रमणिका

## ( श्रंक १ष्ठ-धचक हैं )

द्धा खक्रम के तीन रूप देद दे ग्रहर ४, ६, १७, २० अच्र तत्त्व २०, २४, ३१, ३३, ४३ श्रवर समाम्नाय २४ ब्रलरडपत्त ३०८ द्यग ६

ग्रजहत्स्वार्था लक्षण २५६ म्रजहरेखार्था वृत्ति ३०२ द्यारा (पुद्गल) ४ झहेततस्य ३२, ३३ ब्रद्धीतदर्शन १८३, ३५२ भ्रष्यात्मविज्ञान १, १७ श्रध्यास २२, ८४, ८६, १७२, २२८ श्रनात्मवाद २११ श्चिमस्य में कम नहीं हो सकता ३१७ धनुमान प्रमाण १८७ श्रनुवृत्ति २६४

श्चन्य ६३, १५७, २१८ म्बन्ययव्यतिरेक ६३, १५७ ग्रम्ययव्यतिरेक्त से ग्रार्थनिर्श्य २७० अन्वयव्यतिरेक समाधिगम्य ६२, ६३ श्रन्विताभिधान ३०८, ३०६, ३२७ श्रन्वितामिधान पद्ध ३२७, ३२८, ३३६-

₹**₹**⊏ ग्रन्वितामिधान पद्ध का खरडन ३४२ त्रन्वितामियानवाद १४, ३२५,३२८,३३१, ऋपोडार २१८, २१६, ३६४, ३८५, ३६६ ञ्चपोद्धार पदार्थ २१८. २१६ श्रपोद्वार से मेद ३६३ अरोह ७६, २११ ऋपोइवाद १८७, १६६, २१० २१४ अपोहबाद का इतिहास २१० श्रपोडवाद का स्वरूप २१६ श्रिभिजन्यस्य द्रप्र, द्रह ग्रिमिया ७, २३७-२३६, २५५, २६१ श्रभिषा में चार तसा २३६ द्यमिषा में बक्ता का स्थान २३६ श्रभिषा शक्ति २३६, २४६ श्रभिषा शक्ति का विवेचन ६३८ त्रभिषाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४० माधियेय है है श्रिभिनय १५५ अभिनय की अर्थबोधकता २५५ श्रीभव्यक्ति में नियम की सत्ता ३०४ श्रांज्व्यक्षिवाद पर श्राक्षेपी का समाधान

308 ऋभिषदित ६५ श्रमिहितान्वय ३०८, ३०६, ३२७ श्रमिहितान्वयपत् ३२४ ३३० श्रिमिदिवास्त्रयवाद १३, ३२८,,३१६, ३३७ श्वभिद्वितान्वयवाद का स्वराहन ३३४ श्रमिदितान्त्रयवादियों का मत ३२८ श्चम्यपगमवाद १८६

ऋरबी माषा १६०

ग्रर्थ १५३, १७३ ग्रर्थ ग्रध्यासरूप है 🕰 श्चर्य श्चनित्य है ८० ग्रर्थ ग्रनिश्चित है ८८ ग्रर्थ ग्रनिश्चत श्रीर श्रपूर्ण ११३ द्यर्थ अनुमेव है ६१ ध्रयं चपूर्ण ११२ श्चर्य द्यवयनी है 🖘 ग्चर्य स्वरेहानिक है ११४ द्यर्थ अनवैश्वतिमान् है ८७ द्यर्थे श्रहाय है 🖘 श्चर्य, ग्ररपनद्गति ( मुख्य ) ११३ श्चर्य ग्राकार का भी योजक दार श्चर्य, ब्याट प्रकार का ६३ श्चर्य एक ही निश्चित नहीं १६० श्रर्थं का कियाओं में प्रयोग २३६ श्रर्यका तद्या ७६ श्चर्य कालग्रनिक है ६१ श्चर्यं का स्वरूप ७० ग्रथ का स्वरूप प्रतिमा ३ श्चर्य की श्रामिश्चितता ८१, ८२ शर्थ की अनुपन विव ने ६ कारण २३९ श्चर्यं की श्रतुभरतन्यता १०= श्चर्यं की ऋपूर्णता 🖙 शर्ष की बास्पण्टता ११६ व्यर्थ (बाह्य ) की क्यानस्यकता १८५ श्रम की नैकालिक सत्ता १७६ श्रम भी परिवर्तनर्शनता ८१, ६८ श्चर्य काञ्चयनता दक् श्रयं की मुख्यता २३५ श्रमं की शहदमेपता १६४ ग्रर्थ के विषय में ११ मत ८१ श्रर्थ के निषय में मर्ल इति दन् श्चर्यं क १६ लज्जण ६६ श्चर्यप्रद की मनोवैद्यानिक प्रदृति १८६

ग्रर्थचार प्रकार का ७≍ ज्यर्थं की श्रमिवार्यता १८ अर्थज्ञान के अनुसार परिवर्तनशील ८६ श्चर्यज्ञान के साधन २१६, २१७ श्चर्यज्ञान में निप्त २२१ श्चर्यज्ञान प्रतिमा के श्रन्धार २२६ श्चर्यशान शब्द के द्वारा ७८ धर्यतल ३, १६, २०, ५४ श्चर्यं, तीन प्रकार का ६२, २५३ न्नर्थ, दश्य न्नीर न्नदश्य १८५ श्चर्य दो प्रसार सा ७७ चर्यं नित्यवा ७६ द्यर्थ निरावार है दरे ग्रर्थंभीर्यंय के साधन १३६ ग्रथं-निरुचय के साधन १५१ ध्यर्थंगरियर्तन १२६ द्यर्थ परिवर्षनशील है ८७, ६२ श्चर्य (बाह्य ) पर ग्राचित १८१ श्रर्थ बीद है दर, सद, १७६, १७८ श्चर्य बीढ श्रीर बाह्य दीनों 🕮 १७५ श्चर्यमेट १२६ १३४ श्चर्यभेद, अवस्थाभेद से १२८ श्चर्थमेद, उपसर्ग स्वोग से १३० ग्नर्थमद, ग्रीचित्य से १२= श्रथमेद, कालमेर से १२८ श्रयंमेद, देशमेद से १२८ श्चर्यमेद, प्रकरणमेद से १२७ श्चर्यमेद, लिंगमेद से १३३ क्रयंमेद, समास के १२६ श्चर्यमेद से शब्दमेद २४१ श्चर्यमेद, स्वरमेद से ११३ श्चर्य बना की इच्छा के श्चनुरूप ६० श्चर्यतिकास २७, ६८, ६६, १.६ १**९**६ श्चर्यविद्यास, श्रर्थ की ग्रास्पदता में ११६

श्चर्यविकास की तीन घाराएं १०० श्चर्यविकास के बारस हद ग्रयंविकास के तीन स्वरूप ६६ ग्रर्थविकास, मानवसुलमस्खलन से १२५ अर्थविकास, लच्छा से ११७ श्चर्यविकास, ब्याय प्रयोग से १२७ श्चर्यविकास, साहश्य से ११७ अर्थविकास, सांस्कृतिक विकास से १२३ ऋर्थंबिक्स, साइचर्य से १२० द्यर्थविज्ञान १, ३, ६, २०, ५०,६३, १६०, २६=, २०७, ३४६ अर्थविज्ञान क्या है १ ३ ऋर्य विषय पर पुरुवराज ६३ द्यर्थं विस्तार१००, १०५ १०८, ११८ ग्रहयपदेश्य **६** ४ श्चर्य ब्यावहारिक है, वैशानिक नहीं, ११३ द्यर्थशास्त्र २४६ द्यर्थ शब्द से ग्रमिल ७३ श्रर्थं श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६ श्चर्यसंकोच ६६-१०३. १२१ ऋर्य संसर्ग रूप है ८५ श्चर्य सर्वग्रकिमान् ई ८७ श्चर्थ साकार है ≃३ ब्रर्थ, स्वलदगति ( गीख ) ११३ श्रयदिश ६६, १००, १०६, १०६ ११८ ग्रर्थाति १६४, २६२, ३६२ श्चर्याति से श्चर्यतान का सहन २८३ श्रयां भिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचार्य १३२ ऋवत्तिपत्त ३०२ ग्रन्थस्याक् २६ ग्रसत्य में कम कैसे १ ३७२ श्रसस्वभूत ६५ श्रमभूति ६

श्चसमाख्येय तस्य ११६

श्राह द्याकाश गंगा ५२ श्राकादा ३०४ ग्राकृति ६ त्राख्यात १२, ३५, २६२, २६४, २८७, 30€ ग्राजानिक (सकेत) २५३ चारमवाद २११ ग्रास्मस्यन्दन ३०६ ग्रात्मा ४, ५ श्राधनिक (संकेत) २५३ श्चात २२० श्चाप्तवाक्य २२० ब्राप्तोपदेश १६६ श्चावरण ३५२ श्चावाप ६४, १६२, २१७ ब्रासित २०४ इटालियन मापा १६० इन्द्र ४ ईश्वर ३५२ ईश्वर सकेत में शक्ति का खगडन २४२ ত্ত उदयनीय ३६ उदगीय ५६ उद्देश १७५ उद्वार ६४ उद्योग ३०६ उद्याप १६२, २१७ उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध १६७ उपग्रह १३२ वपदेश १७५

तपमान २१६

उरसर्गे १२, २४, १६४, २६४, २७३ उरहर्गे और कमेंवजनायि में मेंदर्जन उरहर्गे हा भ्रषे २७६ उरहर्गे के धनपंडता २७६ उरहर्गे को धनपंडता २७६ उर्हाप का विवस्त २५४

म्म् भृततस्य ४२ भृपभ ३=६

अनुविश्व का श्रमियाय २२ व

एकवास्य १०२ श्री श्रीचित्य १५४ श्रीतचित्र १६२ श्रीगधिक सता १५३ श्रीगधिकी १५२

का कार भाषा १६० कमें प्रवचनीय २५० कमें प्रवचनीय २५० कमें प्रवचनीय का कार्य २०६ कमें में १९८८ कमें मार्ग (कमें योग) ५, ११ कार १६ कार १६, १० कारक १६, १० कारक १६० कार्य इस्ट इस्ट १६७, १७१ कार्या तमा १६० कार्या तमा १६० कार्या ६०० कम १८०

हम को मानने पर कर्यथाद नहीं ३६१

क्रम क्या है ! देश्य

हमरख वा आवार्ष २३२ दिया और दारक का अमिल संक्य २१७ दिया दा स्कर २७२ दिया दा वास्त में प्रधानता १४० दिया प्रधान है, कारक गीच ११७ दिया वास्य महीं ३४० दिया वास्यार्थ है ३४० व्हिप्पकार २१० वेष २७ वेष २०

स्तरहात् १०८ ग गग्यर्व ४७ गुण आदि बाति हैं २५४ गो १६ धीह सापा २०८

स्त

उन १०४ ज ज स्तार्य १५६ जातवरत् ५२, ५१ जातवरत् ५२, ५१ जातवरत् ५२, ६१ जाति इत् र ज्यार प्राप्त र द्र्य जाति द्रव में प्राप्त प्राप्त र द्र्य जाति द्रव में प्राप्त प्राप्त र द्र्य जाति द्रव में प्राप्त द्रव र द्र्य जाति द्रव में प्राप्त द्रव र द्रय जाति द्रव में प्राप्त प्राप्त द्रव र द्रय जाति वर्ष में निस्स स्वत्य २०४ जातिवा ही जैसी ह दिश

वाविवादी दानप्यायन २८० वाविकाचि मात्री कुमारिलमह २६२ वाविकाचिवादी ममाहर २६५ वाविकाचिवादी महनावार्च २६६ प्राविकाचिवादी महनावार्च २६६ वाविकाचवादों मीहर २६६ कीव ३५२ शन ३०६ शनमार्ग १०, ३३ शनयोग ५

श्रान ब्यावृत्ति श्रीर श्रानुबृत्त्यात्मक २६४

त दहर १, ५ व वहर तीन १२ वहर तीन १२ वहर तीन १२ वहर तीन १२ वहर वहरी १७०, २६० वहर वहर वहर वहर १६०, २५०, २५६ वहरा वर्ष ११०, २५०, २५० वहर वहर १९०, २५० २५६ वहर १९० ३५० १५० १५० वहर १६६ वहर १६६

तासर्थ १०६ शासर्वज्ञान १०५ तादात्म्य २२६ वामिल मापा १६०

तिर्यत्ययों का सर्थ २७१ तेलुगू भाषा १६०

द पीतक देदेश दस्य ४, ५, ६, ३३, २००८, २०६ इस्य छानिवेचनीय है २६० दस्य का स्वक्त २००० दस्य का स्वक्त २००० द्रस्य कर क्यों से मिल सक्य २०४ द्राविड़ माधा १६० द्रीवाद ४

ध धातु का अर्थ २७१ धातु का अर्थ महाकता २८० धातु तक्षमंक और अक्रमंक २७३ चेतु १०१ ध्वतु ४, ८, ६६, १८, ३४, ३४, ७८, ७२

68, २२७, १४६, १५७, १५८, ३८६, १६७ व्यनिकाल्य ८ व्यनि के मुखों की स्पोट में उपलक्ष्य २३३

व्यक्तिक ए३१

व्यक्ति, दो प्रकार की (प्राह्मा, येहन)

३६४

१६८, प्राह्म श्रीर वैहत १६, १०

व्यक्तियर ये यहना ३०१

व्यक्तियर से यहना ३०१

व्यक्तियर से स्वार १८६ कार्य १०५

व्यक्तियर से स्वार १६६

व्यक्ति से विकास सरकार होता है। १६६

व्यक्ति से विकास १९०

व्यक्ति से विकास १९०।

स्वान हा दिखाई वता ह १७७ स नए राज्दों का झासमन १५० नागेरा का केवल बुद्धवाद १८२ नाद ६४ नाद का स्वरूप १७६

नानायेक २४१ नान्तरीयक ६५ नाम ५, ६, १२, १४, १६३ २६५ नाम, एक के छनेक १३७ नामकरसा १०३, १३६, १३६-१४२

नामकरण का महेक्च १२६ नामकरण के विषय में बेशक ११० नामकरण के विषय में बेशकरण १४७ नामकरण पर पाषिति १४६, १०० नामकरण पर महोदिर १४२ नामकरण में वर्डी का महत्व १४२ नाम का स्टेड के क्षतुरूप १३० नाम का स्टार्च १ १४१

नाम धातुत्र हैं१३६ । नाम प्रदाह से श्राते हैं १३००

पदार्थ २६२

नाम, यौगिक १३८ नामार्थ के विषय में पांच मत २६७ नामों की सार्यक्रवा १४८ नामों ( स्यतियों के ) पर एक दृष्टि १४६ नित्यवाद का दाशानक रूप २०६ निस्यवाद वर स्पष्टोद्धरण २०२ निस्य शब्द का स्वरूप देश्र्य नित्पशब्दवाद ३५४ निरात ३४, २६५ निपात और उपसर्ग में अन्तर २६७ निपात द्योतक ग्रीर श्चलक दोनों २००० निपातों का श्रर्थ २७३ नियोग ३०६ निरुद्ध लक्षणः २५६ निपाद ३८६ नैमिसिक सहा २५२ नैमित्तिकी २५२ नैयायिक ७६, १६४, २५३, २६६, ६०५, **१११, ३**⊏६, ३६० नैयापिको क्रीर मोमांसको के ब्राह्मिश वा पारमाधिक सता ३५२ नगरन ३८८ च पचकोश ५६, ३८० पत्रम ४७ पद २६२ पदकार ३१५ पद, चार प्रकार का १६, २६२ पद, दी महार का २६२ पदप्रकृति ३१२ पदराद का सरहन ३८७, ३८८

पदवादी नैयाकरको के पास ऋग्तेत ३८६

पद्वित्याष्ट की उपयोगिता ३०३

परसोर ने प्रश्न दा मूल ३११

पदविभाग २६२, २६३

पदस्कोट १३, १४

पदार्थ, चार प्रकार का ३६ पदार्थं जाति है या व्यक्ति २७६ पदार्थं वान्यार्थं है ३२६, ३३१ वशर्थ विचार २६६ ददार्थ ने भिन्न वास्यार्थ ३४४ परब्रह्म ६४, ६५ परमार्थं सहिस्लवणा ४४ परमेष्टी ११, ४६ परा भ्र. ३७,६३ परिवास्त्रितरूपविषयीस ६४ परिच्छिन्नार्थं जत्यबमान ४० परिचाम १८० परिगामवाद १८, १८० परिशेपानुसान ३६२ पत्र ३०, १०२ पश्तो भाषा १६० पश्यन्ती भ्र. ११, ३७, ४०, ४२,६ 035 पारसी १६० पारिमापिक सज्ञा २४२ पारिमापिकी २५२ पुद्गल ४, ७४ पुरुषतस्य ३१, ४१ पौदगस ७६ बक्रक रेपरे, रेपल, रेपन भक्षा ६= प्रकारात्रयी २३४ महति ५, ७, २८ प्रकृति के दो मेद २४१ प्रक्या १२ मनापति ४६ मचव २२

मतिमामानित ६२,६३

प्रतिमा ३, १२, १६, २३-२६, ३४,३०६, ₹४=, ₹६७ प्रतिमा का दश्यरूप किया ३४० प्रतिमा का साम स्पोट ४ प्रतिमा का पदार्थ से ध्यक ऋश्विल १४ प्रतिमा का मावार्य ३४७ प्रविमा का मूलकारण शब्द ३४७ मितिमा के भ्रमेक नाम ४, ३०, ३२ मितमा ६ महार को ३४७ प्रतिम सारे क्या बाली ३४६ प्रतिमा स्वमाव विद्व ३४७ प्रतीकवाद २०३ प्रजीत्पंतमुलाद २१०, २११ प्रतीयमान ६५ बस्यय, चार धहार के २६८ प्रत्यय वाचक चौर होत ह २६९ मलवी का कर्य २६८ प्रयोजन ३०६ भगाइनित्यता ७६ मबुक्त १२ मरान्तसर्वार्यं प्रत्यवमास ४० पाष्ट्रन और वैकृत व्वलियों में मेद ३७० भाइत ध्वनि ३६५ पाण्यस्य १२, २५ मातःसदन ३६ मानिपदिक ६, ३७६, ३६८ माविमाविक सत्ता ३५२ प्रायकीय ३६

फ फारती माया १६० व

वदि १२७ वर्गर १६० बाह्यबाद १८६ दिन्द्र६४ बीज ६४ मुद्धि के मुख १ मुद्दालाम १७ बीद देश मेदेवे द्वारा प्रत्यक् का सरहन १६६ इस ४, ५, ४०, ६५ इसस्यो ४० इसस्य १६, १० म

मतुं हरि कोर व हा प्रयं १८४
मतुं हरि का समस्यवगत १७६
मावतान के ६ विकार २८८
मावतान १०६, १४९, १४९
मावना के विवयम में मतुर्वेद १४९
मावना के विवयम में मतुर्वेद १४९
मावना के विवयम में मतुर्वेद १४९
मावनाक्षेत्र के प्रयोगद १४४
मावाविकाल ४०, १६०, १००, १००
मावावाहान १८, ४६, १४६-१४८
मीदिक्षित्र १८०
माविकाल १, १०

अ सरम १८६ सरमा १, १०, १०, १२, ४२, १६७ सन का स्वमाय १६० सनस्त्र १२, २८ सनोविज्ञान १, १७ सन्त्र ३६,३७ सन्त्राक्ति २०१ सहावास्त्र ३०२, ३८६ सहावास्त्र १०२, १८६

महासत्ता ही किया और द्रव्य २८७

साध्यन्द्रित सवत ३६

माया ५५, ३५२

मीर्मातक २६१, ३११, ३८६ मीर्मातको को दा शाखाए ३२० मेथातका ३१

य यहच्छा श्चर्य ३८

यहच्छा शब्द हेन्न, २४४ यहच्छा शब्द श्रीर व्यक्ति का महत्त्व २४५ वस १०

यवन १६० योगरूढ २५२

योगरुति १४६,१५० योग्यता ३०४ योग्यतास्त्रम् १६७, १६८, १६५, २५७ योग्यतास्त्रम् १६७, १६८, २५७

यौगिक १०३, २४६-२५२

यौगिक्स्ड २५०

र रथनार वाम १७ रिवेद्दर २५ राजनीति ग्रास्त २४६ रूट १०१, २५१, २५२ रूटवीसिक २५२ रूटवादर, तीन महार वा २५२

कदिशकि २४६ रुप ४,६ रोमन भाषा १६०

स तहर २५२ तहरा ७, ११७, ११८, २१७, २४४,

२४४-२४:, २६१ लच्या का लच्या २४५ लच्या का विवेचन २४५ लच्या के कारण २५७ लच्या के मेर २५६ लक्या, दो प्रकार की २५६ लिंग १५१ लिंगि की द्वर्षकोषकता २१५ लैंटिन मापा २०८ लोकम्पवहार १६२, २१६

व बर्श है, १७ बर्ग कर्य नेपक नहीं इन्हें वर्ग कारि गावन हैं ३७१ बर्ग और पर कन्द्र नहीं ३२४ बर्ग बर्ग हम्स बर्गहर्ग १३ बर्ग हम्स बर्ग हमें इन्हें क्या कह ३६३ बर्ग हम कर्य नहीं होता २७०

वर्णे का खर्षे नहीं होता २७० वस्तु १७३ वस्तुमात्र ६६ बाक् १६८ बाक् १६८ बाक्टबर ३, १२, २०, २३, २४, २८, ३४

वास्य एक ग्रस्ताड श्रव्ह ११५ वास्य एक और ग्रस्ताड ११६ वास्य, एक स्थिताव्ह भी १२५ वास्य और पद किसे बहुते हैं ? १२४ वास्य और वास्यार्थ का सहस्य १११

वाक्य श्रीर वाक्यार्थ में श्रीमत्रता २१८ वाक्य का श्रथें निवा २३६

वास्त्र का धर्ष, प्रयोजन देदर, १३८ वास्त्र का खर्ष प्रतिमा २४४ वास्त्र का खर्ष भावका २४१ बाक्य का खर्ष सतर्ग ३३० विस्य का लहाण ३००, ३०८, ३२० वाक्य का वाक्याय रूप में दिवर्त ३१७ वाक्य का स्वतन्त्र ऋतिक्ष्य १५ वाक्य के प्रवयतों की शब्दश्वता ३६५ वाक्य के आठ लक्ष्य १०७ वाक्य के लक्ष्य ( ऋत्यदक्ष्य ) ३१३ वाक्य के लक्ष्य ( ऋत्यदक्ष्य ) ३१३

बाक्य के विषय में बौद्धों का मत ३१० बाक्य, क्रियायाचक शब्द ३२४ वाच्य, पदसमूह ३१६ बाक्य, पदमम्हरात जाति ३१% बाक्य, पदी का क्रमविशेष ३२२ बाक्य, बिना क्रियापद का भा ३२१ बाक्य, बुद्धिगत समन्वय ३१८ वास्य में ऋनेकों क्रियाएँ भी ३२० बाक्य में एक तिबन्त पद ३१६ बाक्य में किवागुप्ति ३२२ वाक्य में किया मूलतत्त्व ११० बाक्य में पद कलिश्त हैं ३१४ वाक्य महाबाक्य का खँग ३२२ बान्य शक्ति, प्रत्येक शब्द में ३२६ बाक्य-शेय २२१ बाक्य सज्ञा ३०२ बाक्य, साकृति प्रथमपद १२५ बारय सकोत्त सारे पद १२५ बारूय से प्रतिमा का प्रवीप ३४६ बारय से ही ग्रयंतान २५१ बाक्य से ही वाक्यार्य का शान १३५ वास्यस्पोट ३०१ ३५३ वाक्यरफोट की मिद्धि ३६४ वाक्यस्पोट के प्रश्न का मूल ३११ वाक्यरगोट ही सत्य है ३८० वाक्य ही सार्थक है ३५४ वाक्यार्थ १६, २६६

वास्वार्ये श्रखगड हैं ३१४ वास्यार्थके विषय में बौदों का मत ३१० बाक्यार्थ के विधय में विभिन्न मत ३०६ वाक्यार्थं ६ प्रकार का ३८६ वास्यार्थ, प्रतिमा ३४५ वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है ३१८ वाक्यार्थ मावना ३४२ वाक्यार्थ में पदार्थ का श्रमाव ११% बास्यार्थ विचार ३२७ बाझ्यार्थ-विवेचन ३०४ बाक्यार्थ सबस्य का स्वरूप ३३२ बास्यार्थ, सबन्ध है ३३० बाक्यार्थ, सत्तर्ग है ३३० बास्यार्थ, समुख्य ऋर्थ है ३३६ याचक का लक्ष २५३ वाचक शब्द में द्विशब्दता २२७ बामदेव्य साम ३७ वासना ३१७ वातना बुद्धि से भिन्न या ऋभिन्न ३१७ विक्ल्यात्मक शाम ७० विकास का कारण दृति १६२ विद्येष १५२ विखर ३६, ३६७ विज्ञानवाद ३११ विशानवादी ३५२ विधि ३८५ विषयोग १५.२ विभावित्राहै की अकार की रहेड विमर्श ६८ विराट पुरुष ४१ विरूप ४२ विरोधिता १५२ विवद्यापापितसबिधान ६५ विवरस २२१ विवर्त १८०

विवर्षवाद १८, १८० विशिष्टापीडवाद २१२ विशिष्टाचप्रहस्यस्ययहेत् ६४ विस्पीर ४ वृत्ति ४, ५८, २३७, ३५३ वृत्ति का स्वरूप ७ वृशियाँ, चित्त की वे वृशियाँ १२ वातज्ञान २१७ वृशियाँ, तीन ६, २३७ वृश्ति, दो प्रकार की ४४१ ब्रिंगिच ३०२ वृतियाँ पांच ७ वद्रव्यवशार १६२ वयम ३५ वेद १२, २० वदत्रयी १२ वेदान्ती २६४ वैक्ट ध्वनि ३६५ वैसरी ४, ११, ३७, ३६, ४२, ६३, ३६७ वैलरी प्रादि चार वाणियाँ १७, १६ बैरोपिक ७६, १६५ व्यक्तवाक् २६ ब्दत्ति १५४ व्यक्ति ग्रहत्य है १८७ म्यास का स्वरूप २८८ क्यतिवादी व्याहि २८१ म्यापक का व्याप में प्रतिवित्र ३७४ व्यक्ता ७, २३७, २६०, २६१ व्य पता का निरूपण २६० व्यवदेश्य ६४ व्यतिरेक ६३, १५७, २१८ स्पवहार १७४ स्याकरण २३, २४, ३०३, २१८ म्याकरण का स्वरूप २३, २४

ब्याख्यान १५७

व्यवदारिक सत्ता ३५२ व्यावृत्ति २६४ व्यतिचे ३६१ 51 शक्ति ७, २३७, २४४ श्वि का सच्य २४४ शक्ति का स्तरूप २४१ शक्ति के तीन मेर २४६ शस्त्रियह २१७ शानहान २१७ शक्तितस ६४ शक्ति, यद श्रीर परार्थ दोनों स २४४ शासमेर से प्रमेर ३१६ शहर और अमारित क प्रश्न का उत्तर ३६३ शबमी ५४ शब्द ७२, ३०८, ३६२ शुरुद् श्रयं श्रीर शान में विश्मय १२६ शब्द अर्थ और सन्ध, तीनों का प्रयक श्रस्तित १७१ शब्द ऋर्य का उत्पादक नहीं २३५ शब्द ग्रार्थे हा देवल सदेसह ६० शब्द एक ग्रीर ग्रसड ३५३ शब्द ग्रीर श्रयं दा स्तरप १६० ज्ञान्द्र और ग्रायें की ग्रामितना २०२ शब्द और श्रर्थ में वादातम्य २२८ शुन्द और श्रर्थ में शक्तिरूप धनव १६५. ग शब्द और अर्थ में साकतिक समय १६२ श॰द का बुद्धि से संग्रथ २३१ शब्द का लच्या ३५५, ३०० शब्द का स्वरूप ७० शब्द की मचामात्र से बोच नहीं २५३ शब्द के दी रूप ७१ शब्द दया है १७१

शब्द, चार प्रकार का २५१

सन्दर्भात २ सम्दर्भात ३, २३, ५१-५४, २०५, ३८६ सन्दर्भात का २५३ सन्दर्भात्मामाद ६४, ६२ सन्दर्भात्मामाय १८, ६२ सन्दर्भात १०६ सन्दर्भाव १०६

शब्दमावना १०६ शब्द में भारता और माहकता २१४ शब्द में दो तत्य ५ शब्दमिताल २०६ शब्दविशान २, ३,१६ शब्दविवान २, १,६२

शब्दशक्त २१६ शब्दशक्त २४७, २४८ शब्दशिट का कर्ता व्यक्ति २४५ शब्द से प्रयं की उपस्थिति १६६ शब्द से शब्द और खर्यं दोनों का बोध

१३४ राज्यावाहार १५८ राज्यावाहार १६ राज्याचे, चार मजार का २४४ राज्याचे, चार मजार का २४४ राज्याचे नवा कोर निल्याद १६६ राज्याचे नवाच कोर निल्याद १६६ राज्याचे स्वय कोर निल्याद १६६

शब्दार्य-सबस श्रीर मनेत्राद १६२

शन्दार्थ-सबध पर श्राक्षेत्र १८८० शान्दार्थ-सबँध पर श्राधनिक विद्वान १९४

शब्दार्य-सबस पर भागोतक १६% शब्दार्य-वसप पर विचार १८७ शादर विद्या २०१ शादर विद्या २०१ शादरहान ग्रीर इन्द्रिय जन्मसान में ग्रान्तर

शान्द्रवाध में श्रमेद श्रीर मेद ससर्व २४२

शान्दबोष में तीन तस्यों की छत्ता १६३ शास्त्रीय ६४ शुत्यवाद २११ शेषशेर्पमाव ३८% अतार्थापतिवाद २६३

ओता बचा के मार्चका श्रृतुमान करता है १७४ प पह्या

संकेतित क्रयं, चार प्रकार का १५४४ संवादवद्ध का भावार्थ ११२ स्वता, क्राइविम १२३, १२४ संबादं, चार प्रकार की १४६ संवादरख, लापवार्य १४१ सक्षा का क्रार्थ महास्वात २=७ सका, क्रावस १२३, ११४

सकेत से संबंध ज्ञान २०३

विता है त्या रिर्जु सत्त्र का स्वरूप १६७ संबंध की नित्यता १०१ सवध की प्रमञ्ज्ञ सत्ता १४४ संग्र नियासक है १६१ सवस्य सामविक नहीं २०२ संबद्ध स्वामविक है १६१

संत्रव ही शक्ति है १७१ संबोधन बाक्य का ख़र्य ३१६

सभूति ६

ममन्य की मौतिकता १० समन्वय की स्थापना है रमन्द्रमार्ग ८ समन्त्रदादी कात्यापन और पर्तंत्रति ६५२ समान वास्य ३०२ स्प्रीट और प्राइत दैइत म्बनि ३५४ मदोरा २५.२ सर्वायबायहवा २०८ चतिल २० संपर्त ३३०, ३८७ संसर्गनाद १३ संवर्गवाद में दो मत ११० संदर्गदाद में निराक्षोद्धावाद १११ संसद्ध वर्ष ११८ संसप्टार्प प्रत्यवमास ४० संस्कार १०४, २१७, ३६१, ३६२ सरदारविज्ञान २ महिता ३१२ साहोल शब्दी से शान्ददोष २५१ साहश्य ११७ सामयिक १८७ सामध्यं १५४, १५८ सार्यस्यन १६ सन्दरम् ४४ षार्थक शब्द २५१ वार्यं इ इन्द्र, ब्राट बढ़ार के २६६ सार्यक शब्द, तीन प्रकार का २६३ धांस्तृतिक विकास १२३ साहबर्ग १२०, १५२ सीमेन्टिस्स १ सुदि १२७

मुख्य प्रम

सबस ५०

मुत्रहास्य ५०

**सोमतत्त्र**४७

स्टोरक स्कूच रु६३ र्हरतलस्य २१८,२१६ रियति १२ स्पिर लहरा ६५ स्तरि ४, ८, १६, १८, २६, १४, ४८, ५२ धरे, दर, छर, छरे, १६४, २०४, २२४, देरदे, ६४६, ३५०, ३५०, १७०, ₹==-₹£७ स्रोट द्वलंड है १९१ स्रोट, ग्राठ प्रदार का ३०० स्रोट श्रीर छनि ३५७ स्तोट धीर धान के प्रस्त के विषय में चार मत ३६७ स्रोट धीर ध्वनि के विषय में विभिन्न सन 305 स्तोद और व्वति में द्वंतर ७२ रचेट और धनि में भ्रमित्रता ३७३ स्टोर और धनि शब्द है ७१ स्तेष्ट दा ग्रय १३, ३१३, ३४८ स्रोद का विद्यास १६२ स्टोट का ज्ञान कैसे ! ३६५ स्रोट दा स्वरूप ३४६ स्रोट की विदि धनुमान हे देहर सोट के बीन मेद ३१३ स्रोट नित्य और ब्रहर २३३ स्रोट नित्य दैने ! १०१ रहेड प्रतक्त है ३६४ स्क्रीट, प्रत्येह पदार्थ में २६ स्तीट, बहा है ३६६ स्प्रीट, मनुष्य में भी रह स्केट में इम नहीं ३६२ स्पोटबाद थर, ३४६, ३१०-३५७, ३८१, ₹=₹, ₹==+₹£₹ स्तोटबाद और ऋदैतबाद हो समानता 3118

स्फोटवाद के झाट स्तस्य वै७७ स्मोटवाद पर झाचेगी का समाधान वेट्ट् स्फोटवाद पर शांत आचेण वेट्ट् स्मोटवाझान वे स्मोटविवेचन २०२ स्कोटविद्यान ४, ५२, स्पेट से विकास कैसे हुआ। १६० स्पृति की अनेक्ता २० स्वम व ४, ५ स्वर १५४ स्वर विज्ञान १ स्वस्वकृष १६४

# श्रनुक्रमणिका (ख)

## ( नामों की अकारादि अनुक्रमणिका )

ऋसंग २११ 37 द्यस्ति २५, ३०, ३२ ग्रग १४६ श्रगरिस् १४≔ श्रगुत्तरनिकाय २१० श्रयवंग्रातिशास्य १३४, १३%, २६३ भववंदेद ३७, ४६, ४० अध्यक्षे १४८ श्रपोइसिद्धि १६७, २११, २१३ ग्रमिनवगुप्त २६१, ३८१ धमरविंह ३०५ श्रमरकोध १५२, ३०५ द्यमरेश २६३ श्चयोध्या १४७ श्चरस्तू २६३ श्चर्त ११७, १४७, १५२ श्चर्यशास्त्र १५०, २६३ श्रशोह १५० ग्रक्षिती १४८ ग्रध्यसःसा १६६ श्रष्टाध्यायी हह, ११७, ११४, र४४,१४८

340

स्त्रा स्त्रोगित कृष्य ४७ स्त्रादे वेश्सर्वन १७१, ३८० स्त्रादिवेश १८२१ स्त्रात्य्वचन २६१, ६८१ स्त्रात्वेह ६८१ स्त्रात्वेह १४७

र्वानिक मापा १२⊏ इन्द्र २४, १५, ३०-१३, ४०, ४⊏, १४६ १४⊏, १५५ ई इंग उपनियद १३, २६१

हैं हैरा उपनिपद हैहे, रहर उ उदम्बिपीती रप्रह उद्यंत रह्म उद्यंत रू, ४१,१४३, १४४, १४६, १७६, १७७, २२८, २४४ उपोह्म र रहिस् , २६० उपार्थ ७६, ३८२

उपस्कार माध्य १६२

कारवायन ११, २४, ३६, ७६, ७८, १०७, उर्वशी १४⊏, १४६ १०८, १२०, १३०, १४६, १६०, २०२-उन्दर २२ २०६, २१६, २४६, २८० २८३, ३००० ₹०३, ३०७, ३०८, ३१६ ३२०, ३३१, ऋकप्रातिशास्य २२, १३०, १३३, १३८, ३40. ३4१. ३E3 १६३, २६५, ३११, ३१२ कादम्बरी १४६ ऋगुरोदात २६२ कार्तवीर्थ १५२ ऋग्वेद २, १२, २५, १८-३०, ३५-३७, ४१, ४२ ५२, ५५, ५६, ६५, १२०, काल ३२ काशिदास ६८ ११० १६६, १३७, २६२ आगोदमाध्य १६, १२०, १३४, १६३ काव्यप्रकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, ऋषिपत्र वस्मेश्वर २१८ २८६, १२७, ३४१ बाम्यादर्श ६८ à काशिका ८२, १००, १४५, २१६, १५० धैतरेथ १४६ काशीलह ६४ ऐतरेथ उपनिपद ३२, ४६ देतरेय बाह्मण ६, ५०५६, ६५, ११४, काश्यप १४६ कुंजिका टीका २२८ 280, 235 श्रो कवेर १४६ क्मारिल मह १, २, ३७, ७१, ७५,०७, ग्रोग्डेन रिवार्ड स ६५, ६६, १५१, १६४, १६२, १८५ १६६, २११-२१६, २६२**-**२२०, २२१, ३८०, ३८१ स्रोटी स्ट्रवे ५२ ₹£4. ₹0¥. ₹04. ₹₹5-₹¥¥, ₹¥5, ३६७, ३७६, ३८१,३८४, ३८८, ३६<u>१</u>, ग्रीस्कर प्रस्तर २६, ५२ श्रीहियह १४७ \$3\$ इर १४६ वर्म पुराख १८३ श्रीदुम्बरायण २६२, ३५० इच्या १०, ४७, १७६, १७६ क्ठ १३८, १४६ केनोपनिपद् २०, २१ कणाद १८७, १८८, १६२ वेशन १४६ कपिल २१४ रेशव १४६, १४७ कम्बोन १२=, १४६ दैवेयी १४७ कर १५६ कैयट २४, ३७, ३८, ४४, ४४, ७१-८०, ६८, वर्ण १५२ १०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, कला टीका १७० १४६, १५३, १५७, १६० १६२, १७४-

१७८ २०७, २२०-२२४, २३०, २३४,

२४४-२४६, २५७, २६६, २७८, ६८०,

२८२, ३०१, ३२१, ३३७, ३५५-३५७

कश्यप १४८

कात्थक्य १३५

काठक सहिता ३७, ५१, १३७, १३८

कैवल्य उपनिपद् १२ चीनी मापा १२८ कोशस्या १४७ चोन १४६ कीरडमह १३, ५६, १७०, २१६, २२७, च्यवन १४८ ₹\$0 ₹36, ₹45, ₹45, ₹45, ₹00, ₹=0. द्य छान्दोग्य उपनिषद् ५५-५६, १३६, २०४ ३≕५ कोत्स १३५ कीन्तेय १४६ बगदीश १५३, १८८, २१७, २१८, २२४, कीरव १४६ २५१ २५३, २६८, २६६, ३०४, ३०४, कोपीनकि बाह्मण २०, ५४, ५६, १०२ ३२२, ३३८ जर्मन मापा १२८ संपहनसंपहताथ ७०, १८३ नवन्त मह दे४, ३६, ६२, ७७, १५८, श्च्य ११४, २६२ ३०६, ३२७ ३४४, गर्गेश १७३, १८८, २१६, २४१, २०४ ३८%, ३८८, ३८**६** २७७, २६२, २६४, २६६ वानसन १४८ गदाचर मह २४१, २४२, २६३, २७८, जामदस्य <sup>9</sup>४६ 704, 727 728 जित्वरी १४४ गान्वारी १४७ जेनदर्शन १६६ जैमिन १२६, १३८, १६२, १६१, २६२, गार्डिनर १००, ३८१ 200, 200, 228, 222, 424, गार्ग्य १३०, १३६, २६५ **\$**¥\$, ₹55 गेमेर १७२, १७३ वैभिनीय उपनिपद् बाह्यस् ५०, ५५.५७, गोंडा १४७ गोनई १४७ દ્દપ્ गोनडींय १४७ गोनप ब्राह्मण ६, १०, ५०-५६, ६५, तस्त्रविन्तामणि १७३, १८८, २०६, २४१, 280, 208, 767, 764, 764 288 तत्वर्गप्रह ६२ गोम्पेर्ल १७२, १७३ तन्त्रवार्तिक २३, १६०, १६१, २१६, ३०४, गौतम १८०, १६०, १६२, २०१, २०३, २२०, २4E, २E६, २E७, ३२४, ३३% ताडच महात्राह्मण प्र, प्र, प्र 388 तै स्तीय उपनिपद् ४४, ५७, ४६, ३८० गौतम बुद २१०, २१४ ते तरीय ब्राह्मण ५०, ५४, १०२ मीक मापा १२८ तैत्तरीय सहिता २३, ४५, १३७, ३११ ख त्रिकामहरोप १४६, १४७ चरह ऋषि १३८, १४६

त्रिवसारि १४७

त्रिशोचन २११

चाएउय ११०

चित्तुलाचार्य २१५

त्र्यभक्ष १४७ त्वधा २५

कोरी ब्राव् स्वीच एरड लेंग्वेड ३८०

द दसही ६८, २५२

दाखि १४६ दाशरथि १४६ दिखनाग १६६, २११-२१४

दीधिनिकार २२२

दर्गाचार्य १४०, २२६, २३२, २३६, २६४, ३१२, ३४०

दुर्थपण् १४≍ हुर्रनाचार्य २२८

दुर्मर्पेण १४= द्वीवन १४=

द्वासन १४८ ट्रस्वयविवेद १६=

ध धर्मकीर्ति १६१, १६२, १६६, २११-२१४ ध्रन्यालोक ३८१ धान्यालोश्लोचन २६१

नागार्लन २११

मागेश १३, २०, ३४, ३७-४४, ५४, ६१

スタラック コラニニ チャデセ ・ケットメデ ₹₹¥, १४२,-१%७, १६०, १६२,१६%, **१६६, १७००१**⊏६, २००, २०१, २०५-Per, २१७, २१६-२५०, २४४, २४७. ₹₹\*, ₹६१, २६१, २७१, २७४-२७६, रम्भ, ३०१,३०३,३०४,३२१,३४%, रेप्र॰, रेप्रप्-रेप्र७, रे७७, रू८०

नारद ५८ निधरदु १५१

રૂહ, ૪૨, ૪૬, ૬૨, ૬૯, ૧٠૨, ૧૧૬, ₹>0, ₹₹¥-₹४0, ₹४७, ₹४८, ₹¥₹, १=१, १६०,२२६, २३२, २३३, २६३ २६५. २ः, ३१२. ३५०,३=२,३=

न्यायवन्दर्भा ३५१ म्यावकुसुभाञ्जलि १६४

न्यायदर्शन १८६, १८८, १६२, १६६,

२०१, रह६ न्यायगरिहादि १६६ म्यायमाध्य १८८, १६६

न्यायभूपण २११

न्यायमञ्जरी १४, ६६, ४१, ६२, ७३, १२०, १०५ २०४, २११-११४, २६२०

₹E७. ३०४.३२७-१४४, १८१, १८५ 13年1

म्यायवार्तिक १६६, २६०

न्यायवार्तिदनात्तर्य टीमा १६६, १६७ न्वायविद् १६१, १६६

न्यायवृति २२६ न्यायकृत्र श्रेटर, २०१, २४६

q वचाल १४६

पतव प्राजापास्य ४७ पतत्रति ४, ४, १०११, १८२४, ३४.

¥6,62,80 == 63-267.26= 1E. १६५ २.६. २४४-२५८, २६२ २६०, ₹EE ₹0₹, ₹05 ₹₹₹, ₹₹₹·₹₹¥, \$\$0,\$\$0,\$¥4, \$40 \$£4, \$0\$

tal. 100, 365. 360 पटमाजरी इप्र•

प्रसार्थनार् १८३ पग्डागम १५२ पारसर १४=

णिमापात्रृति ६२, १२१

निस्त रेप्, २० २४, २४, २०३०, ३१- परिमापे दु शेखर १०१, १४७, २६६

वंशिनि ४-१२, देह, ४०, ६०, ८०, ६१, Eरे, १००, १०४, ११७ १४४, १४८, फालाुन १४७ १४१, १६०, १६८,२१६, २१६, २२६, २४८-२५१, २४७, २६२-२६८, २७४-रमर, २६६-३१२, ३२०,३२१,१५०-

₹4¥, ₹€¥, ₹७=, ₹७€, ₹€€ पोसिनीय शिक्ता ७५

पाएडव १४६

पविञ्जत माध्य 🛋, १७०, २३०

शर्थ १४६ पार्यसारिय मिश्र २१२, ३४२,३८३

पार्वती ६= पाल प्रर पुरइ१४६

पुरवराज ३४-३६, ६१ ६४, ८३ ६२,

रे॰रे, १०५, १०६-११४, १४२, जझपस्पति ३० १५४-१५८, १८६, १८६, इससूत्र ५२, १८३, इसस् रेश्र-१४१, २६६-२७०, १७४-१७१, अंडले १७०

२६३, ३०२०३१८,३२१-३४५,३५१, ₹¼5, ₹६६, ₹६£•₹७७, ३5°¥

प्रान्तर १४६, १४८

प्रराण् १४८

पुरवृत १४६ पूपन् २५

पेरावर १४७ प्रधापति ३३, ४६

मदीप४१,१४३-१५२,१७७,१७०,१३०,२४६ मरतमित्र ३५८, ३८० प्रपंतनार ६४

प्रमाकर ७६, २६२, २६५, १२८, ३३७ ममाचन्द्र सुरि १८५०१६० प्रमाणवार्तिक १६१, २११

प्रमायसमुब्बय २११ प्रश्न उपनिषद् ४६

माविशास्य प्रदीपशिचा १३४, १५६, २६३,

२६५

प्रिन्हिपल्च ग्राब् लेंग्वेब १५८, २४५, ३८०

क्तिसमी श्रान् शामर ३८०

탁 बंग १४६

बर्देंड रतल १६४, १६४ बलराम १५२ विल १७६

बार्ट जे बीक ५२ बालवाय १४४

बृहस्पति ४५, १४८ ब्रदारसक उपनिषद् २२, ५१, ५७,५६

वृस्द्देवता २२, १३७, १३६

बौददर्शन १८, ११०, २१०, १११ ब्रह्मगीता ३६

नोनिस्ताव् मातिनोस्की २०१

¥

मग २५

ममनद्गीता १०, २७, ४७, ५८, १७६,१८० मर्शेविदीवित ७, १३, ५६, ६०, १३०, १३२, १४०, २६७ २७६, १११, १४०.

ಕ್ಷಿಸದ, ಕಿರಬ-ಕ್ಷದಂ, ಕ್ಷಿಪ್ತ

मरत १४=

महाँहिर ४, ६, ११, १७, १७४४०, ६१, प्रह, ६१-१००, १०२ १४६, १५१० \$E =, \$E4-788, 288, 284-400,

३०२-३४०, १४२ ३६६, ३७० ३६७

मागवतपुराख ७० मारद्वाच १४६

मास्करस्य ६४

र्माम १४म

```
( ≀⊏ )
```

यम ३० यर्वालः तर्वालः १४७

यवन १४६

यादव १४६

ŧ

मरहनमिश्र १, २, १३, २७४, २६२,२६६, ३५८,३८०,३८१,३८८,३८६

मगध १४६ मज्जिमनिकाय २११

मपुरा १४६

मनु ३३, १३८

१३८, २६३, २६४

यबुर्वेद ११, १२, २२, ३१, ३३, ३७, ४१,

वास्क १८०३०, ३५०१७, ४२, ४४, ५२,

४२, ४८, ५५, १३७

EE-₹02, ११७-१२१, १२=, १३0, मन्रमृति ३३ मन्त्रशाह्यण १६ ₹₹¥-₹¥₹, ₹¥¤,₹₩₹,₹₩₹, ₹¤₹, ₹€ 0, २१४, २२६, २६३ २६४, २०=, मम्मट द्र, २५३, २५४, २६०, २६१, १८६ ३२७, ३२८, ३८१ **३१२, ३५०, ३८२** महादेव ३५, ३६ वृधिष्ठिर ११७ योगदर्शन ४, १२, १२, १३, २६, ४७, महानिदानसुत्त २१० 88, 4E, 40, 207, 3C0, 3C1 महामारत १, ३६, ५०, १४८, ३४५ योगवाचस्यस्य १६८, २०० महाभाष्य १६-२०, २४, ३५, ३६, ४६, 47, 48, E\$, EY, 274, 274, योगस्य ७०, १७२, १२१ १५२, २१०, २४६, २४८, २६२, योगाचारभूमि २११ २६१, २५१,२००,३०५, ३१३,३२१, श्यवश १०५ **₹₹4, ₹**¥¥, **₹**½% रत्नकीर्ति १६७, २११, २११ महिममह २६१, ३⊏१ मारहक्य उपनिषद् २६१ रस्नकोशकार २७५ मातरिश्वा ३० खण १४६ माद्री १४७ शपत १४६ माद्रेय १४६ राम १४८, १५२ मित्र २५, ३० श्रामायण, वाल्मीकीय १०६, १४८, ३०५ मिल, जान स्टूबर्ट १४८ शबग १४६, १४८ मीनिष्ट ग्राव मीनिष्ट ६५, ६६, ६५३, रिचार्ड ६५,६६,१५६,१६४,३८०,१८८ १७३, १६४, १६४, २०१, ३८० हद्र २५, २६, १४८ मीमांशदर्शन १२६, १३८, १८४, १६०, रुशी भाषा १२८ **२१६, २६१, ३३३,३४१, ३८४,३८८** ल मीमीरास्त्र १८६, ३०७, ३०८ लपुमञ्पा४०, ४१,५४, ६२, ६४, ८६, मैत्रायणी संहिता ३७, १३७ ₹01, १२६, १४६,१६३-१०६, १८१-मैपिली १४७ १८४, १६८-२०१, २१७-२६१, २७१ T २७४, ३२१, ३४०, ३४४, ३४८, ३८० यञ्चःमातिशाख्य ७३, १३०, १३३, १३४, लॉक १२७

लॉबिक १७५

```
( 35 )
```

लैंग्वेज १७३ तैटिन मापा १२८ ध वरण १४६ वदण २५, ३० वर्णरत्नदीपिका शिक्षा २६३ वसिष्ठ ५६ वसिष्ठा ५६ वस २५ वाक् ग्राम्स्यी २५ वाक्यपदीय ४, १६, १८, २२, २७, ३३ १६, ५३, ६१, ७३, ८०, १६६,२०६ २४%, २५१-२५८,२६६, २६१,२७७, ₹= ₹, ₹00, ₹४€,₹४=, ₹७€, ३=₹. e3f , \$ 3f वाचरपति ६६, १८३, १६६, १६७, ५११ रबह, रहब

वाजप्यायन ६, २६६, २८०, २८१, २८५, बारस्यायन १४६, १८८,१८६,१६२, १६६,

२२०, २५६, २०३ वामन १७६ वामन जवादित्य २१६, ३५० वाराण्यची १४४

वार्वाच् २६२ बाष्यांयणि २८८ वासवदत्ता १४६ वासुदेव १४६

विद्यानन्द १६६ विम्ध्यवासी ७६ विश्रवण १४६ विभवस् १४६

विदूर १४४

विश्वकर्माऋपि ४८ विशानाय १०१, १४३, १४४, १५५, २१६, २२६, २३७, २६०,२६१, ३०४,३८१ विश्वामित्र १४८

विश्वेदेव २५ विष्यु ३२, ४७, ११७, १४७ बन १५५

बुवहा १४७, १४८ वेंक्ट माधव १, २, १२०, १२१, १३४, १६६, २६३, २६६ वेद ३३, ४३, २६३, २६१, ३१२ वेदान्तदर्शन ४, १८, १८, ४४, ३५२

वेदान्तसार ६२ वेदान्तसूत्र ३८१ वैद्यनाथ १२६ वैनतेय १४६ वैवाहरख भ्रख ४९, १७०, २१६, २२७,

रहण, रहह, रखर, १५८, १८०,१८५ वैशेषिकदर्शन ४, ८६, ६०, ११०, १८५, \$05, 335, 535, 205 वैशेषिक सूत्र १६२ व्यक्तिविवेश २६१, ३८१ ब्याहि ६, ३३, १६०, १६१, २२७, २२=,

२४७, २६६, २=० २६१, २६८, રૂપર, રૂપર, રૂગ્ડ व्यास १, ५०, १७२, ३२१, ३२२ व्यासमध्य १७२,३२१, ३१२ ब्युत्पत्तिबाद २४१, २४२, २५३, २७४,२७५ श

345 818 शकरमिश १६२ शक्राचार्य १३, ३५२, ३५८, ६८०, ६८१ शक्तिवाद २४२, २६२ २६७ शक १४६ शतपथनाहारा २६, ४५-५०, ५४-५७, ६५,

शत्रुष्ठ १४≂ शन्तन् १४८

205, 500

श्चर स्वामी १२६, १३८, १६२, १८६, **१६०, ३०७, ३**८१-३८८, ₹६३

श्रदहीलम १७०, ३१३, ३५२, ३५८, ₹७=, ₹=0

श्चरशक्ति प्रकाशिका १५३, १००, २१७, २२४, २**४१,** २६८, २६६, २०४, २०५

377, 335

शहातुर १४७ शाहरायन १३०, १३६, २२३, २६४, २६४

शावपृथि १३५

श्चीवरमाध्य १५२ शान्वरद्वित ६२

शारदातिलक ६४ शासाद्वरीय १४७

शिव हर, इ.स. ११७, १४७,१४८

शिवहाँच्य ६३

शुन पुच्छ १४३ হান হাব १४৩

शुनोलागुन १४७

शीनक २२, १३६ श्रीहर ५६२, २६६

भाइच्या मह धर, १६८, १८० र्थापर ३८६

भीर्षं ७०, १८३

इतीक्वार्निक २, ७५, ७०, १६२, १८५-

१६६, २११ २१३, २६२, २६४,३४१

174,246, 466, 252, 262, 262 १नवार्गवर उपनिषद् ४७

पट्विश बाह्यस ५०, ५६

æ

मईस २५, १६४ सम्ह ६, १६०, २००१, २०००, ३५१,३७१ धनत्त्रभार ५=

सरस्वती ५४

सर्वेदर्शनसम्बद्ध २६३

साइन्स ग्राव लैंग्वेज २५ मास्वदर्शन ४ ७ १०, १२, १८, २७, २८,

३१, ५=, ७६, १८५, १६६, २४१

सामवेद १२, ३७, ४२, ४४, ५६ मापस १६, ५४, २६३

साहित्यदर्पेश १४, १०१, १४३, १४४, २१E, २२६, २२७, २६०, २६३, ३०४,

१०५, १८१

विद्वातकीत्वी १६०, १४७ सीरदेव ६२, ६३, १२२

सपर्च ३०

मुपनोत्तरा १४६ स्तमहिता ६४

सर्वनारायण शक्त २३५, ३५४

बीग्रॉय १४६

स्रोटचदिका ४६, ३४८, ३८०

स्पोटवाद ३५०, ३५८ रफ्रोजींबिद् २, २१८, ३८०, ३८१, ३८८

श्योद्रतिदि न्यायविचार १८० स्कोटायन ४, १४७, ३४६-३५१

हरदत्त ३५०

इरि ४७

इतिहास महाचार्य १६४

इरिक्यम १२७, १६०, १६१, १६६, १६५ २२७-२३३, ३७१

दृरिहरनाथ २६२ हमेन पाउल १२४, १४८,१६४,२४४,३८०

इस्तेर्स १७२, १०३

हेलाराव २३, ३६ ४१, ५१ ५४, ६१, ८०, Et, Et, 200, 202, 227-244,

११२, १३४, १४२ १४६, १६३,१६४**-**\$44, \$54, 702 700,785, 984,

२४६, २६१, २७२ २६०

## ऋनुकमिशका (ग)

## (उद्धरणों की अकारादि-अनुक्रमणिका)

73 ग्र झ १३४, ३६८ ग्रहर्मका० १३१, २७४ श्रकत्स्त । ११२ यचर ब्रह्मस्य । ३० **मचरे**ण मिमते० ४३ ग्रहस्याः १३४ श्रतिनिकोचा÷ २२५ ग्रस्नि एतान्॰ ३० ग्रानिमीले॰ २२४ भ्रानेदंक् ७८, १६१ ग्रतस्वती • ६२ श्चरयद्भुता॰ २१५ द्यत्यन्ताः ७० মূদৰ নুত্ত १०५ श्चन तुप० १३१ म्रय गौरित्यत्र ० ७१, २३०, ३६२ श्चयवा प्रतीतः ७२ श्रयात्मनी महतः ३१ श्चयायमान्तरी० ७४ श्रथेष महानातमा । २७ श्रदृष्ट्यक्तिः १६६ श्रदेहगुणः• १२४ ग्रवत्वे तु० २०३ ग्रिषिकरण० २८३ ग्रिचिपरी ० २७६ श्रिधिशिवरे २६३ श्रनभ्तत्वाद् १११

श्चनधेका० ३३३

अनादिनिधन० ६२, ३६७

म्नानित्येष्वपि<sub>व</sub> ८०, २०७ भनेक शक्ति» ११४ श्रनेकशक्ति॰ १६८ ग्रनेजदेकं० ५७ ग्रन्तरेष ० २२५ ग्रन्थतमः० १४ ग्रन्नेत० २४७ श्रन्यत्राप्य • १०४ ग्रन्यपा च० १४२ ग्रन्यथैवा॰ १६० ब्रन्यदि० १०१, २१६ ग्रन्वयव्यति १५७ ग्रन्यस्मिन्० २२८ श्रन्यार्थमपि० ८१ श्रम्यो लोकः० ८१ श्रपद न० २७० ग्रपश्य सोपाम् ०३० श्चपोद्धार० २१८ श्रप्रयुक्ते० १५.१ ग्रप्रयोगः० १५१ श्रमिधान० १६२ श्रमिधानाभि॰ १७१ श्रमेदपूर्वका॰ ३०३ ग्रम्यासात्० ११२, २२७ ग्रम्युपगम० १८६ श्चर्यं भिक्सवे० २११ अयमध्यासः २३० श्चयमस्य० ७७ श्चरशिक्ष्यं॰ २३१ ग्रपंकियामु॰ ६६

द्यर्थगत्यर्थः १३६, २१६ ग्रस्ति चैद्द॰ २८१ श्चर्यपरिज्ञान० २० श्चर्यमारी० ३१८ त्रर्थवदधातु० १, ६, ३७८, ३८५, ३६८ श्चर्यविचारे० १३५ श्चर्यस्यान्य० २२७ श्चर्यात्० १५३ द्यर्थान्तराभि १२३ ध्यर्थावसायः ३८८ द्मर्थे वर्णमाला० १६५ श्रयें शब्द० १५१ ध्रयैकत्वा ० ३०८ ध्यर्थीपसर्जं २३७ श्चर्योऽप्टादशघा० ६३ श्चर्यों हि प्रधान । २३६ श्रर्थेदिवाचः० २० श्चवहरूरोटायनस्य ४, ३५० श्रवचनात्**० १५**८ श्चययव० १०१ श्रयस्यादेश ० १२८ श्विक्रें १४४ श्रविदीय विद्योपाय • ३४ श्रविनाशो॰ रद्ध श्रविभक्तो २२८, ३५४ श्रविमागात्० ४०,३६ , श्रम्पतिरेकाद्० २⊏२ श्चर्यर्थः २७= श्राचे: सर्व ० ८७ श्रग्रान्दो॰ ३३५ श्रमतर्वाः ३७० श्रम्रति० १७७

श्रमत ० १८२

श्चसत्यो वापि॰ ⊏५

श्रसमाख्येय० ११५

श्चस्तिमहर्ण् ० १७७

श्चमत्योपाधि = = १, १६७, २०७

श्चस्त्यत्र० १२६ श्रस्त्यन्यद् ० ७५ श्चस्यर्थः सर्व० ८३ श्रस्मात्० २४१ ग्रस्मित् सवि० २१० श्रस्याय० १६६ ग्रह राष्ट्री॰ २६ श्रष्ट रुद्राय० २६ ग्रह बद्रेमिः० २५ ग्रह सुवे० २७ ऋह सोममा० २५ श्रद्दमेव वातः २७ श्रहमेद स्वयम्० २६ ম্বহুধৰ কূম্ব্য ০ १२१ चहिंसासत्या**०** १० স্থা श्राकांचा० १२७ श्राकारकन्तः । दद, १८५ ग्रा**काराग्यः०** २८ श्रावृतिग्रहणात्० २८३ ग्राङ्तिरनित्या = ८५ म्राङ्कतिः शब्दार्थ ० २८३ श्राङ्ख्प॰ २६० ग्राख्यातः ३०७, ३२५ श्राख्यातं १००, ३०१ श्राख्यातस्य० २६६ श्चाख्यातीपयोगे ७४ श्राचारे नियमः 🕫 🕫 श्राचार्याचारात्० ६३, १२४ ब्राट्यसुमग• २**४**६ ग्राएडमाव ३६३

श्चात्ममेद० ३६०

श्रात्मरूपं ० २३४

श्रात्मलामस्य । १८१

श्रात्मा शतस्यो॰ २२

श्रीतमान० १८१ त्रातमा बुद्ध्या० ७५ श्रातमा वस्तु० ६, ३३, २८६ धारमा वा ऋरे० २२ श्राप्तोपदेश • २२० ब्राप्तोपदेशः० १८७ ब्राम्नाय २४० ब्राहोद् ० २४६ श्राभयोऽवधि० २६३ ब्राह सैव० ३०३ Ę इको यगचि ३७५ इतरेतरा० २२⊏ इतिकर्ते व्यता » ६७ इतिहास• ५० इत्याहुस्ते पर० ६३ इदं तदिति० २८६ इद पद० २४१ इद मे ब्रहा च॰ ३१ इदमन्धन्तम० ६= इदमुत्तममति० ८ इदानीमभावे० १६७

इन्द्रं मित्रं ०३० इन्द्रे च निरयम्० ४, ३५० इन्द्रियस्यैवः ३६६ इन्द्रियाणां १६८, १७० इय या परमे॰ ४९ इयर्ति साच० ४६ इह चेदवेदीत्० २१ इह त कय॰ १७६ इह द्री शब्दात्मानीय १३ ईश्वरसकेतः० २४१ उच्चारित॰ २२५ उघार्यमागः: २२४

उगादयो० १४० उत त्व सहये॰ ४२ उत स्वः पश्यञ्च० २०, २१० उत्पची वा॰ ३८३ उद्धरेदात्मना० ४७ उपकारः स॰ १६७ उपकृत बहु॰ १४, १५६, २५७ उपदेशे० १७५ उपमानाद् वा॰ १०७ उपसर्गास्त्र २७७ उपसर्गेख॰ १३० उपसर्गेतः १३७ उपायाः शिच्च १४

भ्र भुलुक्० १८ श्रृच बार॰ १३ ऋचो ब्रहरे॰ २० ऋतस्य सन्तु० ३१ ऋषेह ध्टार्थस्य० ४३

उपसमस्य० १२१

एकतिड ३०१ एकं द्विक ॰ २६७ एकपदमेव॰ २६४ एकशतं० १६५ एक: शब्द:० ४६ एकश्च शब्दो॰ ६= एकस्मिन्नपि० दर, ११० एकस्य तस्वा॰ ६२ एकस्य दष्टरो॰ ४३

एकोऽनवयवः० ३५३

एकस्य सर्व० १२, ६६ एकस्यापि॰ ११३ एकस्यार्थं । १६१ एकस्यैवातमनो० ६, ६७,२०१,२२८, ३१८ एकार्यः॰ ३०८

( **₹**¥ )

एकोऽन० २४१ एतद वा॰ २० एतद्वै विश्व ० ४६ एतमस्नि० ३३ प्रताबस्यात्रः १५५ एरेन जाति॰ २६६

एरेन शान्द • १८७ एतीः शब्देः । १७६ एव तर्हि स्पोट० ७३

**२**धमर्थस्य ० १२६ एयोऽपि न्याय्य ० १२३ श्रो

ग्रोमित्पेदास्रं॰ २२६ द्यामित्येवद् • ५६

द्योमित्येपा॰ २० श्रोपधि० १३०

भी धौशविदस्तु । १६२

転 क्तमानि साति » ३ b

रूप शयते० १६२ क्षं प्रनायः १२२

करोडीति॰ ३३७ क्मीरिक २६= दमें प्रोत्त० २७६

क्मंबत्• १३१ कर्माययपि० ३३३

क्रिमेंनीपी॰ १०६ कानेम्यो १० ळ

कार्यकारण्य १६= कार्यानुमेयः ० ३३२ कि इत प्रनः १३६ क्विन् सामान्य १०६

कि पुनः ० २४७, २००, ३५१ रूओऽक्षमंक २७५ र्तस्त्र १४५

इचद्वित ६, ७ कृदमिहिती० २६४ देविद्युक्षंसी० १२० नेचिद् याव॰ ११६

केवल बुद्धेयवा॰ ३६ क्रीशलं त्वस्यः १०६ हम एव० ३२४ हमो हि धर्मः १२१ क्यिमेदाद्० १४३

क्यिवाचक १६५ कियाविशेषहर १३०, २६५ श्याष्यवेतः २३९ क्वचिद् गुरा १ १५५

यविर्गवी २७६ মুহতা য়িখত ২০১ गोलानु । १५६

गोनदीयस्त्वाह १४७ गोष्ठादयः १०७ गौरिति शब्दो॰ १७२ गौरित्पत्र । १७४ गौरिन्मिमाय० ४३ **ब्रह्म** ब्राह्मयोः० ३७४

द्राह्यत्वं । २३४ ₹ चतुर्मिः प्रकाराः ११७, २५८ चतुष्टयी शब्दानां ३६, ७६, २४४

चन्द्रमा गुरुवर्षः• १०६ चावारि वाङ्० ३६ चलारि शंगा॰ ३४, ३६, २६३

चिद्धि सनामिण ४८ चदनालत्तर्ला॰ २ ত্ৰ वातिप्रत्यादके० ८३

व्यति विशेषण• ६ चावि विशेषे॰ १६० जांत रुप्टेन० रप्टर जातेस्तित० रप्टर जातेस्तार० रप्टर जातेस्तार० रप्टर जारास्ताराम० १८० जारते च० २१२ हानं परोक्तं० १६६, १८०, १८४ हानस्य ११० हानस्य ११० स्पेत्रक्ति० ११४ स्पेत्रक्तिय० ११४

ਕ सम्बद्धदर्यं∗ २२ रतः प्रत्यक्० २२ धन कल्पना० १६१ तत्र योऽन्वेति । ७७ तत्र योऽपं० २६० রম বাজম্বাবন**০ ३**३ तत्र व्यावक ४० द्यस्याववोद्यः० ७१ वत्राग्रहीतः २१७ दया पदानां ० ६३ वया शब्दोऽपि॰ १०६ त्रयेद्ममूतं 🛭 ६३ ददि निर्त्यं ७६, २०५ वदर्शि १६८, २५७ वदर्षम् १६८, २५७ वदशिष्यं ॰ २४६ वदस्याः १७६ वदेकदेश १२२ वदेववि॰ २६१ वदेवास्ति:• ३२ वन्नास्ति । २६० धन्तस्तत् । ७२, ३५७ वलबद् ११५ तस्मात् प्रत्यञ्च० ११५

तस्यात् सर्व० १७६ वसमाद्० १६४, २८७ तस्माददृष्ट० ६०, ११०, १२५ वस्माद् यः • ६५ तस्माद् वृद्धः १६२ तस्मानामादः १७६ बस्य मारो च॰ ७५, २३१ तस्य मार्वः २४७ तस्य मनसः० ५६ वस्य बाचका॰ ११, २२, २२६ तस्यां दृष्यः ४१ हत्याः स<u>न</u>्द्रा० ४३ तररेशम् १६८, २५७ र्ता वार्तिः १०६ ताडात्म्यं च० २२६ तो सर्वरूगाः० २६ विङ्वविद्य १०१, १२० विह्ये वाच॰ ४२ ते च भोत्र । इदर वेशं तुः ३२६ त्रयी च० १४६ त्रिगुक्तः वीद्गनः ७६ त्रियाद् ब्रह्म । ४६ श्रीचि बनोतीयि प्रे. १६ श्रीणि परानि॰ ४१ प्रैकाल्यं ० १७६ হ

ŧ

दर्शनातिम्हो० २०१ दुष्टः ग्रन्दः ४४, १३१ दूरस्यस्याि० १४६ दरस्यन्ते० ३२१ दुष्टं च० ३२१ दृष्ट्व स्पे० २२ देशय एरय० ४२ देशी वावम्० २६ देशािदिम्परच० ३०१ वैधन व्यवकार्ध द्रव्यगुरा • ३४१ द्रव्यं च दिन्वेषम् ० ६, २००० इच्य हि नित्यम् 🖼 द्रव्याभिषानं व्यादिः ३३, २८२ द्वादियौ पुरुरौ० ५८ द्वावपादीन ० २२७, ३५६ द्वित्वे सी॰ १०७ द्विया कैश्वित् २६२ द्विविधमः १२६ द्विष्ठ.० ९४४ द्वे ग्रसरे ब्रह्म∙े५८ វ घाता यथा • ₹३⊏ षातोरयाँन्तरे॰ २७४ घालगं: १७४ घ्वनि: स्पोटरम् ० ७३, ३५७ न केवला प्रकृतिः । ८, २७० नवनेथ॰ १२१ म १४० १११ म च बौद्धे० १८३ म च शिक्ष १७१ म च समात्र ३०१

म चान्त्यवर्गः २ ल चाध्यन्य • रहेश म तावा । ३६० म सदस्ति १६०

मस न वर्ष = १६% मम संस्कृति ३८२ मान्यः पन्याः ४४ म लझ्योन > ३०२ म शब्दो॰ १८६ नं सता पर १८१

न सीर्डस्त १ ६७.१। न हि किचित् ३४ न हि पदार्थः ० २०६,२१५ न हि प्रत्यद्य २२ न हि शब्द० २३६ न हि सक्ल॰ ८४ न ह्याङ्क्ति॰ २८३ न श्रेषु प्रत्यस्॰ १२ नादस्यः १३३ नारैराहित्र ३७० नामाख॰ २४१ नानेशाव श्रेट्य नामावी॰ १७६ नाभिधान० १६७

नामरूपे॰ १३६ नामास्थाते • २६३ नाशीसादस्या० ६१ नारती॰ १८०

गाति वरिचत्० ८६, १६० नास्ति जनि २५३ मास्माभि० २१३ निख एव॰ १४५ निर्ख न॰ ३४१ नित्यो शस्टार्यं० २०४ नित्यत्वं ० २०० नित्या आवृत्तिःव २४५

नित्वः शब्दार्थं । १६१,२०० नित्याश्रव ५१,३४५ नित्येऽनित्ये० २०२ नित्येषु च शब्देषु० ११ निखी हार्यं० ७६,८०

नियस साधने० इर्ध निवृशे॰ १८६ निः सन्दिग्ध० ६१

नेति यदि० १०१ नैक्खं० रद्ध đ

पत्तगी बार्च• ४७

परं कैश्चित्० ३६६ पदपदार्थयोः० १७१ पदपदार्थां० १८४ पद्भक्ति। ० ३११ पदमात्र० ३२५ पदमादां० ३०७ नदवाच्यो० १३० परसंघातः ३०८ परसमूहेर० ३०३ पदास्ययन० १३४ पदानां संहिता॰ ३१५ पदानि बाक्ये॰ १४४ पदार्थं एव० १४, ३२८ पदार्थस्य ॰ २८६ पदार्थानां॰ =१, २=४ परमेष्ठयमि ११ पदः संनिक्षं:० ३१२ परार्थामियानं॰ ७, १२६ परीत्य भूतानि । ३१ परयन्ती द्व सा० ४० पाणिनिस्या॰ १४७ पात्रेसमिता० ११६ पारार्घं० २६४ प्योगादा० २५५,२५७ पुरुषक्ष ११३ पुरुषस्य वाग्० ५६ पूरवादाह० १६० पूर्वपूर्व • ३५६ प्रच्छामि बाचः० ४३ মকাযেক≎ ६⊏ प्रकृति॰ ⊏॰, ६८ प्रजारिवर्गः ५१ प्रशाविवेशं = ६१ प्रतिनियतः 🖛 १०६ मितपत्ति १६४ प्रतिविम्बं० १७, २३३

प्रविभाउतिशिगो॰ २७
प्रविमाऽऽत्याय॰ ६७
प्रत्याय॰ १७५, १६६
प्रत्याये १८६, १६६
प्रत्यायोग ॰ १०६ प्रत्यवेद० १६६
प्रधानप्रत्यायं ० तर, ११६, ११६
प्रधानप्रत्यायं ० तर, ११६, ११६
प्रवेगत्याभि ६२, ११४, १४२
प्रयोग्येणाभि १६६
प्रधानप्रत्या १६६
प्रधानप्रत्या १६६
प्रधानप्रत्या १६६
प्रामीर्च्या ० १६६
प्रामीर्च्या ० १६६
प्रामीर्व्या १६४, १८८
प्रामाक्या एवं ५१, १८८
प्रामाक्या एवं १६५

फ फतं च० ३३३ -फनव्यापार० २७१,२७३ फलस्पैन० ३३९ फतानुकुलो० २७२

व वरबोऽयां । २२६ बहुषालान्यस्त । २३ बहुषालान्यस्त । २३ बहुषालान्यस्त । २३ बहुषालान्यस्त । २३ बहुष्यका । २३६ बाह्यस्त्राच्यक्त । २३६ बाह्यस्त्राच्यक्त । २३६ बहुष्यक्त । २३ बह

म महमते॰ २६२ मर्वात वै॰ १५८ मागैरनर्थं॰ ३१४ मावनैव॰ ३४३ भावप्रधानः २७३ मावार्थाः इमै॰ ३०० भिन्न इति० २८५ भूपस एव० १४३ भवादयो॰ २४३,२७२ मेदानुकारी० ३७१ भेदे सवि० १२६ मेदोदपाह० ५३ भोतनाद्यभि । १८% ਜ मनसा० २२३ मन्त्रस्तुः १३४ मन्त्रायुर्वेद १ २०१ मया सो अनमत्ति । २६ मय्येव सदलं ०३२ मिषः सादाद्यः ३०४ मीमांसदाः २७४ मुख्येनैव० १४३ म्गतप्याः १८३ पृगो न मीमो । १०६ य ৰুম্ব নামত १५৯≡ यञ्चानुपातः १०५ यङ्गामधै । २ पपा च चौरना ? २ यपा च शलः १२५ वयानुवादः ३६६ वया परे॰ ३१४ यया प्रसि॰ २३६ यमा प्रयोक्तः २३६ यया साव= ३३२ ययेन्द्रियं ० ११० यत् हिं च॰ इ८ यदत्राविक्यं • १३, १२•

यदप्रयतः १३८

यदस्ये वाची । ५५

यदेव कि चा॰ २३ यद गृहीत० १६ र्याद सहि० २१७ यदि हि नास्तन॰ ६२, १'४ वद्यपि इन्द्रिया० १६६ यदोब्द्र शब्दा० ८०,६८ यद् रूपं० २१२ यद रूपेशः ३५२ यद् वाग वदन्ति २६ यद वाचा॰ २१ यद विद्योतते॰ ५६ यद वै वाङ्० ५६ यन्मनषा० २१ यसर्थमधि० ३१४ यमानिनेस्ट॰ १५२ यः संयोगः ३७६ यस्मात्यस्ययः ६ यस्मिंस्त् ७७ यस्य येनार्यं १४६ यस्यामते । २१ यां मेघां देव। ३१ यां सुद्गां॰ ५४ यावत् विद् ॰ २७२ यावट ब्रह्म० ६५ याबन्दी॰ ३८४ या वाक सोऽस्निः ५६ याः सस्या० १३७ बुक्त पुनः० ६६.१०३,२१५ मुवाधिदयः १८६ वे श्रधमुख्य । २७६ वेबोञ्चारितेन» ७२ ये शस्दा० २७० योगः दर्ममु० १० योगधमासे॰ २१६ योगश्चित्रवृत्तिः १२ यो य ठच्चा० २३७

```
( RE )
   यो वाचा विवाची० ४८
                                            वाक च वै० ५६
   यो वार्योः दद
                                            वाक् तु सरस्वती ५५
   योऽसौ येनोप० ६२
                                            वाक पुनः० ४३
   यो हि गामश्व० १६८
                                            वाक्य तदपि० ३२१
       ₹
                                            नास्यमाव० २२४
   रत्यादाद्० २२६
                                            वास्य स्याद् ० ३०४
   रामेति॰ २२६
                                            वाक्यरफोटो॰ ३८०
   बराद्वरसा० १२०
                                            वाक्यात्० १५६
  रुदलाच्च. १०१
                                            वागर्थाविव० ६८
  रूदियोगा० २५०
                                            वागिति मनः ५७
  रूढि शब्देयु । १०१
                                          वागु सर्वे० ५७
      ल
                                           वागेवर्चश्र० ५६
  लः कर्मणि । २७४
                                            वासेव विश्वा॰ ५२,६३
  लक्षणाद् ० ६०, १११
                                           वागेव सुपर्णी० ५५
  लष्वर्थे० १४१
                                           वागेवाग्निः ५६
  लिंगवचन॰ २⊏३
                                           वागेवार्यं ५४,६६
  लोकतः» ८१
                                           वाम्येन्द्री० ५६
  लोकत एवार्यं० २१६
                                           वाग्वहा० ५१,६५
 लोनेऽर्थाग्र॰ २३६
                                           वाग्योनिः ५१
 लौकिकस्त्व• ६४
                                          वाग्रूपता० ३४,६=
 जौकिकानां० ७१
                                          याग् वा इन्द्रः ५६
 लौकिकी तावद्० ६२
                                          वाग् वै पगच्य० २४
                                          वाग वै ब्रह्म ५०,६५
 वसुरमिप्राया॰ ६१
                                          वाग् वै ब्रह्म च० ५१,६५
 वक्त्रान्यथैव० ८६,११०
                                          वारवै मतिः० प्रभू
 वर्षांशनंबाग् ० २४
                                          वाग्वै मनहो० ५७
 वर्णस्य प्रदेशे० १७
                                          वाग्वै तिगह् ५५
 वर्णाविर्त्तः • ३८३
                                          वार्ने विश्वकर्मिषः ४६
वर्णानां च० ३२४
                                         वाग्वै शवली० ५४
वर्षादिवद्० १६४
                                         वाग्वै समुद्रो॰ पूप्
यम्तुतस्तु॰ ३८०
                                         वाग्वै सम्राट्० ५८
यस्तुवस्त्वा॰ ३२१
                                         वाग्वै सरस्वती ५५
वस्तुतो॰ १८२
                                         वारवै सुब्रह्मएया ५१
वस्तुबुद्धि • २९४
                                         वाड्मे मनसि॰ ५६
वस्तूपलच्यां • ११, ११३
                                         वाचं घेतुम्॰ ५४
विक् च मनश्च । ५६
                                         बाचारम्मखं • २०४
```

चायोरलूनां॰ ७४ विकल्पयोतयः ११२ विखा इति० ३६ वितर्वितः २३२ विवृराञ्ज्यः १४४ বিহা বানিহাত ३४ विद्या सा॰ २६१ विनियोगाद् ० २३८ विम प्रस्यादिक रूदरे विश्वचणी॰ ३३८ विवद्योपा० ११२ विशेपस्या० १०६,१२० विस्वविदं वाचम् ० ४३ विषयस्वम् २२३ विषये यतः २४० विस्तारे० १०३ वृत्ती विशेष० १२६ वृत्रं हनति । १३८ वृद्धिरादेच २२६, ३६४ वेदेशच सर्वै० ४५ वेनस्तत् ३१ वैलयां मध्यमा० १२,५१,६३ वैयाकरण । ५० वैरुष्यः रूप व्यक्षीप॰ ३२७ व्यचयाकृतिः २६६,३३८ ब्यन् सपन्ने • १०० व्यपदेशे॰ १७६ व्ययेषु । रद४ व्यवहाराय० ३४,२१०,३६°,३≈७ व्याहिदर्शने॰ ३३ व्याप्तिमत्त्वात्तु० २२६,२३२, ३५०

चा विद्याः ४७

बाचा विरूप० ४२

बाब्य एव० ३२८

वायः खात् • ७३

व्यावर्ति । ३१७ ধ্য शक्तिप्रहं० २१७ श्वविश्विधा॰ २४६ शकीनामपिक १७१ शस्यार्थो० १८२ शब्द उप॰ २२४ शन्दः कारणः १७३ যুদ্ধসানার ০ ৩০ शब्दावं • ३२४ शन्दपूर्वको॰ ७= शस्द्रधमाणुकाः ४६ शब्दः प्राणाः २३२ शन्दश्व० ७७ ग्रन्दस्तु सञ्च० १२१ ग•दस्त येन० ⊏२ शन्दस्य न० १६, ३१५ शब्दस्य परि॰ ५२, ६२, ६३, १८० शब्दस्य स्व॰ ८६ शब्दस्योदार्व ाट, ३६५ शब्दादर्थाः हर शब्दानां० १६६, १६७, १०३, ३२३ शब्दार्थ० २३, १७२, १६२ शब्दोर्थयोः० १६३, १६७, २२८ शन्दार्थयोर० ८६, २२८, ३५४ शब्दार्थव्यव० १६२ शब्दार्थाविभिन्ना ६७ शब्दायों । १७४ राज्दा लोकः ११३ शब्देनार्थस्य • २०१ शब्देनार्थस्याः १६३ ग्रन्देनाधारितेना० २२४ रान्देप्वेवाभिताः ६५ शब्दीगहितः १७६ शब्दो वामि॰ ८६

शालातुरीयो० १४७

गालीनकीपीने ० हर

सबन्धस्यापि १६१

संबन्धाव० २०० रास्रेषु प्रक्रिया॰ ३४, २१०, ३६१, ३८७ **धं**वन्धिमेदातः २८७ राभपा भवतं - २ सवन्त्रि शब्दै । १०५ अमेख तपसा॰ ५० सबन्धो हि॰ १६१, २४४ श्रीकरस्तु० २६६ स ब्रह्मा स खिवः० ३२ अतिलियः ३८४ समयाद० १७०, २०३ ओत्रोपनविष ३५५ समयोग्योगोट २०४ घ समर्थः पद० ३०१, ३७८ षडवादिमेदः० ६६ समदायी० ८५ पड्तादिषु • ६६ समद्रोऽसि॰ ४८ स सयोगसम० १६७ स एव जीवो • ७३ सयोगीत १६२ संइरोपहितः ७३ संस्थासाम् २८० सक्तुमिव० ४५ सर्व प्रवाकारा० ८४ सकिया॰ ३०० सर्वत्र विभाषा गोः ४, ३५१ संघातस्यै ॰ ३०२ सर्वपदेष १२२ **धं**वाते कटच् १०७ सर्वपार्षद० १८० सवाती वास्यम् १३ सर्ववेद० १८० स चानेक० २४५ सर्वशक्त्यात्म॰ २**:**६ स चावरयः ३०२ सर्वश्च शब्दो॰ १०२, १२२ मर्वात्य≲० ८७ सहातमाज्ञानः ३२ सर्वार्थ = =0 सित प्रत्ययः १६६ सर्वार्थाभि॰ १०० सरव ज्ञात • ४४ सरपमाङ्गति । २६० सर्वे माबाः० ७६ सत्यमिव॰ १८३, १८४ सर्वेषा यानि॰ १३८ सत्यमिनेति । १८४ सर्वे सर्वे० ३५५ सरवासस्यौ० २८३ सर्ने सर्वार्य • ८०, ११६, १४१, १६८, स हिनियो॰ १८७ 305, 205 सनिधाने० १४२ सर्वो हि शब्दो॰ २१६ स वा एप० ह, १०, ११४ सन्त एव॰ ३२३ ह वानको० २७६ संप्रतिसत्तायाः १७७ ससगंदरांने० रदह सबोदरच॰ १०७ संबन्धरान्दे॰ १६६ संसर्गियुः १०६ सहचरए । २५६ सचन्धस्य १६० संबन्धस्यानिः २०० सहचरिता॰ १५२

सहयुक्ते॰ २६६

सहस्त्रधा० २८ सहस्त्रधारः॰ ४७ सहस्रधारे॰ ४७ सहसरीयाँ० ३१ स हि सर्वे० प्रह साकांदाव॰ ३०८ साझात्कृतः २२ साहात् शब्देन॰ ६७ सा च ब्रिंच २३७ सापेद्या॰ ३२२ शामियकः० १६२ สมมณ์คือ १५२ मामान्य० ११६ सामान्यार्थं + ३३५ सा या वा वाग० ५१ सार्वपादके २६४ सा ये वाक् ३७ सा सर्वविद्याः ६६ साहचर्यात्० १२१ सा इ वागुवाच॰ ५६ शिद्ध<sup>°</sup> त्वन्यय ० ६३ विदे रान्दार्थलंबन्दे ११, ३६, ७६, १५७, 150, 162, 204, 3EU मिद्धे शब्दे । १६०, २०६

तिद्वे सन्दे १६०, २०६ सुत्तर्प विमाः० ४४ सुत्तां इर्मा० २६८ सुतिहत्त्व० १०६ सुतिहत्त्व० १६२ सुत्तासम्बद्धाः० ४, २०१ सुत्तासम्बद्धाः० १०३ सुर्वमस्या० १२०

स्येवस्य १२१ सर्यो गन्धर्यः १०६ शैव माव*•* रद्भ सैपा त्रपी वाक् ४१ रीपा संसारियां • ६६ स्तनवित्नस्ते • ४६ खियाम २०६, २४८, २६७ स्याद्यायं । १६ स्यानेप निवर्ते॰ ३६ स्यूजपृथवी० १५५ स्नेहने ० १०८ स्फटलयॉ॰ ३१३, ३५८ स्कोटः शब्दः० १६, ३५७ स्योटरूपा० ३६८ स्रोटस्य महरो० ३५४, ३६६ स्पोटस्यामित्र० १६ स्मोटोऽयनं • ३५० स्वमाव॰ ३४७, ३६५ **स्वमावमेदात्**० १६

स्वा वातिः १८५ स्वामिप्रायाः १७५ स्वामेषाः १२६१ ह्य १४वरस् ३८५ दिन्वानो वार्वः ४७ देवुमति च १७६

स्वरमंस्कार० १३३

स्वरो वर्णों • १३३

स्वं रूपम्० ७७, ३६४, ३७८ स्वरमेदा० १३२